

## सन् वयातीस का विद्रीह

लेखक श्री गौविन्दसहाय, एम. एस. ए. ए।लोनेटरी मेकेटरी, संयुक्त प्रातीय सरकार

> भूमिका-लेखक श्री जयप्रकाश नारायण

१९४६ नवयुग साहित्य सदन इन्दौर त्रकाशक गोकुलदास धूत नवयुग साहित्य सदन, इम्बीर ।

प्रथम बार: १९४६

मूल्य

साढ़ें छः स्पये

गुग्न न समरचंद्र राजहंस त्रेस, दिल्ली। ान् वयालीस का विद्रो ह

#### भूभिका

सन वयानीस की कांनि इस देव के श्निहास में इन समय तक वही स्थान रणतां है जो फाजिया सम की कांतियों का अपने अपने देश सहै। जिस पंमाने पर ४२ की क्रांति हुई थी वह अिक्षास से अपना मागी नहीं रखता। इतने बहे प्रमुख्य के इसरी किसी काति में भाग नहीं लिया था। लेकिन केवन विष्तार योर विद्यार म हो इस कानि की विशेषताएँ न भी। सन् ४२ ने देश की काया-गण्ड करती, एक नए अरत का निर्माण रिया, उसकी राज-नीति की एक गई दिशा गदान की । स्वतंदा की लड़ाई में पहले बैगांवतक हिंसा का पण यदण किया, फिट अमहयोग का । बयालीम में नड़ाई ने जन-कांति का कृप किया। अवस्थीम के श्रमीय अपन के लिए पर्याप्त कैतिए वर्ष की कमी देखकर आजादी के मिनाही जब हमोत्साह हो पहे थे तो '४० ने शकरमान उनके निए एक नई राह प्रजस्न कर दी। अब तक हम जंलों की भरा दावते थे । यत देखा गमा कि नेतृत्व होन, अस्य-होन जगता ने विद्युत् गीन ते जगत-जनह पर विदेशी राज के शहीं का नादा कर उन पर सत्म ही धपना धभला कायन कर लिया। अग्रेजी गंज हा किला, जो अब तक इतना सुदछ सीर दुर्भेंश तीख रता था, सदस्यात् तुरके लगा। कही वीवार दूटी तो कहीं कंगून, करी कुछ पाये वो कहीं वेहराय । जनना ने समक्त लिया कि यह बाल्की भीतों का तना हमा किला है, और उसने सीख लिया उन भीतों का ढाह देने का एक नया नरीका । यन भारत में कभी भी कांति होगी, जनता की राह यही होने वाली है, चाहे थोड़े से चने हए देवत्व के सापक कोई और ही राह पक्त । सन् बयालीम मेरे लिए तो यही भर्थ रखता है।

लेखक ने अपने "विषय-प्रवेश" में लिखा है कि "मै मानता हूं कि हर छेखक का अपना एक पृष्टि-कोण और ध्येय होता है।" उनका भी अपना एक दृष्टिकोण है, और वह एक खास नुनते से विस्फोट को निहारते हैं। उनके दृष्टि-कोंण से मैं हर जगह सहमत तो नक्षी हूं, लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि उन्होंने अपने इस मुख्किल काम में मानसिक सच्चाई वरती है ज़ा एक कांति का स्तिहास तिखने से अधिक मुश्किल है। '४२ का क्रांति इस विशाल देश के कोने-कोनें में फैली हुई थी। इतनी बड़ी घटना का इतिहास इतने थोड़े अर्से में एक व्यक्ति के लिए लिख डालना असम्भव है। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों ने जो रिपोर्टे तैयार कराई हैं उनमें अधिकतर अंग्रेजों के दुष्कमीं का ही रोना रोगा गया है। क्रांति का इतिहास उनमें कम मिलता है। वह इतिहास तो भोग्य रूप से बरसों में ही तैयार हो सकता है और वह भी भिन्न-भिन्न लेखकों के अम से। इस समय तो उस इतिहास की सब बातें प्रकाशित भी नहीं की जा सकतीं। मैंने अपने एक मिन्न में सितारा, मिदनापुर और बिलया जिलों की क्रांतियों का इतिहास एक खास दृष्टिकोण और मतलब से तैयार कराया है। उस प्रयास से मुक्ते पता चला कि '४२ जैसी एक ऐतिहासिक घटना कितनी बहुरंगी और बहुमुखी होती है, और यह भी, कि जब हम उस घटना के इतने समीप होते हैं तो उसकी कथा रचना और कहना कितना कठिन होता है।

ऐसी हालत में प्रस्तुत पुस्तक को देखने से पता चलता है कि वाबू गोविन्द-सहाय ने ग्रथक परिश्वम किया है। जो लोग सन् वयालीस को ग्राजादी का पथ-प्रदर्शक मानते हैं वह इस पुस्तक का ध्यान से ग्रध्ययन करेंगे ग्रीर भविष्य का मार्ग इंडने में उससे सहायता लेंगे।

#### . लेखक की ओर से

मेरी और प्रकाशक का यह हार्दिक अभिलाया थी कि यह पुस्तक मेरठ-अधिवेशन से पहले तैयार हो जाय। पर प्रकाशक और प्रेस के अपार परिश्रम के बाद भी हम उसमें सफल न हो पाए। देहली में यकायक साम्प्रदायिक तना-तनी बढ़ने व दंगे के फ़ैलने आदि के कारणों से तथा दूसरी कठिनाइयों के कारण प्रेस अपनी श्रवितभर काम न कर सका और पुस्तक ठीक समय पर तैयार न हो सकी। आशा है इस वेबसी के लिए पाठक क्षमा करेंगे।

श्रन्त में में श्री शोभालालजी गुष्त (सहायक सम्पादक 'हिन्हुस्तान') श्रीर श्री कृष्णचन्द्र (गीता प्रेस) को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। श्री शोभालालजी ने जिस कार्य-क्षमता तथा लगन से इसकी भाषा इत्यादि को ठीक करने में मेरी मदद दी उसके लिए में उनका हृदय से श्राभारी हूं।

कोंसिल हाउस, लखनऊ। गोविन्दसहाय

#### प्रकाशक की ओर से

इस पुस्तक में टाइप की खराबी के कारण कई स्थानों पर बहुत-सी भूलें प्रतीत होंगी। खासकर ए. ई. ऊ. ग्रीर श्रनुस्वार तथा कई श्रन्य मात्राएं छपते समय टूट गई हैं, इसके कारण पाठकों को होने वाली असुविधा के लिए हम क्षमा-प्रार्थी हैं।

## विषय-सूची

| १. विषय-प्रवेश                         | हिब्द ई-ट  |
|----------------------------------------|------------|
| २. वैज्ञानिक विश्लेषण                  | &-84       |
| कान्ति-विज्ञान                         | 3          |
| सन् १९४२ से पहले                       | <b>१</b> १ |
| किप्स–मिशन                             | १२         |
| नो ग्रगस्त सन् १९४२                    | <b>2</b> 3 |
| कांग्रेस का नेतृत्व                    | १४         |
| यान्दोलन की लपटों में                  | १्द        |
| युद्धकालीन नेता एवं राष्ट्र के कर्णधार | 88         |
| कार्यकम                                | ફ્રું લુ   |
| कार्यक्रम किसने दिया                   | २०         |
| कोई कार्यक्रम क्यों नहीं दिया गया      | २१         |
| आन्दोलन के तूफानी केन्द्र              | ₹₹         |
| महत्त्वपूर्ण बातों                     | २६         |
| व्यर्थ की बहस                          | २इ         |
| र्म्याहसात्मक शिक्षा                   | ই ০        |
| खुला विद्रोह                           | ₹ %        |
| श्रहिंसा की शक्ति                      | 25         |
| दमन के साधन                            | ३४         |
| कांग्रेस पर सरकार के आरोप              | 73 EK      |
| तवपट                                   | ₹19        |
| हानि                                   | 38         |
| संघर्ष कारी है                         | ३९         |
| नया नेतृत्व बनाम कांग्रेस हाई कमांड    | Ko         |
| v.                                     |            |

| ३. मनोवैज्ञानिक वातावरण                   | 84-        |
|-------------------------------------------|------------|
| ग्र० भा० कांग्रेस कमेटी का ग्रधिवेशन      | ४६         |
| सरदार पटेल                                | ५२         |
| गांधीजी का भाषण                           | ५३         |
| ४. बम्बई प्रान्त आग की लपटों में          | Ę (9-      |
| बम्बई के खुळे विद्रोह के सरकारी श्रांकड़े | ايدح       |
| ग्जरात प्रान्त                            | ७९         |
| न्<br>अहमदाबाद                            | 52         |
| तोड़-फोड के कार्य                         | σ¥         |
| सेंड्रा जिला                              | e y        |
| सुरत जिला                                 | ಜುತಿ       |
| भेड़ोंच जिला                              | 44         |
| पंचमहल जिला                               | <b>5</b> & |
| महारोष्ट्र                                | 69         |
| पूना में गोली-काण्डों की भरमार            | ९०         |
| पूर्वीव पश्चिमी खानदेश                    | १३         |
| नासिक                                     | €3         |
| अहमदनगर                                   | ₽3         |
| सितारा                                    | ₹3         |
| कर्नाट <del>क</del>                       | દ દ્       |
| गांधीजी का सन्देश                         | 03         |
| भान्दोलन की गति विधि                      | ల 3        |
| तोड़-फोड़                                 | 23         |
| वीरतापूर्ण कार्य                          | १०३        |
| विद्यार्थियों और मजदूरों का योग           | \$ 0 \$    |
| श्रान्दोलन की विशेष बातें                 | १०४        |
| भ्रन्तिम प्रयास                           | 808        |
| कुछ प्रांकड़े                             | १०५        |
| गोली-काण्डों में जन-हानि                  | १०४        |
| जुल्मों की अन्य घटनाएं                    | १०६        |
| भ्रन्य कार्य                              | १०६        |
| डाकखानों की हानि                          | १०७        |

| युद्ध-सभ्वन्धो क्षति                  | १०द         |
|---------------------------------------|-------------|
| पुलिस को निहत्था बनाना                | १०५         |
| ५. विहार में खुला विद्रोह             | १०६-१८५     |
| कुछ भ्रांकड़े                         | १०९         |
| बिहार का बलिदान                       | \$08        |
| आन्दोलन का रूप                        | १११         |
| ग्रान्दोलन की विशेषता                 | ११२         |
| जेलों पर हमला                         | <b>१</b> १≎ |
| विद्यार्थियों का कार्य                | ११३         |
| तोड़-फोड़                             | 68#         |
| मजदूरों का सहयोग                      | 668         |
| चख-संघ पर हमला                        | ११६         |
| पटना जिला                             | ११६         |
| मुंगेर जिला                           | १२०         |
| चम्पारन जिला                          | 825         |
| शाहाबाद जिल।                          | १२३         |
| गया जिला                              | १२६         |
| हजारीबाग जिला                         | १२७         |
| बा॰ जयप्रकाशनारायण का साहसपूर्ण कार्य | १२८         |
| भागनपुर जिला                          | 828         |
| मुजफ्फरपुर जिला                       | १३४         |
| पूर्णिया जिला                         | १३७         |
| सारन जिला                             | \$ \$ \$ \$ |
| रांची जिला                            | 820         |
| दरभंगा जिला                           | 820         |
| मानभूमि जिला                          | १४३         |
| सिंहभूमि जिला                         | १४४         |
| पनामू                                 | १४४         |
| संथाल परगना                           | \$.g.X      |
| ६. ग्रासाम में ग्रान्दोलन             | १४६१७०      |
| एक नज़र में                           | १४६         |

| कुछ प          | पूर्व बलिदान                     | १५१           |
|----------------|----------------------------------|---------------|
|                | श्रासाम                          | १५७           |
| नौगांव         |                                  | १६०           |
| दारांग         |                                  | १६३           |
| कामरूप         | ī                                | <b>१</b> ६७   |
| ग्वालपा        | <b>ड़ा</b> जिला                  | १६६           |
| ७. युक्तप्र    | गन्त में सन् ४२ का विद्रोह       | १७१           |
| जनता ए         | एवं सरकार को हुई क्षिति का विवरण | १७१           |
| वलिया          |                                  | 80X           |
| जनसा व         | की सरकार                         | १७८           |
| पाशविव         | ह दमन                            | १७९           |
| कुछ रो         | मांचकारी कहानियां                | १७९           |
| कुछ भां        | <b>ंकड़े</b>                     | १८१           |
| गाजीपुर        | ₹                                | १८२           |
| दमन ने         | <sup>ह</sup> म्रांकड़े           | १८४           |
| म्राजमग        | ाढ़ जिला                         | १८५           |
| बनारस          | जिला                             | 980           |
| विश्ववि        | ाद्यालय पर फीजा कब्जा            | <i>\$</i> 2 3 |
| इलाहार         | <b>भा</b> द                      | ६५४           |
| <b>ਭਿ</b> ਦੀ ਕ | कमिश्नर को कुरबानी               | १९७           |
| जीनपुर         |                                  | १६८           |
| गोरखपु         | ; <del>र</del>                   | २००           |
| पश्चिमी        | ो जिलों में धान्दोलन             | <b>२०२</b>    |
| कानपुर         |                                  | २०२           |
| <b>ल</b> ख नऊ  | i                                | २०३           |
| श्रागरा        |                                  | २०३           |
| मथुरा          |                                  | २०४           |
| वृन्दावन       |                                  | २०४           |
| अलीगढ़         |                                  | २०५           |
| मुरादाव        | ाद                               | १०५           |
| बिजनीर         |                                  | २०४           |
| गढ़वाल         |                                  | २०६           |

|          | भूल <b>मे</b> रड़ी                   | २०७         |
|----------|--------------------------------------|-------------|
| <u>ب</u> | र्गगाल प्रान्त में खुला विद्रोह      | २११–२३७     |
|          | जन-प्रयास ग्रीर दमन के ग्रांकड़े     | २११         |
|          | बंगाल का विद्रोह                     | २१२         |
|          | मिदनापुर                             | २१४         |
|          | तामलुक ग्रीर कंटाई के तूफानी केन्द्र | २१४         |
|          | राष्ट्रीय सरकार के कार्य             | २१६         |
|          | विद्युत् वाहिनी सेना                 | २१९         |
|          | बिटिश सरकार के काले कृत्य            | २२०         |
|          | भयानक तूफान                          | २२०         |
|          | कण्टाई में गोली-काण्ड                | <b>२२१</b>  |
|          | कंटाई के कुछ श्रांकड़े               | <b>२</b> २३ |
|          | स्त्रियों के साथ बलात्कार            | २२४         |
|          | बैलूर घाट सब डिवीजन                  | २२६         |
|          | कलकत्ता                              | २२६         |
|          | मुशिदाबाद                            | २३१         |
|          | नदिया                                | २३१         |
|          | ढाका                                 | २३१         |
|          | तिपरा                                | २३३         |
|          | सिलहट                                | र ३३        |
|          | फरीदपुर                              | 538         |
|          | मेमनर्सिह                            | २३४         |
|          | राजशाही                              | 738         |
|          | दीनापुर                              | २३४         |
|          | रंगपुर                               | २३४         |
|          | जलपाई गुरी                           | २३५         |
|          | दारजिलिंग                            | २३५         |
|          | बर्दमान                              | २३४         |
|          | हावड़ा                               | 775         |
|          | हुगली                                | 775         |
| 8.       | मद्रास में विद्रोह                   | २३८२४४      |
|          | भांत्र                               | 385         |
|          |                                      |             |

| १०. केरल भी पीछे न रहा       | र8तेर् द     |
|------------------------------|--------------|
| तामिलनाड                     | २५१          |
| जिलों में आंदोलन             | २५३          |
| भ्रान्दोलन के तूफानी केन्द्र | २४४          |
| ११. उड़ीसा प्रान्त           | 348-348      |
| कोरापट                       | २६२          |
| बालासोर                      | २६४          |
| कटक                          | <b>२</b> ६६  |
| पुरा                         | २६=          |
| गंजम                         | <b>२</b> ६=  |
| सम्भलपुर                     | २६९          |
| १२. मध्यप्रान्त का कीशल      | 325-005      |
| मराठी मध्यप्रान्त            | २७१          |
| भण्डारा जिला                 | २७१          |
| नागपुर जिला                  | <b>२</b> ७२  |
| वर्धा जिला                   | २७६          |
| महाकोशल े                    | २८०          |
| विदर्भ                       | २८४          |
| १३. राजधानी में खून की होली  | 935-025      |
| १४. अजमेर-मेरवाड़ा           | \$35-535     |
| १५. सिन्ध प्रान्त            | 388-38=      |
| १६. सीमाञ्रान्त              | 335          |
| १७. पंजाब में आन्दोलन        | ३०२-३०४      |
| १८. भारतीय रियासतों का भाग   | ३०५–३२५      |
| मध्यभारत की रिवासतें         | <i>७०६</i>   |
| राजपूताना की रियासतें        | ३ <b>०</b> ९ |
| उड़ीसा की रियासतें           | ३१२          |
| काठियावाड़ की रियासतें       | ३१७          |
| ब्हीदा                       | 386          |
| मैसूर रियासत                 | ३१९          |

| श्रन्य रियासत                     | 35 X       |
|-----------------------------------|------------|
| १६. युद्ध ग्रौर मुख्य राजनीतिक दल | १२६-३३७    |
| कांग्रेस                          | ३२६        |
| मुस्लिम लीग                       | ३२८        |
| कांग्रेस समाजवादी पार्टी          | <b>३३२</b> |
| कम्युनिस्ट पार्टी                 | ₹₹४        |
| हिन्द महासभा                      | ₹₹७        |



**''भारत छोड़ो''** चित्रकार—हिन्दुस्तान के सुप्रसिद्ध कार्ट्सिस्ट श्री संकर

# सन् वयातीस

en T

## विद्रोह

#### विषय-प्रवेश

'हनाका आँका जो जलना होता है, चलता ही है, घटनाएं जो होनो होती हैं, होकर ही रहनी हैं। पर हम केवल उनके कारणों का विवेचन मात्र करते हैं।'

—विकटर ह्यागो

हो सकता है मेरा यह प्रयास भी ऐसा ही हो । पर इच्छा हुई कि क्यों न इस महान् आन्दोलन पर, जिसके बेग में लाखों नर और नारी, बूढ़े और जवान आशा, जोश एवं तड़प से यकायक उठें, आगे बढ़े और अन्त में कुछ पीछे हटते से भी दीख पड़े, बुछ लिखूं; क्यों न इस अखिल भारतवर्षीय क्रांति के, जिसके उन्माद में होनी वाली अनेक मुख्य घटनाओं की खबर हर प्रकार से दुनिया से छिपाई गई और जिसके नेताओं को तथा उनके उद्देश एवं ध्येय को हर तरह के बुरे व भद्दे अर्थ पहनाकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के यहां, और वाहर, अनेक असफल प्रयत्न किये गये, ध्येय, नीति, उत्पत्तिकाल, विकास, गतिविधि, व्यूह-रचना नारों आदि के सम्बन्ध में निष्पक्ष दृष्टि से और वैज्ञानिक ढंग पर प्रकाश डालने का प्रयत्न कर्ष ?

भेरा विश्वास है कि दुनिया के इतिहास में दबे-पिसे व पद-दिलत लोगों के अनेक सफल व असफल प्रयत्न हुए हैं; पर सन् १६४२ का 'खुला विद्रोह' पुराने के प्रयत्नों से ध्येय, नीति-निपुणता, संगठन, बिलदान, विस्तार और जनोत्साह आदि सभी बातों में कहीं बढ़ा-चढ़ा है। सन् १८५७ का गदर-मांसीसी राज्यकांति, सन् १९१७ की रूसी लाल कांति सभी कितनी ही बातों में उसके सामने फीके जान पड़ते हैं। यह वह महान् प्रयत्न था जिसमें प्रायः सभी भारतीय नवयुवकों ने, जिनके हृदय में जरा भी आजादी की कसक व तड़प | बाकी थी, किसी-न-किसी रूप में हिस्सा लिया। यह वह सामूहिक प्रयत्न था, जिसकी चिनगारी गांव-गांव में फैल गई। ऐसा लगता था कि सारा राष्ट्र गहरी नींद से

जागकर यकायक उठ रहा है। भारत में ग्रंग्रजों के दिन इने-गिने दिखाई देते थे। वास्तव में यह काल इतिहास का एक रोचक काल बन गया है। एक निहत्ये राष्ट्र ने यकायक जागृत होकर अपने पैदाइशी हक के लिए प्राणों की बाजी लगा दी, जिससे मालम पड़ता था कि स्व० लोकमान्य तिलक का मंत्र 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है' हरेक के कानों में गूंज गया है और उस पर सेवाग्राम के सन्त की मुहर लग गई, जो उन्हें 'करो या मरो' का श्रादेश देरहाथा। इस प्रकार कान्ति के प्रन्य सभी कारणों की मीजूदगी श्रीर गान्धीजी के नेतृत्व ने मिलकर देश में एक अजीब बेचैनी पैदा कर दी थी, जिससे जनता में कूछ करनें की तीव्र इच्छा पैदा हो गई थी। ये सब वातें इतनी तेजी से हो रही थीं कि आवचर्य होता था कौन जादू कान्ति की यह सब सामग्री जुटा रहा है। ग्रादमी, ग्रौरतें, मर्द, बुढ़े, जवान सब अनुभव करते थे कि उन्हें आग के साथ खेलना होगा; वे अनुभव करते थे कि कान्ति का कोई प्रयत्न करना एक चट्टान से सर तोड़ने के समान होगा। वे यह भी जानते थे कि उन्हें उस ब्रिटिश-राज्य से लड़ाई लड़नी होगी, जिसके पास म्राज तबाही व बरबादी मचाने के सभी वैज्ञानिक साधन मीजद हैं। उन्हें इस बात का भी ज्ञान था कि साम्राज्यशाही एक हृदयहीन शासन-व्यवस्था है जिसमें न न्याय होता है. और न नियम। जनता तथा गान्धीजी यह भी अच्छी तरह जानते थे कि वे अंग्रेजी साम्राज्य से उस समय लड़ने की घोषणा कर रहे हैं जब कि श्रंग्रेजों में यरोप तथा दूर पूर्व की निरन्तर हारों के कारण एक तीव भूंभ लाहट पैदा हो गई है और ऐसी स्थिति में, जब कि उनका विरोधी स्वयं कठिनाइयों व परेशानियों में है, किसा प्रकार का आन्दोलन करना जलते हुए घावों पर नमक खिड़कना और उसके गुस्से को और भी अधिक भड़काना होगा। पर यह सब जानते हुए भी भारतवर्ष के हर मर्द-भौरत ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि समझा। उनके हृदय में यह प्रश्न उठा कि जब द्निया भर के लोग ग्रपनी-अपनी आजादी के लिए जीवन-मरण का खेल खेल रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं, बिलदान कर रहे हैं भीर तरह-तरह के कष्ट और यातनायें सह रहे हैं तो क्या हम प्रपने देश की आजावी के लिए केवल हाथ पर हाथ घरे बैठे रहें ? जनता की इस मनोवृत्ति का पता गान्धीजी के प्रांखल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में दिए गए द अगस्त सन् १९४२ वाले भाषण से चलता है। उन्होंने कहा — "ईश्वर मुभसे पूछेगा कि जब दुनिया में चारों स्रोर स्राग्न वधक रही थी, कान्ति की लपटें प्रचण्ड होकर उठ रही थीं, हिसा का साम्राज्य या, तो क्यों न तूने मेरे उस महामन्त्र सर्थात् शान्ति के पाठ को

दुनिया के सामने रखा, क्यों न अंधेरे मे उजाले का सन्देश दिया, असत्य के वातावरण में सत्य का नाम लिया ?" यही कारण है कि यद्यपि उपरोक्त लड़ाई प्रारम्भ करने का श्रेय ब्रिटिश नौकरशाही को है जिसने यकायक बिजली की भांति भारतीय आशाओं व आकांक्षाओं पर ६ अगस्त के सवेरे से एक भयंकर प्रहार किया, पर उसका नतीजा यह निकला कि भारतवर्ष की दबी हुई आकांक्षाओं का विस्फोट सारे देश में हुआ और उसने अपनी लपटें कोने-कोन मे फैला दीं। जनता की आशा, उत्साह, तड़प और कसक क साथ उठी। ब्रिटिश नौकरशाही के आक्रमणों से ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह सब मोर्जी पर होने वाली अपनी हारों की पूर्ति निहत्थी भारतीय जनता की आकांक्षाओं को कुचलकर करना चाहती है और इस प्रकार खोए हुए सम्मान को पुन: प्राप्त करना चाहते हैं।

भ्रान्दोलन के पश्चात् भ्रान्दोलन के विकास, गतिविधि तथा साधनों के बारे में तरह-तरह की चेंमेंगीइयां हुईं। कुछ लोगों ने अन्दाज लगाए कि यदि कांग्रेसा नेता गिरफ्तार न किए जाते तो वया होता ? कोई कहता था कि गान्बीजी वायसराय से प्रार्थना करते । दूसरों का कहना था कि तब इन वातों का समय निकल चुका था, केवल शिष्टाचार के नाते गान्धीजी ऐसा प्रयत्न करते। पर इस विषय पर बहस करना केवल दिमागी कसरत ही है। वास्त-विक बात तो यह है कि देश में कान्ति के सारे कारण अपनी परिपक्व स्थिति को पहुँच चुके थे। एक दूरदर्शी नेता की भांति गान्धीजी ने उपयुक्त मनो वैज्ञानिक वातावरण तैयार कर दिया था। वह संगठन को सुद्ढु बनाने की बोतें सोच रहेथे। जनताको 'करो या मरो' का नारा दे चुकेथे। 'खुले विद्रोह' की वातें भी जनता के कानों में गुँज रही थीं। इस प्रकार देश में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक मनोवैज्ञानिक मोर्चा बन चुका था। जनता को विश्वास हो चला था कि वह अपनी शान्ति व रक्षा के लिए अंग्रेजों के हथि-यारों पर निर्भर नहीं रह सकती। जनतां यह भी जानती थी कि बावजूद अनेक सुनहरी बातों के ज़िटिश साम्राज्यशाही भारत को अपने आधीन रखने की कल्पना कर रही है। इस प्रकार हर हिन्दुस्तानी के हृदय में घाव था, ग्रसन्तोष था। ऐसा मालूम पड़ता था मानो हर हिन्दुस्तानी एक जिन्दा बम (live bomb) बन गया है जिसमें केवल चिनगारी लगने की देर हैं। ठीक उसी समय जब उसके नेता उससे छीन लिए गए तो उसके लिए युद्ध प्रारम्भ हो गया और यह युद्ध पीड़ित और अत्याचारी, शासक और सासित, लुटेरे और लुटे हुए के बीच प्रारम्भ हुआ।

सच तो यह है कि यह जनता का सचा युद्ध था। यद्यपि हमने अपने

मैकड़ों साथियों को सदा के लिए खोया, हमारी माताग्री ग्रीर बहनों का अप-मानित व लिजत किया गया, उन्हें मारा-पीटा गया और कहीं-कहीं तो उन्हें सैनिकों तथा नीकरशाही के कल-पुर्ज़ों की पाशिवक वृत्तिका शिकार भी होना पढ़ा, गाँव के गाँव लुटे, बीरान हुए, आग की प्रचंड लपटों से करोड़ों रुपये की क्षति हुई, पर यह सब बिलियान उस ध्येय के सामने क्या हैं जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे।

हम जानते हैं कि बिटिश नीकरशाही ने करोड़ों रुपया खर्च किया श्रीर क्षठी भाजादी का दिखावा खड़ा करके हम।री न्यायाचित व सच्ची यावाज का गला बोटना चाहा भ्रीर इसरे देशों में हम पर तरह-तरह के भठे आरोप लगाए गए। हम विश्वासघाती कहे गए। हमें धुरी-राष्ट्रों का मित्र बताया गया। पांचवें दस्ते का खिताब दिया गया । पीछं से दार करने वाले देशहोही बताने के भी प्रयत्न किये गये। पर श्रन्त में दुनिया ने देखा कि सत्य की जीत हुई। प्रारम्भ में मित्र राष्ट्रों के जनमत ने हमारे इस कदम पर राज प्रकट किया। पर ज्यों-ज्यों उसे हमारी सच्चाई का पता चलता गया, वैसे ही वैसे जनमत हमारी स्रोर बदलनं खगा और उसी का आज यह नतीजा है कि कितने ही पीड़ित, दबे व शोषित देश भारत के नेतृत्व से प्रोत्साहन लेकर धपना मार्ग निश्चित कर रहे हैं। इस आन्दोलन से हमको अनेक प्रकार के लाभ हुए जिन्हें विस्तार से दूसरी जगह बताऊँगा। यहां तो केवल संकेत रूप में यह बताने की चेष्टा कर रहा हं कि इस ग्रान्दोलन ने हमें ग्रंग्रेजी साम्राज्यशाही के गिरते, लडखडाते व विखरते ढाँचे का वास्तविक रूप दिखाया है और यह भी दिखाया है कि किस प्रकार हम संगठित हिसा के विरुद्ध संगठित ग्रहिसा से सफल हो सकते है, अंधरे में उजाले की टिमटिमाती हुई रोशनी लेकर आगे बढ सकते हैं। इस प्रकार कितने ही लोगों का महिसा की शिक्षा, शक्ति व साधनों पर पहले से कहीं स्रोधक विश्वास बढ़ गया है। साज सहिसा बहतों के लिए जीवन का एक तत्वज्ञान बन गया है। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, पारसी सभी ने यह धनुभव किया है कि उनके दू:स मिटने का एक ही मार्ग है और वह यह कि ब्रिटिश शासन यहां से उठ जाय। यही कारण है कि इस धान्दोलन में सैकड़ों मुसख-भानों ने, बावजूद जिन्ना साहब के, अपने अन्य भाइयों के साथ भाग लिया ।

में भी उन करोड़ों श्रादिमियों में से एक हूं जिन्होंने . किसी-न-िकसी रूप में इस श्रान्दोलन में कियात्मक भाग लिया है । वचपन से ही मुक्के इन सब आतों के जानने की उत्सुकता रही हैं श्रीर सन् १९३०से तो मैंने अपने की श्राजादी की लड़ाई के सैनिकों की टुकड़ी में शामिल कर दिया है। पर इन १२ सालों में मुक्कमें कभी इतना उत्साह, इतनी शिन्त व स्फूर्ति न थी जितनी सन् १६४२ क इन दिना में रही।

मैंने सन् १९४२ के अगस्त मास के इन दिनों म जनता में जो स्कृति, उत्साह, जाश, कोय, भ्भलाहट देखी उतनी पहले कभी नही देखी। मालम पख्ता था कि सारा राष्ट्र गोली से घायल तथा कोध से पागल होकर किसी चीज को मिटाने के लिए उठ रहा है; जिसने निरन्तर उसे पीसा है प्रव वह उसका ग्रन्त करना चाहता है। उस समय युक्त प्रान्त के पूर्वी जिले तथा बिहार की कुछ जगहों के जीश तथा तड़प से उभरी हुई जनता को देखने का मुझे सीभाष्य प्राप्त हुआ । उन रिनों के श्रभूतपूर्व हुदय-विदारक तथा उत्माह पैदा करने वाले द्वयों ने मेरे हृदय में एक तड़ए पैदा कर दी थी कि मैं इस महान् आन्दोलन पर श्रवश्य भूख निर्लु। मैने अनुभव किया कि यद्यपि हिन्दुस्तान से कई सामहिक व व्यक्तिगत ग्रान्दोलन हुए है, पर उन सबपर सूबेवार व जिलेबार ग्राबद्ध रूप में बहुत कम साहित्य लिखा गया है। प्रखिन भारतीय पैमाने पर तो कोई भी ऐसा प्रयत्न नही दीख पड़ा। मेरी तीच इच्छा हुई कि नयो न विशाल जन-समृह के इस महान प्रयत्न पर एक वैज्ञानिक दृष्टि से चर्चा की जाय और सारे प्रान्तों तथा रियासनी में होने वाले इस व्यापक तथा सामृहिक प्रयत्न पर प्रकाश डाला जाय । मैंने सोचा कि घटनाओं के मुख्य-मख्य स्थानों में जाकर लोगों सं मिला जाय श्रीर उनके प्रयत्नों की जानकारी प्राप्त की जाय । किन्तु मैं बीच मंही जेल में वन्द कर दिया गया । पर इस काल में भी मैने ग्रपती इस तीन इच्छा को बनाए रखा और जेल से छटने के एक दो माह परचात् ही हिन्द्स्तान के सारे सुबों का दौरा किया और यथासम्भव श्रान्दोलन सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त करने का प्रयत्न किया । निस्सन्देह मुफ्ते इस कार्य में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक और सेंसर की कठोरता दमन की उग्रता तथा लोगों का इस धोर अधिक ध्यान न होने के कारण तथा दूसरी ओर भ्रमण की श्रमुविधा, श्रमुख कार्यकत्तिश्रों की श्रनुपस्थिति, कांग्रेस के ग़ैर-कान्नी होने ग्रादि के कारण मेरे लिए यह कहना ठीक न होगा कि मैने इस ग्रान्दोलन सम्बन्धी सभी प्रकार के ग्रांकड़े इकट्टे कर लिए हैं। पर मैने इस दिशा में प्रयत्न अवश्य किया और उस प्रयत्न के पीछे एक लगन थी जिसने निरन्तर दिक्कतों के बावजूद भी मुक्ते इसमें जुटोए रखा।

में मानता हूं कि हर लेखक का अपना एक दृष्टिकोण और ध्येय होता है और उसी से प्रोत्साहित होकर वह पुरानी घटनाओं को अपने तरीके से रखने का सफल अथना असफल प्रयत्न करता है। कोई इस बात को रवीकार करे या न करे, पर यह एक नग्न सत्य है। मेरा भी इस पुस्तक के लिखने का अपना एक ध्येय श्रीर दृष्टिकाण है श्रीर उसी ने मुफे इस कार्य को करने के लिए श्रेरित किया है। फिर भी मैंने इस बात की पूरी कोशिश की है कि श्रपने निजी विचारों, रुक्तान व लगाव को घटनाओं के आंकने तथा उनकी तह में उतरने के काम पर हावी न होने दूं। मैंने इस आन्दोलन की सारी घटनाओं को पक्षपात रहित होकर श्रांकने श्रीर उन पर प्रकाश डालने का यथाशिक्त प्रयत्न किया है।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, मैने इस काल ग्रथति १९४२-४४ में होने वाला घटनाओं के सम्बन्ध में स्वयं जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है और कितनी जगह अपने कुछ साथियों को भेजा है। स्वयं जाकर लोगों से बातचीत की है । सरकार ने घटनाश्रों के सभ्बन्ध में जो वक्तव्य प्रकाशित किए हैं उन्हें पढ़ा है और ग्रखवारों के पन्नों की भी पलटा है। फिर भी मेरा विश्वास है कि जो श्रांकड़े घटनाओं के वर्णन में दिये गये हैं वे वास्तवि-कता से कुछ कम ही हैं। मुक्ते यह जानकर कुछ संतोष होता है कि मैंने इस काम को ऐसे समय में किया है जब कि हमारे पास उन विभिन्न ग्रान्दोलनों के बारे में बहुत कम साहित्य है जो भारत में समय-समय पर हुए हैं। मैं अपने परिश्रम को सफल समर्भगा यदि पाठकगण इस पुस्तक से स्वतंत्रता के इस महान् ग्रान्दोलन के बारे में संगठित रूप में सुबे, जिले तथा, मुख्य रियासतवार कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें श्रीर उन्हें यह तसल्ली हो जाए कि वास्तव में इस दिशा में किया गया प्रयत्न एक आवश्यक प्रयत्न था भीर इस प्रकार संग्रहीत यांकड़े तथा घटनायों के वर्णन इस यान्दोलन के समक्षने में मददगार साबित होंगे। हो सकता है यह पुस्तक पाठकों के हृदय में अनेक प्रकार की अच्छी कल्पनाएँ तथा अपनी मातृभूमि के प्रतिसर्वस्व बिजदान करने के भावों को जागृत कर सके। अन्त में मै उन सब साथियों को, जिन्होंने मुक्ते इस कार्य में अनेक प्रकार से मदद दी है, बन्यवाद दिए विना नहीं रह सकता और साथ ही उन साथियों को भी, जिन्होंने इस आन्दोलन में अपने बलिदान देकर तथा अनेक प्रकार के कच्ट सहकर मेरे हृदय में हमेशा स्फृति को बनाए रखा है और उस ज्योति को जलाए रखा है जिसके कारण मैंने अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी अपने इस प्रयत्न को जारी रखा। साथ ही कांग्रेस के उन नेताओं तथा कांग्रेस-कार्य-समिति के उन सदस्यों के प्रति भी में कृतज्ञता प्रकट करता हैं जिनके निरंतर कारावास ने सारे देश में ग्रान्दोलन की ग्रम्नि को एक कसक व तड़प के रूप में मेरे तथा भ्रनेक देशवासियों के हृदयों में प्रज्वलित रखा है।

अन्त में मैं अपने मिश्र मिस्टर एन० ए० भंडारी को, जिन्होंने मुफ्ते इस किताब को पूरा करने में काफी मदद दी है, अन्यबाद देता हूँ।

## वैज्ञानिक विश्लेषगा

#### क्रान्ति-विज्ञान

विद्रोह यकायक फूट नहीं पड़ते। कान्ति फौरत विजली की तरह साफ व नीलं ग्रासमान से टूट नहीं पड़ती। न कोई ग्रान्दोलन जादू की लकड़ी द्वारा खड़ा ही किया जा सकता है भौर न किसी ग्रान्दोलन को स्थायी रूप से दमन द्वारा दबाया ही जा सकता है। वास्तव में ग्रान्दोलन, क्रान्ति, विद्रोह रौंदी हुई जनता की दबी ग्राकांक्षाग्रों के बाह्य रूप होते हैं।

जिन कारणों से कान्ति ग्रथवा ग्रान्दोलन का जन्म होता है, उनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार है:--

- १. जनता में बढ़ा हुमा म्राधिक व राजनैतिक म्रसंतोष ।
- २. राजनैतिक श्राकांक्षाओं और श्रभिलाषाओं की वृद्धि,राष्ट्रीय सम्मान के भावों की प्रगति तथा मान-अपमान की तड़प।
  - ३. सरकार की सत्ता व शक्ति से विश्वास का हटना।
- ४. जनता में परिवर्तन की तील इच्छा ग्रौर भविष्य में संघर्ष करने की उत्कंठा।
- ५. देश के विभिन्न वर्गी, पार्टियों व दलों में सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के प्रति बढ़ता हुआ असन्तीष और उनमें किसी एक मांग पर मिलकर जोर लगाने की इच्छा।
- ६.हाकिमों की उपेक्षापूर्ण, हृदयहीन और दमनकारी नीति तथा जनता की उचित न्यायपूर्ण मांगों के प्रति सख्त, कूर व धन्यायकारी रुख इत्यादि।
- ये सब ऐसे कारण होते हैं जो प्रायः सतह के। नीचे प्रन्दर-ही-म्रन्दर विरोधान्नि सुलगाने रहते हैं और समय पाकर जनता में स्फुरित हो उठते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वातावरण संघर्षमय बनता रहता है। ठीक ऐसी ही

स्थिति में नेता जनता को उठाता है, कारणों को ठीं क रूप से तरतीय देता हैं और बेचेंनी को धाशा में, परेशानी को हरकत में यदलकर संघर्ष के लिए वातायरण पैदा कर देता हैं। अणिक कारण नीचे बिछी हुई बारूद में सुलगती हुई चिनगारी की तरह प्रचण्ड रूप धारण कर धान्दोलन, क्रान्ति ध्रथवा विद्राह के उग्र रूप दे देते हैं। आन्दोलन, संगठित भी हो सकता है और असंगठित भी, हिंसात्मक ग्रीर अहिंसात्मक भी, सफल और असफल भी। ये सब बातें देश की स्थिति, संस्कार, नेता के विचार व संगठन शक्ति संस्था के ध्रभाव व संगठन, नारे की उपयोगिता तथा शक्ति इत्यादि अनेक धातों पर निभंग होती है। फिर भी जनता की ग्रोर से उठा हुआ कोई भी आन्दोलन ग्रपने प्रभाव व ध्येय में सर्वया विफल नहीं होता। हरेक ग्रान्वोलन से दवी हुई जनता कुछ-न-कुछ सीखती ही है। हरेक ग्रान्वोलन जोश, ग्राजा, विश्वास, साहस, संगठन, संघर्ष करने की प्रवृत्ति ग्रादि अनेक बहुमुखी शक्तियों की वृद्धि करता हुआ संघर्ष करने तथा सामूहिक रूप से सोचने के लिए बल प्रदान करता है। इस प्रकार एक आन्दोलन की विफलता ही श्रागामी आन्दोलन की सफलता की सीढ़ी बन जाती है।

संघर्ष, जहोजहद व खींचातानी के वातावरण में किसी एक पक्ष का दूसरे पर प्रहार कर देना तथा यकायक किसी भगंकर घटना का हो जाना, जैसे सरकार का प्रकारण जनता पर प्रहार कर देना, दोनों पक्षों में से किसी एक का धैर्य खो बैठना और उतावले होकर कोई कार्य कर बैठना, दोनों पक्षों का निरन्तर कठोर रवैया रखना ग्रीर इस प्रकार भूठी शान की भावना पैदा कर लेना इत्यादि ऐसी श्रनेक वातें हो सकती हैं, जो चारों तरफ फैली हुई वारूद में चिनगारी बनकर भयंकर विस्फोट का कारण बन जाती हैं। ऐसे बातावरण में कोई छोटी-सी घटना भी कभी उग्र रूप धारण कर लेती है भीर विद्रोह, कान्ति अथवा बगावत के रूप में बदल जाती है। पर यह सब कुछ तभी होता है जब कान्ति के स्थायी कारण अपनी परिपक्व स्थिति को पहेंच चुकते हैं। हर ग्रान्दोलन की सफलता के लिए यह जरूरी है वह परिपक्व होने के पश्चात उठा हो ग्रीर उसके वेग में उठने वाले लोगों का ध्येय उचित व न्यायसंगत हो स्वर्धात उनकी मांगों के पीछे नैतिक बल हो । यदि किसी ग्रान्दो-लन का आधार न्यायसंगत व नैतिक न होगा तो तेजी से उठने पर भी वह अपने घ्येय में सफल नहीं हो सकता । अतः हर आन्दोलन के लिए यह आवश्यक है कि जहां ध्येय प्रच्छा हो वहां साधन भी अच्छे हों। उदाहरण के तौर पर हुमारे देश में सन् १८५७ का ग़दर हुया, पर सावन ठीक न होने के कारण हमारी हार हुई भीर लगभग ७० वर्ष तक भारतीय जनता सिर न उठा सकी। किन्तु कीन जानता है कि युक्तप्रान्त के पूर्वी जिले, विहार प्रान्त तथा सतारा जिला वहीं इलाके हैं, जो सन् १८५७ में भ्रन्त समय तक लड़ते रहें भीर सन् ४२ में भी भाग्दोलन के मुख्य तूफानी केन्द्र रहे। सन् १८५७ में इन इलाकों की भूमि खून से रगी जाचुकी थी और इस कारण इनमें विद्वोह की भ्राग्न कर्भा-न-कभी श्रवस्य सुलगनी थी।

### मन् १६४२ मे पहले

सन् १९१६ व २१ के असहयोग आग्दोलन से पहले इसी प्रकार स्थायी कारण परिपक्व हो चुके थे। रौलेट कानून, जलियानवाला बाग हत्या-कांड तथा विलाफत के गसले ने इस आन्दोलन की विरोधाग्नि को प्रज्वलित किया। सन १९३० व ३२ के नमक-सत्याग्रह व लगानबन्दी के ग्रान्दोलनों से पहले भी घटनाओं के जमघट ने एक प्रौढ़ भ्रान्दोलन के लिए भावश्यक भिमका तैयार कर दी थी। गानवी जी की 'डांडी यात्रा' ग्रीर देश भर में होने वाली गिरफ्ता-रियों के तांते ने इसे आन्दोलन का रूप दिया। सन् ३२ में सीमा प्रांत व युक्त-प्रान्त पे लगानबन्दी और सरकारी दमन भ्रान्दोलन के तात्कालिक कारण बने। ठीक इसी प्रकार सन् १९४२ के 'खुले विद्रोह' से पहले देश में स्थायी कारण ग्रपनी परिपक्व ग्रवस्था को पहुंच च्के थे। जनता की वेचैनी, परेशानी धीर ग्रसन्ताथ ने उग्र रूप घारण कर लिया था। लड़ाई के नारों के साथ-साथ भारतीय आकाक्षांयें व ग्राशाएं भी उभर चकी थी । उनके साथ ग्रव शाब्दिक मखौल नहीं किया जा सकता था। श्राधिक कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही थीं। खाद्य पदार्थ बाजार से लोप हो रहे थे। चान्दी का सिक्का गायब हो रहा था। नोटों की भरमार थी। हांगकांग से ब्रह्मातक जापानी जीत ने अंग्रेजों के प्रति जनता में भ्रविश्वास पैदा कर दिया था और उसे विश्वास होचला था कि अब ग्रपनी रक्षा के लिए श्रंग्रेजा सैनिक शक्ति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। ब्रह्मा से भागे हुए लोगों की करुण कहानी व जातीय विद्वेप की धनेक बातों ने अंग्रेज़ों के प्रति भयंकर घृणा के भाव पैदा कर दिये थे । अंग्रेज़ सैनिकों द्वारा रंग्न में किए गए ध्रग्निकांड व सम्पत्ति की लूट ने जनता की सचेत कर दिया था और उसका अंग्रेजी न्याय व सत्ता पर से बिलकुल विश्वास उठ गया था। पूर्वी बंगाल व आसाम में हवाई अड्डों तथा अन्य फीजी कामों केलिए जमीनों की जब्ती ने घुणा व द्वेष को और भी भड़का दिया था। ग्रातंक व भय से भरी जनता अपने नेताओं की ओर देख रही थी। उधर 'किंग्स मिशन' की विफ-

लता ने देश के सभी वर्गों में ब्रिटिश नीति के विरुद्ध श्रिव्शिस पैदा कर दिया था। लोगों में ग्राम चर्ची थी, "यदि श्रंग्रेज श्रपनी हार के समय ही हमें कुछ नहीं दे सकते, तो जब ये जीत जायंगे तब तो कुछ भी न देगे।" इस प्रकार देश में निराशा, घृणा, वेचैनी, क्षोभ, श्रविश्वास व श्रसन्तोष। बराबर दिनों-दिन बढ रहे थे। भारतीय नौकरशाही उपेक्षा श्रीर दमन नीति पर आरूढ थी। उसे श्रपनी सैनिक शक्ति पर भरोमा था। उसने श्रमेरिकन, श्रास्ट्रेलियन तथा ब्रिटिश सैनिकों को काफी मात्रा में हिन्दुस्तान बुला लिया था। शायद ब्रिटिश हाई कमांड दूसरे मोर्चों पर होने बाली हारों की क्षांत-पूर्ति हिनुस्तान के राष्ट्रीय श्रान्दोलन को कुचल कर करना चाहती थी।

#### क्रिप्स-सिशन

सन् १९४२ में जब कि एक श्रोर जापानी भारत के दरवाजे खटखटा रहे थे और दसरी स्रोर मुल्क में चारों श्रोर बेचेनी थी, श्रव्यवस्था का साम्राज्य था. अंग्रेजी सरकार की स्रोर से सर स्टेफर्ड किप्स एक मसविदा लेकर भारतीय धाकांक्षात्रों की पूर्ति के लिए हिन्दुस्तान आये थे। यह वह समय था जब कि जापानी फौजें बिजली की तरह आगे बढ़ रही थीं और शिटिश सरकार को इस दात काज्ञान हो गया था कि वह अपने साम्राज्य को सुरक्षित नहीं रख सकेगी। उसकी समझी शिवत क्षीण होचुकी थी और उसके सैनिकों का नैतिक बल भी ढांवांडोख हो रहा था। पश्चिमी मोर्चे पर भी उसे निरन्तर पीछे हटना पड़ रहा था और रोम की फीजें सिकन्दरिया के दरवाजे पर ग्रा खड़ी हुई थीं। उधर स्टेलिनग्राड . की बस्तियां भी ग्राए दिन जर्मन रूसियों के हाथ से छीन रहे थे ग्रीर स्टालिन-ग्राड का पतन सन्तिकट था । ऐसे भीषण समय में भी ब्रिटिश सरकार ने भार-तीय आकांक्षाओं के साथ पखौल करना ही उपयुक्त समक्ता। सर स्टेफर्ड किप्स से, जिन पर भारतीयों का गहरा विक्वास था, कभी भी ऐसी<sup>3</sup> आशा न थी कि वह कोई ऐसा मसविदा पेश करेंगे जिसमें केवल कोरे वायदे हों भीर वास्तविक रूप में भारतीय हाथों में राजसत्ता सींपने के कोई ठोस प्रस्ताव न हों। सर स्टेफर्ड किप्स की योजना मिस्टर चिंनल, एमरी तथा सर किप्स की मिली हुई भाव-नाओं का सार था। जिसमें एक और पूर्ण स्वतंत्रता देने का वचन था तो दूसरी भ्योर उस वचन को निष्क्रिय तथा निकम्मा बनाने के सारे उलभाव व प्रतिबन्ध मौजूद थे। इस प्रकार किप्स-प्रस्ताव ने भारतीय प्राकांक्षाओं को गहरी चोट पहुंचाई और उसकी विफलता ने जनता में और भी ग्रविक क्षोभ,वेचैनी, भंभला-हट ग्रौर रोष पैदा कर दिया। लोगों को यह विश्वास हो चला था कि श्रंग्रेज

भारत का तब तक न छोडेंगे जब तक कि उनसे अधिक शवितशाली ताकत उनको मारकर निकाल न दे। इस प्रकार के विचारों ने देश में अंग्रेजों के प्रति गहरा ग्रविश्वास, घृणा व द्वेष पैदा कर दिया था जो अप्रत्यक्ष तरीके से धृरी राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति के इष्य में बदलने लगा था।

ठीक ऐसे ही रामय कई प्रमुख ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि अगस्त मास में १३ से २३ तारीख़ तक भयंकर परिवर्शन होंगे। इसका भी लोगों पर जादू जैसा धसर पड़ा। जनता ने कहा, 'श्रंग्रेज हारे' भीर गांधीजी ने कहा, 'श्रंग्रेजो भारत छोड़ो'। दोनों बातों ने गहरा मेल खाया। यह था वातावरण अगस्त-विद्रोह से पहले, जब कि सड़कों पर, दूकानों पर, रेशों पर, चौराहों पर, चारों तरफ लोगों में इसी तरह की वातों चल रही थीं। ६ अगस्त की नेताग्रों की गिरफ्तारी ने देश में विछी हुई बाह्द में चिनगारी लगा दी। जनता पागल हो उठी। उसने कांग्रेस व कांग्रेस नेताश्रों पर प्रहार समआ।

## नौ अगस्त सन् १६४२

भारतीय इतिहास में नी श्रगस्त एक महत्वपूर्ण दिन रहेगा। श्रगस्त के अन्य दिनों की तरह इस रोज भी बम्बई में एक भंयकर तुफान की आशा की जो रही थी। चारों तरफ बादल चिरे हुए थे। तूफान अवस्य आया पर था वह राजनैतिक। इस तुफान ने भारतीय राजनीति के सारे रूप को ही बदल दिया । ब्रिटिश नौकरशाही का अपनी पूर्व संगठित योजनानुसार कांग्रेस पर विद्युत् आक्रमण प्रारम्भ हमा । यह जापानियों के पर्ल हारबर पर किये गये कमीने हमले से भी कहीं बढ़ा-चढ़ा था। कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन द तारील के रात के १० बजे समाप्त हुग्रा। 'ग्रंग्रेजी भारत छोड़ो' का प्रस्ताव पास हुआ। गांधी जी ने वायसराय की पत्र लिखने का संकेत किया। उधर ब्रिटिश नौकर लाही ने ९ प्रगस्त को सारे देश में प्रपना हमला दोल दिया। कई दिन पहले से नेताओं की गिरपतारी के वारन्ट हर जिले में भेजे जा चुके थे। पिकल सरकुलर द्वारा केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को कुछ हिदायतें दे दी थीं कि किस प्रकार उन्हें कांग्रेग तथा उसकी मांग के विश्व यहां तथा बाहरी देशों में जनमत तैयार करना चाहिए। यह सब बातें इस बात का सब्त देती है कि ब्रिटिश नीकरशाही ने अपने की पहले ही से एक निविचत व पूर्ण संगठित भाकमण के लिए तैयार कर रखा था । प्रस्ताव के पास होते ही हुक्मल की

सारी नागरिक भीर सैनिक मशीनरी हरकत में आगई। कार्य-सगिति के सदस्य तथा हर सूबे, जिले, शहर और गांव के कांग्रेसी नेता पकड़ लिए गये। श्रख्यारों के गले घोंट दिए गये। आर्डिनेंसों भीर 'भारत रक्षा कानून' का राज्य स्थापित हुआ। इन आर्डिनेंसों का एक ही अभिप्राय था कि जनता में नेताओं की गिर-पतारी के विरुद्ध कोई प्रदर्शन न हो। कांग्रेस-संगठन गैर कानूनी करार दे दिया गया। कांग्रेस-दफ्तरों पर ताले पड़ गये व उनकी सम्पत्ति को जब्द कर लिया गया। इस प्रकार सारे देश में श्रद्धं-फीजी क्रानून स्थापित किया गया। सारा ही देश एक बड़ा जेलखाना बन गया और कांग्रेस तथा जनता पर जबरदस्ती संघर्ष लादा गया। स्वभावत: इसकी प्रतिक्रिया हुई। जोश व रोप से परिपूर्ण जनता ने विरोध प्रदर्शन किये, सभायें कीं, हड़तालें की, दफा १४४ को तोड़ा और 'ग्रंग्रेजो भारत छोड़ो' के नारे से प्रभावित तथा खुले विद्रोह की प्रवृत्ति से प्रोस्ताहिन जनता विभिन्न कार्य-क्रमों की तलाश में भटकने लगी।

## कांग्रेस का नेतृत्व

प्रस्येक ग्रान्धोलन में एक नेता की श्रावश्यकता होती है, जो उसके रूप एवं उसकी गति-विधिको निर्धारित करता है तथा परिश्यितियों के कारण इधर-उधर विखरी हुई जनता की शक्ति को एक निध्यित लक्ष्य की और प्रेरित करता है। वह आक्रमण करने तथा आक्रमण से बचने के ऐसे संग निकालता है जिनसे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके । भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्यशाही के चंगुल से छटकारा पाने के प्रयत्न में जनता की सदा ही ऐसा नेतृत्व प्रदान करती आई है और सन् १९४२ के खुले विद्रोह में भी वह अपने इस कर्त्तंच्य को पूरा करने में तनिक भी पीछे नहीं रही। सन् १९१४ के बाद प्रथम महायुद्ध की घटनाश्रों के कारण जो एक जागृति का काल श्राया, उसमें कांग्रेस ने बड़ी शक्ति हासिल की और वह एक सूसंगठित संस्था बन गई। देश के सुख-द: खमें तथा उसकी श्राधिक, सामाजिक एवं राजनैतिक प्रगति में पूरा सहयोग देने के कारण उसने जनता का हृदय जीत लिया है भीर उसका प्रभाव देश के एक कीने से दूसरे कीने तक छा गया है । उसने प्रपने अनुभव एवं दूरविशता के बाधार पर सामाज्यशाही के जुए की उतार फेंकने के लिए अहिंसा, असहयोग एवं सत्याग्रह की एक नृतन कला की सुष्टि की है, नवीन दैकनीक ईजाद की है। महात्मा गांधी ने इसे एक ऐसा सुदृह नेतृत्व प्रदान किया है, जो सन् १९२०-२१, १६३०-३१ १६४० व ४६ के

विपत्तिपूर्ण एदं नाज्क समय में भी खरा उतरा। इन श्रान्दोलनों तथा इनसे प्राप्त होने वाले फायदों के कारण भारतवासी धाशावादी हो गये भीर उनका धपने नेताओं तथा ग्रयने लक्ष्य की संफलता में पूरा विद्वास सम गया।

सन् १९४२ का विपत्तिकाल कांग्रेस नेतृत्व की परीक्षा का समय था, जिसमें वह पूरी तरह सफल सिद्ध हुआ है। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिले जब कि किसी नेतृत्व को ऐसे विचित्र एवं नाजुक समय का सामना करना पड़ा हो। वांग्रेस नेतृत्व को जिस विपत्ति का सामना करना पड़ा, वह स्थानीयया राष्ट्रीय नहीं थी, वह तो सच्चे अर्थ में विक्व-च्यापी थी। साथ ही विपक्षियों के साधन इतने अधिक थे कि उनकी शक्ति का निर्धारण करना ग्रासान न था। छिपाब एवं दगावाजी की कूटनीति चरम सीमा पर पहुँच च्वी थी। युद्ध इतना भयंकर रूप बारण कर चुका था कि साथा-रण आदमी के लिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया था कि दूसरे ही क्षण क्या होने वाला है। समस्त संसार छिन्त-भिन्त हो रहा था। बड़े-बड़े राष्ट्र विजेता के चरणों में नतमस्तक हो रहे थे। हरेक वस्तु पतन के कगारों पर खड़ी थी और समस्त संसार एक तूफानी समृद्ध के रूप में बदल गया था।

ऐसे घोर विपत्तिकाल में कांग्रेस को भारत जैसे महान् देश के ४० करोड़ नर-नाहियों का नेतृत्व करना था श्रीर वह भी इस ढंग से कि मुसीबत न उठानी पड़े श्रीर सफलता भी मिल जाय। एक छोटी सी गलती के कारण देश को एक ऐसे खतरे के गड़दे में जा गिरने का डर था जहां से वह पीढ़ियों तक बापिस न निकल पाता। अतएव जब हम इन परिस्थितयों के साथ सन् १६४२-४६ की भयानक घटनाश्रों की जांच करते हैं तो हमें महात्मा गांधी की दूरदिशता, बुद्धिमानी एवं श्रनुभव का पता चल जाता है। वास्तव में महात्मा गांधी ने बहुत सी विपत्तियों से हमारी रक्षा की है। जिस राजनैतिक स्थित को लोग पराजय की दृष्टि से देखते थे वही श्राज गौरवपूर्ण जीत दिखाई दे रही है।

प्रत्येक नेतृत्व में सोवधानी, दृढ़ता एवं जोश इन तीन बातों की बड़ी झावश्यकता होती है। एक बढ़ती हुई विपत्ति की भिन्न-भिन्न भवस्थाओं में कभी सावधानी, कभी दृढ़ता और कभी जोश से काम लेना पड़ता है। सबैं प्रथम सावधानी की जरूरत है। एक योग्य नेता के लिए अपनी तथा विपक्षी की शक्तियों का तुल्नात्मक अध्ययन अनिवार्य होता है। उसे अपने द्वारा तथा विपक्षी द्वारा अपनाए जाने वाले सभी सम्भव साधनों को पहले से ही सोच कर इन्तजाम कर लेना पड़ता है और साथ ही इन सब के परिणामों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके ग्रितिस्त तेजी से फैलते हुए युद्ध के प्रारम्भ काल में ही जनता को किसी बड़े ग्रान्वोलन के लिए खड़ा कर देना अदूरविश्वान-पूर्ण एवं असामियक होता है। यही कारण है कि कांग्रेस नेतृत्व उस विषम परिस्थित में इन सब बातों को सोच समभ कर बड़ी सावधानी तथा दृढ़ता के साथ ग्रापने कदम रख रहा था। पर लोग इस बात का उस समय समभ न पाये थे। श्रतः कुछ लोग उस पर ग्रस्थिरता का ग्रीर कुछ इरपोक्षपन का दोषारोपणे करने लगे। कुछ इससे ग्रीर ग्रागे बढ़े ग्रीर उन्होंने उस पर सम्भाव्य कान्ति के मौके पर दगाबाजी करने का लांछन लगाया। किन्तु बाद की घटनाओं ने उनके इन ग्रारोपों को बित्कुल गलत साबित कर दिया तथा यह बात भी साफ तौर से प्रकट कर दी कि कांग्रेम ने युद्ध के प्रारम्भ काल मे जिस नीति को श्रपनाया था वह सोलह श्राने विवेक-पूर्ण थी।

ज्यों ही परिस्थित कुछ गम्भीर हुई श्रीर आने वाली घटनाओं का चित्र सामने ग्राया त्यों ही कांग्रेस-नेतृत्व को एक ऐसी सुदृढ़ तजवीज तैयार करने का मौका मिला जिसे वह संकट-काल के ग्रन्त तक श्रपनाता। मलाया, वर्मा श्रादि में स्थान-स्थान पर हार होने के कारण लोगों का विश्वास श्रंग्रेजों की शितत पर से हटता जा रहा था। श्रंग्रेजों की थल, जल एवं हवाई शिवत को बुरी तरह हानि पहुँच चुका थी। या यों कहिए कि श्रंग्रेज काफ़ी हद तक परास्त हो चुके थे। श्रतः स्वाभाविक रूप से ही श्रंग्रेजों का प्रभाव उठ गया था तथा नैतिक दृष्टि से भी उनमें शिवत-क्षीणता, कमीन।पन एवं पतन के चिन्ह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ने लग गये थे। इसलिए कांग्रेस-नेतृत्व के लिए विरोध करने तथा अपनी मांग दृढ़तापूर्वक रखने का यह श्रन्छा मौका था। उसने इस बात को समक्षा और श्रपनी मांगें तैयार की तथा देश का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। ज्यों-ज्यों समय के साथ युद्ध भारत की साम पर पहुँचता,गया, त्यों-त्यों कांग्रेस की आवाज ती श्रीती गई श्रीर उसके नेता श्रयन संगठन को दृढ़ करने तथा युद्ध के श्राधार पर जनता को तैयार करने का श्रयक प्रयत्न करते गये।

इस प्रकार सन् १९४२ का नाजुक समय आ पहुंचा और जापान हांग-कांग से इम्फाल तक आक्चरंजनक गति से बढ आया, जिससे इन प्रदेशों में ब्रिटिश शासन-सत्ता विल्कुल ,नष्ट होगई। अतएन यह वह मौका था जब कि एक ऐसा कदम उठाया जा सकता था जो निहत्थे लोगों को अपन पैरों पर खड़े होने का इच्छा एवं सामर्थ्य प्रदान करता और उनको तेज़ों से छिन्त-भिन्न होते हुए सामाजिक ढ़ांचे के स्थान पर एक उन्नत समाज का निर्माण करने के लिए जी-जान से प्रयत्न करने को प्रेरित करता। सचमुख यह वह श्रवसर था जिसकी भारतवासी सिदयों से प्रतीक्षा कर रहे थे; क्योंकि निर्देशी एवं श्रत्याचारी बिटिश साझाज्यवाद द्वारा जबरन लादी हुई समाज-व्यवस्था ने उनको पीस दिया था और उनका श्राधिक, सामाजिक तथा नैतिक पतन हो चला था। श्रतएव वे एक ऐसे मौके की बाट में ये जब कि वे श्रपने बन्धनों को तोड़ फेंकें श्रीर एक बिलकुल नवीन, उदार एवं उन्नत व्यवस्था की स्थापनो कर सकें।

सन् १९४२ का सुनहला प्रभान श्राया । समय के साथ सदा की भांति ग्रीष्म एवं पतभड़ ऋतुयें बारी-वारी से आई ग्रीर हमें वसन्त ऋतु प्रदान करके चली गईं। पर इस बार वे देश को असन्त के साथ एक उपहार और दे गयीं। वह उपहार था ग्राजादी एवं उन्नति हासिल करने के लिए क्रान्ति का सन्देश । ऐसा प्रतीत होता या मानो प्रकृति के अकाट्य नियमों के अनुसार गुलामी की जंजीरों की कड़ियां स्वतः ही छिन्त-भिन्न होना चाहती हैं। ऋत-एव भारतवासियों के सामने यह प्रदन था कि वे इस सुप्रवसर का लाभ उठा कर कुछ करेंगे या हाथ पर हाथ घरे समय निकाल देंगे। जनता में क्रांति की एक तीज लालसा दिखाई पड़ रही थी और लोग बड़ी ग्रातुरता से कांग्रेस के नेतृष्व की ग्रोर देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि कांग्रेस ऐसे मौके पर उनका नेतुत्व करेगीयाकर्त्तव्य पूरा न कर सकने के कारण श्रपना प्रभाव खो बैठेगी। भला कांग्रेस ऐसे ग्रवसर पर कब चुकने लगी ? उसने लोगों को सचेत किया, ''संगठित एवं नियन्त्रित रूप में श्रागे बढ़ो श्रीर गुलामी की जंजीरों को तोड़कर फ़ेंक दो। अपने-श्रापको पूर्ण स्वतंत्र समझो ग्रौर उसी रूप में काम करो। जो भूमि ग्रपने हिस्से की है उसे भ्रपने ग्रधिकार में कर लो और यदि कोई शक्ति, चाहे वह जर्मन हो, चाहे जापान, चाहे अंग्रेज हो, चाहे और कोई, तुमसे उसको छीनना चाहे तो उसका पूर्ण दृढ़ता से मुकाबला करो।"

बास्तव में जब कोई सेना अपनी इच्छित भूमि को हिषियाने के लिए बढ़ती है तो उसे अपनी रक्षा करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है। क्या कांग्रेस-नेतृत्व ने आन्दोलन के लिए तैयार जनता को ऐसा कोई साधन दिया जिससे वह धात्रु के प्रतिघात को नाकामयाब बनाने में सफल हो सके? क्या उसने जनता को पीछे हटने का कोई साधन दिया? हमें इसी प्रकार के नाजुक प्रश्नों के आधार पर कांग्रेस की जाँच करनी चाहिए; क्योंकि इससे ही हम उसकी बुद्धिमानी, नियुणता, सावधानी, आदर्शवादिता, विपत्ति यों का सामना करने की दृढ़ता आदि गुणों को जान सकते हैं।

## आन्दोलन की लपरों में

इस प्रकार देश एक भीषण श्रान्दोलन की लपटों से घिर गयो श्रीर जैसी कि प्राका की जानी थी नेता लोग जेल के सीखचों में बन्द कर दिए गए। धनः जब नेता लोग नहीं रहे तो हर एक स्त्री-पुरुष पर अपने नेतृत्व की जिम्मेवारी जागई ग्रीर जनता ने भ्रपने विश्वस्त नेताग्रों के ग्रभाव में ग्रपने उद्देश्य को प्राप्त करने का सब उत्तरदायित्य अपने ऊपर ले लिया । मदान्ध साम्राज्यवाद के निर्दयतापूर्ण दमन ने लोगों के हृदय में तीव लगन एवं दुढ़ना उत्पन्न कर दी थी कि जारीरिक यातनायें सहन करके भी उन्हें श्रंग्रेजी शासन का मुकाबला करना चाहिए तथा उमे पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अतएव जनता ने विपक्षी पर आक्रमण करने के नए साहसपूर्ण तरीके ईजाद किये ग्रीर उनके श्रापार पर आन्दोलन को चलाया। इस बीच श्राजादी के कुछ नए एवं प्राने सैनिक आगे आए और शत्रपर आक्रमण करने के लिए जनता कापथ-प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने जनता के हृदय में श्रधिकार प्राप्त करने की इच्छा जागत कर दी और उसे कार्य एप में लान का मार्ग भी बता दिया । अतएव स्वाभाविक रूप से ही इन नेताओं को कल्पनातीत ख्याति प्राप्त हुई। वास्तव में युद्ध काल से ही दूसरे देशों की परिस्थितियों के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस में एक कांतिकारी दल तैयार हो रहा था जो राष्ट्रीय युद्ध-नीति को कान्तिकारी कप देना चाहता था। श्री सुभाषवाब इस प्रकार की विचार-बारा के प्रतीक थे। जब तक वह भारत में रहे, निरन्तर इस नीति की प्रोत्साहन देने एवं कार्य रूप में परिणत करने की कोशिश में लगे रहे। ग्रीर जब वे देश से बाहर चले गये तो वहाँ पर उन्होंने अपने इस प्रयत्न को अन्त तक जारी रखा। सिंगापुर में प्रसिद्ध आजाद हिन्द कीज का निर्माण कर तथा वर्मा एवं भारत की सीमा पर आजाद हिन्द फीज की अंग्रेजों के साथ लड़ाइयाँ लड़वाकर श्री सुभाषनायू ने अपनी इसी भावना का परिचय दिया।

इसर भारत में भी उस समय बहुत से व्यक्ति सुभाषवावू की इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए किसी उपयुक्त अवसर की बाट देख रहे थे। सौमाग्य से १९४२—४३ में भारतीय जनता ने जो क्रांतिकारी प्रयत्न किएं उनके कारण इन लोगों को अपनी इस नीति का प्रयोग करने का अच्छा अवसर मिल गया। इस प्रकार पिछले वर्षों की अपेक्षा अब हम अधिक अनुभवशील हैं। जब बातावरण शान्त हो जाय तो हमें इन विभिन्न प्रकार की चटनाओं एवं प्रगतियों की वैजानिक हंग पर निष्पक्ष औंच करनी चाहिए, लाकि राष्ट्रीय ज्ञान-कोष समृद्धिशाली बने श्रीर हमारे भावी आन्दोलन अधिक सफल हो सकं।

# युद्धकालीन नेता एवं राष्ट्र के कर्याधार

यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी हम भ्रवहेलना नहीं कर सकते। एक राष्ट्रीय युद्ध में भ्रनेक नायक उत्पन्न हो जाते हैं ग्रीर खूब ख्याति प्राप्त करते हैं। हाल ही में समाप्त होने वाले महायुद्ध में रोमेल, मीन्टगुमरी. मैकग्रार्थर, टिमोर्शको ग्राटि अनेक जनरलों ने महत्त्वपूर्ण काम किये भ्रीर ख्याति के शिल्वर पर पहुँचे। परन्तु गुद्ध के समाप्त होने भ्रीर सामाजिक श्रवस्था के स्वभाविक स्थिति में भ्राते पर हमें प्रत्येक व्यवित की सामाजिक, राजनैतिक एवं आधिक परिस्थिति के भ्रनुक्ष ही स्थान देना चाहिए। शान्ति-काल में किसी युद्धनायक के हाथों ये राष्ट्र की बागडोर सौंप देना बहुत ही घातक होगा, क्योंकि इससे सम्पूर्ण सामाजिक ढाँचा श्रम्त-व्यस्त हो सकता है।

सीनक दृष्टि से भी किसी खास मोर्चे पर समय एव परिस्थित के अनु-क्ष्म काम में लाई जाने वाली अस्थायी नीति का एकांगी महत्त्व ही होता है, उसकी सम्पूर्ण युद्ध-नीति के नाथ रामता नहीं की जा सकती; क्योंकि सम्पूर्ण युद्ध-नीति मे युद्ध की तैयारी, शान्ति-काल की कूटनीति, प्रचार, आक्रमण करना, विपक्षी के श्राक्रमण का मुकावला करना, समय पड़ने पर पीछे हटना, रसद इकट्ठी करना तथा उसे विभिन्न मोर्चों पर भेजना, सैनिक भर्ती, सन्धि करना श्रादि अनेक जटिल समस्यायें शामिल हैं। इस प्रकार इंग्लैंड, रूस, अमेरिका श्रादि देशों में उन जनरलों को, जिन्होंने कठिन मोर्चों पर विजय प्राप्त की है तथा श्राक्रमण करने एवं विपक्षी के ग्राक्रमण से वचने के अनेक लाभप्रद एवं सफल तरीके निकाले है, श्रनावश्यक महत्त्व देना हानिप्रद सिद्ध होगा।

सच्चे एवं स्थायी हित की दृष्टि से देश की वागडोर उन्हीं नेताओं के हाथ में सींपनी चाहिए जिनका अनुभव परिपक्व हो, जिनको बहुत पुराना तजुर्बा हो, जिन्होंने अपनी ईमानवारी, लगन एवं त्याग के द्वारा जनता के नेतृत्व का अधिकार प्राप्त किया हो तथा जो अपने आवर्शी के आधार पर एक वड़े और उन्नत राष्ट्र के गौरव के अनुरूप सामाजिक संगठन निर्माण करने की क्षमता रखते हों।

## कार्यक्रम

कोध एवं रोषसे उन्मत्त भीर जोशसे भरी हुई जनता कुछ करना चाहती

थी। उसमें साहस था, जोश था और थी अपने-आपको स्वतंत्र करने की तीत्र इच्छा। बढ़ते हुए दमन चक्र तथा दिल दहलाने वाली घटनाधों के रूप में लोग ब्रिटिश साम्राज्यशाही का नंगा नाच देख चुके थे और उधर जेल के सीखचीं में से उन्हें अपने प्रिय नेता महात्मा गान्धी का 'करो या मरो' का गगन-भेदी स्वर मुनाई पढ़ रहा था।

ग्रान्दोलन को चलाने के लिए उन्हें एक निश्चित कार्यक्रम कीन देगा ? वया नेताओं ने अपने पीछे कोई निव्चित कार्यक्रम छोडा है ? यदि नहीं तो क्यो ? कोई कार्यक्रम न पाने की सुरत में उन्हें क्या करना है ?इस प्रकार के कितने ही प्रकृत थे जिन पर जनता के लिए ठंडे दिल से विचार करना ग्रावक्यक था। परन्त् गद जनता भ्रान्दोलन प्रारम्भ कर देती हैं तो वह किसी प्रकार का अवरोध सहन नहीं कर सकती श्रीर उसके सामने जो भी हथियार श्राता है, चाहे वह कितना ही खराब क्यों न हो, उसे ग्रपने कान्तिकारी उपयोग में ले आती है। यह एक नियम है। यही बात नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यहां हुई। उस ममय देश में यह बात जोरों से फैल चुकी थी कि ब्रिटिश साम्राज्य-वाद के शासन-सूत्र को पंगु बना देना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। इतने ही में भारत-मंत्री श्री एल ० एस ० एसरी ने कांग्रेस को बदनाम करने एवं उस पर दोषा-रोपण करने की नीयत से तोड-फोड का एक कार्यक्रम ब्राडकास्ट किया जिसमें ११ बातें थीं। जनता ने इस ब्राइकास्ट को अपनी उलेजित भावना से देखा ग्रीर उसके सामने जो भी बिटिश शासन का चिन्ह श्राया उसे वह नष्ट करने पर तुल गई। परिणाम-स्वरूप पुलिस थाने जला विये गए या तहस नहस कर दिये गये, डाकलाने लूट लिए गए, मीलों तक रेलवे लाइनें उलाइ डाली गई, सरकारी रिकार्ड फूंक दिये गये भौर इसी प्रकार भ्रनेक तरीकों से सरकारी शासन पर प्रहार किया गया श्रीर उसे काफी क्षति पहुंचाई गई।

## कार्यक्रम किसने दिया १

यह कार्यंक्रम किसने दिया, यह एक बहुत ही विवादास्पद प्रश्न बन गया है। कुछ लोग इसे एमरी के दिमाग की उपज बताते हैं। कुछ कहते हैं घुरी रेडियो एवं श्री सुभाष बाबू के बाडकास्ट द्वारा जनता ने इसे प्राप्त किया श्रीर कुछ लोग इससे भी श्रामे बढ़ते हैं श्रीर वे इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के उन नेताश्रों पर डालते हैं जो प्रथम दौर में गिरफ्तार न किये जासके श्रीर जो इस प्रकार कार्य- कम बनाने नथा उसका प्रचार करने को स्वतन्त्र थे। हमारी समक्ष में से सम वातें व्यर्थ की हैं। यह बात सभी जानते हैं कि जब प्रधान नेता गिरफ्तार कर

लिये गये तो जनके भीछे देश में एक अत्यन्त कान्तिकारा भाव उबाल खा रहे थे। बम्बई में लोगों ने 'कोसिल आफ एक्शन' यानी 'संघर्ष समिति' की स्थापना करके अपने हृदय के इन भावों को दुनिया के सामने व्यक्त कर दिया। यह पहली संगठिन कान्तिकारी संस्था थी और इसमें कांग्रेस के उन नेताओं ने भी, जो गिरफ्तार नहीं किये जा सके थे, भाग लिया था। इस संस्था के कार्यकर्ताओं ने अपना एक स्वतंत्र प्रेस तथा बाडकास्ट स्टेशन बना लिया था, जिनके द्वारा ये अपने इश्वर-ज्ञनर बिखरे हुए साथियों एवं जनसाधारण को आन्दोलन चालू रखने के सम्बन्ध में हिदायतें देते थे। ये लोग नीन बातों पर खास जोर देते थे— १. यातायात के साधन नष्ट करना। २. गावों में सरकारी सिक्के का बहिष्कार कर उसके स्थान पर वस्तु के बदले तस्तु देन की प्रथा की स्थापना तथा ३. पुलिस एवं फीज का विरोध। वैसे लोगो को सरकारी संस्थाओं, जैस पुलिस थानों, रेल्वे स्टेशनों, डाकघरों, माल गोदामों, अदालतों आदि पर कश्वा करने तथा मिलों, फैक्शरियों, स्कृत-काले जों आदि में हड़नाल कराने के लिए भी उत्साहित किया जाता था।

# कोई कार्यक्रम क्यों नहीं दिया गया ?

नेताओं ने जनता को कीई निश्चित कार्यकम नहीं दिया ? इस सम्बन्ध मंदो बाते विचार करने की है। क्या नेता लोग बिना किसी पूर्व चेतावना के गिरफ्तार लिये गये ? या क्या कोई निश्चित कार्यकम देने के प्रश्न को उन्होंने उस समय जान बूफ कर टाल दिया था ?

जो महात्मा गांधा की प्रकृति को जानते हैं उनके लिए इस प्रश्न का उत्तर स्वब्द है। यह सभी जानते हैं कि कोई कार्यक्रम तभा दिया जा सकता है जब कि उसे पूरा करने की भशीनरी तैयार हो ग्रीर उसमें एक निर्देशी विषक्षी के प्रहार को सहने की क्षमता हो। उस समय जो परिस्थिति थी। उससे यह स्पष्ट दिखाई पड़ता था कि ज्यों ही आन्दोलन प्रारम्भ हुग्ना कि नेता लोग जनता से छीन कर जेल के सोखनों में बन्द कर दिये जायंगे ग्रीर इस प्रकार लोगों को ग्रयना नेतृत्व स्वयं करना पड़ेगा। ऐसी हालत में यह विलक्ष अनुनित था कि ज्याना किसी नेतृत्व के लोगों को तोड़-फोड़ का कान्तिकारी कार्यक्रम दे दिया जाता। गान्धीजी को यदि यह विश्वास होता कि वह अपने कार्यक्रम को भन्त तक कार्यन्वित कर सकेंगे तथा एक 'ग्रहिसक ग्रान्दोलन में लोगों का नेतृत्व करने के लिए खुले छोड़ दिये जायंगे तो वे एक निश्चित कार्यक्रम ग्रवस्य बेते, स्थोंक वे हत्य ऐसा करना चाहते थे। किन्तु ग्रवानक वह कर्त कर लिये गय

भीर उनकी नीति एवं व्यवहार-कुशलता ने उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह लोगों को अपनी प्रकृति तथा सामव्यं के अनुरूप स्वयं ही अपना कार्य-कम तैयार करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। फौजी दृष्टि सं भी उनके लिए किसी कार्यक्रम के लिए हुक्म देना बिलकुल अनुचित एव हानिकर था। हुक्म से ही अफसर दे सकते हैं जो स्वयं घटनास्थल पर सिपाहियों के साथ अंची-नीची स्थिति का सामना करते हैं एवं उसका निरंतर अध्ययन करते हैं। जब इस बात की निक्चितता न हो तो नेता के लिए यही बात शेष रह जाती है कि वह जनता को आन्दोलन के विषय में साथारण बातें बता दे अर्थात् नारा, चेताबनी श्रादि दे। कांग्रेस-नेतृत्व ने अपने इस कर्तंच्य को पूरा किया ग्रीर ज्यों-ज्यों आंचोलन शुक्त होने का ममय श्राता गया, नेताओं ने बार-बार श्रपने भाषणों हारा लोगों को इन बातों को ज्ञान कराया तथा श्रस्ति भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी के सामने भाषण देते हुए द अगस्त को तो महात्मा गांधी न बिलकुल खुळ बढ़ों में इन बातों का निर्देश कर दिया।

कोई निश्चित कार्यक्रम न देने का एक और भी मुख्य कारण है। कोई भी नेता आन्दोलन के बीच में उत्पन्न होने वाली तमाम सम्भाव्य परिस्थितियों का पहले से ही अनुमान नहीं लगा सकता । अतः जब नेता को स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि परिस्थिति के अनुसार वह अपने हुनम को बदल सकने के लिए स्वतंत्र न होगा तो ऐसी अवस्था में पहले से ही अपनी सेना को एक 'नश्चित हुनम दे देना कितना घातक हो सकता है यह सभा जानते हैं। ऐसी अवस्था में यूद्ध-स्थल पर उचित नतृत्व न कर सकने के कारण नेता पर एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी आ जाती है। उस दक्षा में सैनिक एक अजीव परिस्थिति में पड़ जाते हैं और पीछे हटना, बगल से आक्रमण करना आदि असम्भव हो जाता है। इस प्रकार सैनिकों का जीवन अपने नेता के हाथों में चला जाता है जो स्वयं अपन निर्देशी चालाक विपक्षी की दया पर ही जीवित रह सकता है। इन बातों की सोचते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय की अजीव परिस्थिति में यदि कोई कार्यक्रम तैयार किया जाता तो वह हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होने के अलावा विपक्षी के लिए भी बहुत लाभप्रद सिद्ध होता और इस प्रकार हम दोहरी मार खाते और पिस जाते।

# आंदोलन के तूफानी केन्द्र

प्रारम्भ सारे देश में हड़तालें, विरोधप्रदर्शन, जुलूस व सभाएं हुईं। पर माथही माथ जहाँ-जहाँ भी मिस्टर एमरी की कांग्रेस-प्रोग्राम सम्बन्धी

घोषणा, सुभाष बाबु के नाम पर खुरी रेडियो द्वारा बाडकास्ट किया जाने वाला घोग्राम तथा श्रस्तिल भारतीय कांग्रेस के नाम से बाँटे गये पर्चे पहुँ चते गए वहाँ वहाँ पर सरकारी इमारतों, संस्थाओं तथा सरकारी सत्ता के चिन्हों, जैसे कचहरियों, थानों, डाकखानों इत्यादि पर जनता के सामृहिक प्रयत्न प्रागम्भ हए । पर यह प्रोग्राम केवल उन्हीं इलाकों में श्राधक फला-फुला और स्वभावत: प्रपनाय। गया जहाँ पर या तो युद्ध के विविध दबावों के कारण जनता तंग आ चकी थी या मार्थिक परेजानी बढ़ चुकी थी या कांग्रेस नेतृत्व का जनता पर गहरा प्रभाव था या कांति के लिए ग्रन्य उपयुक्त कारण ग्रपनी परिपक्व ग्रदस्था की पहुँच चुके थे। उन इलाकों में यह प्रोग्राम तेजी में चला। इसीलिए ग्रान्दीगन के लुफानी केन्द्र प्रासाम घाटी के जिले, बंगाल के पश्चिमी जिले, मिदनापुर, बिहार के उत्तरी, पूर्वी व पश्चिमी इलाके, युक्तप्रांत के पूर्वी जिले, उडीसा में बालासोर जिला, महाराष्ट्र में सतारा, पूर्वी खानदेश, पश्चिमी जानदेश विशेष रूप से रहे। यह प्रश्न किया जा सकता है कि स्राखिर इन्हीं इलाकों से म्रान्दोलन का तूफान मधिक नयों उठा? उत्तर बड़ा सरल है। वहाँ पर शिक्षा का अधिक प्रचार है. गॉव-गाव में पढ़े-लिखे लोगों की काफी संख्या है. फौजी भर्ती के ये केन्द्र हैं श्रीर सन् १८५७ के गदर के समय भी ये सब जिले भन्त समय तक अपनी आजादी के लिए लड़ते रहे थे। यहां पर बहाद्र लोग रहने हैं। भौगोलिक दुष्टि से यहाँ के लोग लुक-छिप कर लम्बी लड़ाई लड़ने के लिए ग्राधिक समर्थ हैं। यहाँ इस लड़ाई में जनता पर हर प्रकार के बीभ पड़ चुके थे। अपने युद्ध-प्रयत्नों को सफल बनाने के लिए ब्रिटिश नौकरशाही ने तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगा रखें थे। चूंकि इन इलाकों से काफी अधिक संख्या में लोग फौज में भर्ती हो चुके थे, इसलिए उनके भाई व रिक्तेदार जी इन इलाकों में बसते थे, कुछ ऐसा सोचने लगे ये कि ग्रब भपने फौजी भाइयों से मिलने का केवल एक ही उपाय है कि हिन्दुस्तान मुक्त हो जाय । इन बातों के ग्रजाना ये वे इलाके हैं जहां पर कांग्रेस नेतृत्व का जनता पर गहरा प्रभाव था।

इस मांदोलन का दूसरी विशेषता यह रही कि इसके तूफानं। केन्द्र मुख्यत: उन इलाकों में रहे जो जापानी बमबाजी के नजदीक पड़ते थे । वहां की जनता को विश्वास हो चला था कि जापानियों के जून्म भी उन्हीं को सहने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने सौचा कि जब मरना ही है तो अपनी आजादी के लिए ही क्यों न मरें। यही कारण ह कि पुरी, पूर्वी गोवावरी, गम्दूर, कौयम्ब-दूर, बंगाल में कन्टाई इत्यादि जितने भी पूर्वी तट के इलाके है उन सब में भयंकर विस्फोट हुआ। हमारा तात्पर्यं यहां पर उन कारणों को बताने का नहीं है जिनकी वजह से यह तब इलाके ग्रान्दोलन के मुख्य केन्द्र वर्त । केवल संकेत रूप से यह बताना है कि क्यों इन खास इलाकों में आंदोलन तेज़ी से रहा ग्रीर क्यों एक विशेष प्रकार का ग्रान्दौलन इन्हीं इलाकों में हुआ। उपरोक्त कारणों के ग्रांतिरक्त ग्रीर भी ऐसे ही कारण थे जो इन इलाकों के खांदोलन में सहायक हुएथे।

तूफ़ान उठा, वेग से बढ़ा और अन्त में यहाँ तक दीख पड़ा कि करोड़ों ने किसी-न-किसी रूप में इसमे सहयोग दिया । पाँच-छ: माह बाद आन्डोलन का सामूहिक रूप खत्म हुआ। देश में सैनिक शक्ति स्थापित हुई। सरकार की ओर से कुछ आंकड़े छपे हैं, उनके अनुसार:—

पुलिस तथा फीज की गालियों से मरे व्यक्तियों की संख्या 083 पुलिस तथा फीज की गोलियों से घायल व्यक्तियों की संख्या १,६३० कितनी बार गोलियां चलाई गयीं पू ३८ गिरफ्तार हुए व्यक्तियों की संख्या ६०,२२९ नजरबन्द किए गए ध्यक्तियों की संख्या \$5,000 उन स्थानों की संख्या जहां फौज बुलाई गयी 60 उन स्थानों की संख्या जहां हवाई जहाजों से बम गिराए गए (पटना, भागलपुर, नदिया, मुंगेर,तलकेरा श्रीर तमलक) Ę स्टेशनों की संख्या जो दिसंबर मास तक बरवाद किए गए ३१८ गिराई गयी गाडियों की संख्या 38 तोड-फोड द्वारा रेलवे विभाग की क्षति हिल १८,००,००० मोटर लारियों की क्षति 000,00,000 स्टेशन की इमारतों की क्षति 80 €, ₹0,000 स्टंशनो की ग्रन्य सामग्री की क्षति ₹0 €, ₹0,000 पोस्ट आफिसों की संख्या जिन पर हमले किये गये।

नोट-इनमें से ६० पूर्णरूपेण बरबाद किए गए, २५२ बुरी तरह से बरवाद किए गए और बहुत से गोलीबार द्वारा बरवाद किए गए।

नकद तथा दूसरी तरह से की गयी क्षिति ह० २,००,००० कितनी जगह टेलीफोन व टेलीग्राफ के तार काटे गये १२,००० उपरोक्त हर्जाने के श्रवावा डाकखानों तथा तारघरों के श्राफिसों में १,००,००० स्पए से अधिक का फरनीचर बरबाद कर दिया गया। सैंकड़ों स्कली

इमारतों को बरबाद करने से जो अति हुई है, उसकी सक्या भी हजारों भीर वास्तों के करीब है।

सरकार का यह भी कहना है कि ६० स्थानो पर सेना को बुलाना पड़ा और लगभग ५३ मार पुलिस को भीड़ को छिन्न-भिन्न करने के लिए ६ मरतबा हवाई जहाजों से भी गोलिया चलानी पड़ी। सरकार द्वारा यह भी बताया गया है कि जनता ने थानो, डाकखानों, स्टेशनों, सरकारी इमारतों आदि पर सामृहिक प्रहार किये तथा उनको जलाया।

उपरोक्त श्राकड़ों के बावजूद सरकार का कहना है कि ग्रान्दालन के कारण उसकी काई खास क्षति नहीं हुई, फिन्तु श्रान्दोलन काल ये उसी के सप्लाई डिपार्ट- मेंट की ओर से एक विज्ञाप्ति निकली थी जिसका सार हम नीचे देते हैं। इसको पढ़कर पाठक अनुमान लगा लेगे कि सरकारी युद्ध-प्रयत्नों पर ग्रान्दालन का कितना ग्राधिक प्रभाव पड़ा था। विज्ञप्ति में कहा गया है—

''कांग्रेस ग्रान्दोलन का प्रभाव कपड़ा मिलों पर बहुत पड़ा है। ग्रहमदाबाद के करीब ९० प्रतिशत सूत कातने वालों ने काम छोड़ दिया। मद्रास प्रान्त में विकास मिल ग्रीर करनाटक की कुछ भिलें २५ ग्रास्त तक बन्द रहीं। इससे एक करोड़ की जगह केवल ५ लाख गज कपड़ा तैयार हो सका। वड़ीदा, इन्दौर, नागपुर तथा देहनी की मिलों में भी विभिन्न समय तक हड़तालें चलती रहीं। इस प्रकार ग्रान्दोलन के प्रथम महीने में कुल मिलाकर करीब ढाई करोड़ गज कपड़े का नुकसान हुआ। ऊनी कपड़े में भी लगभग इतकी ही हानि हुई। कैलिको मिल तथा मेसर्स हत्थीसिंह एण्ड कम्पनी के बन्द हो जाने से सिलाई के काम में ग्राने वाला वागा न मिल सका और इस प्रकार सिलाई के काम को काफो धक्का पहुंचा। लाहौर ग्रादि कई स्थानों में तो बिलकुल भी काम न हो सका, न्योंकि वहां पर घागे का स्टाक नहीं था।

तम्बोक के काम में भो काफी हानि हुई और इम्पीरियल तम्बाक कम्पना की कलकत्ता, वम्बई, बंगलोर एवं सहारतपुर की फैक्टरियां निश्चित समय पर अपना माल तैयार करके न दे सकीं। इतना ही नहीं, मुगेर की फैक्टरी में काफी तोड़-फोड़ किया गया जिससे न तो सिगरेट बनाने का कागज ही मिल सका और न छपाई आदि का काम ही हो सका।

कानपुर भादि के चमड़े के कारखानों में मान्दोलन के कारण ५० प्रतिशत काम कम हुआ। बीजापुर में करीब एक लाख रेलवे स्क्षीपर तथा एक लाख २० हजार बांस जलाकर मस्म कर दिये गये। भान्दोलन का वेग इतना भयंकर था कि जंगल का काम बन्द करना पड़ा। गहूं तथा गेहूं की बनी चीजें भी आन्दोलन के प्रभाव से म बचसकीं। सबसे अधिक नुकसान देहली की गणेश-पलोर मिस्स को उठाना पड़ा। आन्दो लनकारी इसकी वर्कशा के तमाम औजार आदि उठाक छे गये। उन्होंने अन्न के स्टाक को भी हानि पहुंचाई तथा करीब १५० टन अन्न लूट लिया। मशीनों आदि को क्षति पहुंचने के कारण लगभग ४००० टन माल कम तैयार हुआ।"

जनता के श्रपने आंकड़े भी हैं, किन्तु नेताश्रों के पकड़े जाने के बाद सारे देश के श्रखवार बन्द होगये श्रीर जो अखबार निकलते थे उन्हें श्रान्दोलन सम्बन्धी खबरें छापने का श्रधिकार न था।

# महत्वपूर्ण बातें

इस म्रान्दोलन की तीन महत्त्वपूर्ण बातें हैं। १ म्रान्दोलन की ज्वाला देशी रियासतों में फैली।

२.विद्याथियों का अभूत-पूर्व कार्य, जिन्होंने कांग्रेस नेताग्रों के पश्चात् श्रांटोलन का नेतृस्व किया।

३.किसी जगह हिन्दू-मुस्लिम उत्पात का न होना प्रथवा दूसरे शब्दों में मुस्लिम जनता का मिस्टर जिन्ना की अनेक धमिकयों के होने हुए भी आन्दोलन के प्रति हमदर्दी प्रकट करना।

मन १६४२ में राष्ट्रीय झान्दोलन का सर्व प्रथम देशी रियासतों की प्रजा के झान्दालन के साथ गठबन्धन हुआ। कांति की ज्वाला सब बाह्य नुमा-यशो बन्धनों को तोड़ती हुई रियासतों में अधकी और झान्दोलन को गतिविधि वहां पर भी ऐसी ही रही जैसी कि बिटिश भारत में । मध्य भारत की रियासतों में आन्दोलन बड़ी तोबू गित से फैला और भरतपुर, कोटा, इन्दौर, ग्वालियर, रतलाम और बड़ौदा आदि में हड़तालें हुई, विरोध-प्रदर्शन हुए, सरकारी सला पर झाक्रमण हुए। दक्षिण भारत की रियासतों में भी इसकी लपटें फैलीं और विशेषकर मैसूर में तो उसकी गति-विधि बहुत ही बढ़ी-चढ़ी रही। यहां पर जनता ने सरकारी राज-सत्ता पर प्रहार कर कब्जा करने के सफल व असफल प्रयत्न किये। उधर उड़ीसा और महाराष्ट्र की देशी रियासतों में शोले उठे। निस्सन्देह देशी रियासतों में जो झान्दोलन हुझा, उसका श्रेय वहां के प्रजा-मण्डलों को है, जिन्होंने राज्य में जागूत व बेचैनी पैदा कर दी शी और इस कारण इस झान्दोलन की बाह्य गति के समाप्त हीते ही सारी रियासतों में प्रजामण्डलों

का संगठन और सम्मान बढ़ा और प्राय: राजाओं ने अपने प्रजामण्डलों से किसी-न-किसी प्रकार समझौता करने की चेष्टा की।

२.जहाँ तक विद्यार्थियों का सम्बन्ध है इसमें कोई शक नहीं कि विद्या-थियों की एक शन्ति भारतीय राष्ट्रीय धान्दोलन की एक सञ्चित शन्ति थी। **बान्दोलन से पहले विद्यार्थियों पर मुख्यतः कम्युनिस्टों का प्रभाव था, पर ९ अवस्त** को देश में आग लगते ही विद्यायियों ने जिस अपूर्व उत्साह, हिम्मत और बलि-दान का परिचय दिया उससे विद्यार्थी जगत् के प्रति एक महान् सहानुभृति व सम्मान पैदा होगया है। हजारों ने कालेज व स्कूल छोड़ दिये और अपनी समभ के अनुसार श्रादोलन का नेतृत्व करने का प्रयत्न किया। इन नवसिखिये व उत्साही युवकों से कांग्रेस की श्राहिसा नीति का श्रक्षरताः पालन करने की ग्राथानहीं की जासक डी थी, क्यों किन इन्हें कोई ट्रेनिंग थी और न किसी श्रान्दोलन की गतिविधि के साथ इनका कोई गहरा सम्बन्ध ही रहा था। बम्बई के विद्यार्थी आन्दोलन में सबसे आगे ये और उन्होंने साम्राज्यशाही के बिजला जैसे तेज आक्रमण का मुकाबला गोलियाँ और लाठियां खाकर किया। श्रहमदाबाद, शोलापुर व अन्य शहरों में भी विद्यार्थियों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। विद्यार्थियों में लगी हुई यह आग चारों श्रोर फैली और प्वतप्रांत. मध्यप्रांत, आसाम आदि सब जगह के विद्यार्थियों ने इस आंदोलन में सैकड़ों की तादाद में हिस्सा लिया। धुलिया जिले के नन्दाबाजार धीर खैर जिले के विद्यार्थियों के ऊपर जो अमानुषिक ग्रत्याचार हुए उसकी ग्रपनी एक हृदय-विदारक कहानी है। युक्तप्रांत में केवल बनारस डिवीजन में ३२ हजार विद्यार्थियों ने सारे पूर्वी जिलों में एक नवजीवन व स्फूर्ति पैदा कर दी थी। वे सब इन जिलों में फैल गये ग्रीर वहाँ के ग्रान्दोलन का नेतृत्व ग्रहण किया।

३. यद्यपि एक प्रकार से उस समय हिन्दुस्तान में आंग्ल-मुस्लिम गृहु वन गया था और ऐसा मालूम पड़ता था कि मिस्टर जिन्ता ने कांग्रेस आंदो-लन को कुचलने के जिए जिटिश नौकरशाही के साथ कोई षड्यंत्र कर रखा है, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने इस बात की वोषणा की थी कि यदि कांग्रेस ने कोई आन्दोलन शुरू किया तो देश भर में गृहयुद्ध हो जायगा, आपसी भगड़े व उत्पात होंगे। ९ अगस्त को जब देश भर में दबी-पिसी जनता ने अंग्रेजी नौकरशाही व साम्राज्यवाद के विरुद्ध खुनी बगावत को तो उस काल में एक भी जगह साम्प्रदायिक झगड़ा न हुआ। बिस्क इसके विपरित हजारों मुसलमानों ने खुले रूप से इस श्रांदोलन में यत्र-तत्र हिस्मा लिया ।
संयुक्त प्रान्त के पूर्वी जिलों में, बिहार में विशेषतः पूर्णिया जिले में, बंगाल के
चटगाव श्रांदि जिलों में मुसलमानों ने इस विहोह में हाथ बटाया श्रीर इस
प्रकार दुनिया ने देखा कि भारत का मुस्लिम जनता भी साम्राज्यशाही के
खतनी ही विरुद्ध है जितनी कि हिन्दू । यह दुर्भाग्य की बात थी कि मुस्लिमनेता जनता की सरकार विरोधी भावना को ठीक नरीके से जायत व संगठित
नहीं करना चाहते थे।

#### च्यर्थ की बहस

ब्रिटिश प्रचार विभाग ने इतिया के सामने इस वात का भरपूर प्रचार किया कि कांग्रेसी नेताओं की इस ग्रान्दोलन को चलाने की एक संगठित योजना थी और उसमें हिंसा व तोड़फोड़ भी शामिल हैं। इसलिए देश में जो उत्पात हए, सम्पत्ति का विनाश हुआ, हिसात्मक काण्ड हुए, उनका उत्तरदायित्व कांग्रेस पर है। दूर्भीन्य से कुछ थके, पस्त कांग्रेसी भी इस प्रचार के शिकार बन गए ग्रीर उन्होंने जनता के इस साम्हिक धान्दोलन को कांग्रेसी ग्रान्दोलन न कह-कर कुछ दिलबले, बहके नौजवानो का ऊटपटांग प्रयत्न बताने की चेण्टा की श्रीर जनता की और से जो हिसात्मक कार्य हुए थे उनका निन्दा करनी शुरू कर दी। वास्तव मे यह घातक दुष्टिकोण है, हालांकि हमारा विश्वास है कि हिसा तथा गप्त कार्य, चाहे वे किसी भी रूप में किये जायं, एक सामहिक ग्रान्दोलन व प्रयत्न की प्रगति के लिए पातक होते हैं। यदि वे न होते तो प्रान्दोलन को ग्रौर भी शक्ति मिनती । किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि जो जनता सैकडों की तादाद में उठी, उसने आम हिंसात्मक प्रयत्न किये। वास्तव में जनता के प्रयत्न कांग्रेस की पुरानी जिक्षा के अनुसार ही थे। यह दूसरी बात है कि यत्र-तत्र गोलियों की बीछारों व लाठियों के प्रहारों से पीड़ित जनता ने ढेले खादि फेंके हों श्रीर किसी जगह आवेश में आकर कोशित जनसमृह हिसात्मक कार्य करने के लिए तैयार हो गया हो , असंगठित हिंसा कर बैठा हो । पर जहां तक आन्दोलन के रूप का ताल्लक है, हम ऐसे इनके-दुक्के कांडों से उसे हिसात्मक रूप नहीं दे सकते। जनता की ओर से जितने सामृहिक प्रयत्न हुए उनको जानने से पता चलता है कि हर जगह लोग कांग्रेसी नेताओं के नारे व जय बोलकर आगे बढ़ते थे और अधिकांश जगहों पर उनकी मांग यही थी कि धब से सरकारी कर्मेचारी कांग्रेसी हुकूमत को मानें। उनके हृदय में प्रारम्भ में हिसात्मक भावना नहीं थी।

हमें इसी काल में शुद्ध ग्रहिसात्मक प्रयत्नों के अनेक ऐसे गौरवपूर्ण जवाहरण मिलते हैं जिनमें लोगों ने सामूहिक रूप से ग्रहिसात्मक रहने का परि-चय दिया है। यहाँ तक कि ग्रावेशपूर्ण व बहुसंख्यक जनता ने भी सरकारी कर्म-चारियों पर हाथ नहीं उठाया। ग्रासाम चाटी में जहां पर २० लाख से अधिक लोगों ने सरकारी कानूनों को खुले रूप से तोड़ा तथा अदालतो थानों व डाक-खानों ग्रादि पर सामृहिक प्रहार किये, बिलदान, स्थाग ग्रीर अहिसा के ऐसे ग्रनेक जवाहरण मिलते हैं। बिहार ग्रीर युक्त-प्रान्त के पूर्वी जिलों में ऐसी ग्रनेक घटनायें हुई हैं। कर्नाटक में जहां पर ग्रान्दोलन अत्यन्त ही सगिटत रूप में पल रहा था, हजारों मुसंगठित नवयुवकों ने हिस्सा लिया और एक भी सरकारी नौकर नहीं मारा गया।

ग्रवश्य ही जनता की ओर से कितनी ही जगह हिसात्मक काण्ड भी हुए है, पर उनकी संख्या उन घटनाश्रों के सामने फीकी पड़जाती है जो कि देश भर मे अहिसात्मक प्रयत्नों की साक्षी है। सैकड़ों जगह जन समूह पर दम-दस मिनट के बाद गोलियां चलाई गईं। इन गोलियों के प्रहार से जनता पीछे हटी, घ्रपने मरे व ज्ल्मी लोगों को उठाकर ले गई ग्रीर थोड़े समय बाद वह गोलियों का मुकाबला करने के लिए फिर धागे बढ़ती देखी गई। इन घटनाओं से पता चलता है कि म्रान्दोलन का वास्तविक रूप म्रहिसात्मक था ग्रीर जनता के भन्दर पिछले श्रान्दोलनों द्वारा प्राप्त श्रनुभव ग्रौर संगठन काम कर रहाथा। यद्यपि जनता के संगठित रूप से हिंसा करने के सारे कारण मौजूद थे ग्रीर उसकी तादाद सरकारी कर्मचारियों के म्काबिले में कई ग्ना अधिक थी, फिर भी जितनी हिंसा हुई यह बहुत कम थी। जनता की जिस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहाथा, उसे देखते हुए तो कहीं ग्रधिक हिंसा की ग्रामा की जाती थी। जिनता में जोश था, तड़प थी और कुछ करने की महान् अभिलाखा थी। उसके नेता छिन चुके थे। उस पर एक वज्र प्रहार करने का प्रयत्न किया जा रहा था। चारों क्षोर से उसे घोड़ों की टापों, गोलियों की बौछ।रों और लाठियों के प्रहारों से दबाने के संगठित प्रयत्न किये जारहे थे।

लाखों इस तूफान के वेग में उठे, आगे बढ़े और जीवन-मरण के खेल खेले । इतना विशाल सामूहिक विद्रोह होते हुए भी सुना जाता है कुछ थीड़े इने गिने सरकारी अफसर मरे और चायल हुए । केवल यही इस बात का सबूत है कि आन्दोलन का रूप वास्तविक रूप में अहिसात्मक था और यह कांग्रेस के पिछले आन्दोलनों हारा दी गई ट्रेनिंग व शिक्षा का ही फल था।

निस्सन्देह सरकारी दमन का चक्र जब जनता को रौंदता ही गया भा प्रान्दोलन का रूप सतह से हटकर सतह से नीचे चला गया और पिश्नमी का नियमों से प्रभावित मैकड़ों कार्यकर्ताक्षों ने समभा कि सम्पिल को क्षति पहुँचाना हिंसा नहीं है, वह अहिंसा की परिभाषा में शा सकता है। इस तरह से गुप्त आग्दोलन, गुरिला-युद्ध व तोड़-फोड़ इत्यादि विचारों का जन्म हुआ। कुछ दिलचले नौ जवान सशस्त्र कान्ति की बात सोचने लगे। किन्तु यह सब आन्दोलन का बहुत छोटा-सा रूप या और सरकारी प्रचार विभाग ने इसे केवल इसलिए बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया कि वह निहत्थी जनता पर अपने द्वारा की गई हिंसा के लिए कोई बहाना ढूंढ़ सके। जहाँ तक इन इवके-दुक्के असंगटित हिंसात्मक कार्यों की जिम्मेदारी का ताल्लुक है, ब्रिटिश सरकार एक भी ऐसी बात पेश नहीं कर पाई जिसके द्वारा कांग्रेसी नेताओं पर अभियोग लगाया जा सके। सच तो यह है कि उस जमाने में कौन था जो कांग्रेस के पक्ष को रखता और सरकारी अभियोगों का उत्तर देता।

#### श्रहिंसात्मक शिद्वा

जनता को केवल तीन ही प्रकार से किसी सरकार के विरुद्ध संगठित किया जा सकता है।

- १. संगठित सामूहिक अहिंसा ।
- २. संगठित हिंसा।
- ३. शसंगठित हिसा ।

देश के सांस्कृतिक विचार, ग्रन्दरूनी हालात, जनता की मगीवृत्ति तथा ग्रन्य कई कारणों से हमारे देश में गांधी जी के नेतृत्व ने जनता को संगठित सामूहिक ग्रहिंसा की कला को सिखाया ग्रीर गांधी जी ने कई भ्रान्दोलनों द्वारा जनता को ग्रहिंसात्मक युद्ध को शिक्षा दी। इस प्रकार राजनीति में एक नये शस्त्र का प्रयोग हुआ, जिसके द्वारा निहत्थी तथा निस्सहाय जनता संगिठित हिंसा का विरोध कर सकती थी। इन भ्रान्दोलनों ने भारत की पिटी. पिसी, विखरी, ग्रसंगठित जनता में भ्रान्ता, उत्साह, बिलदान भ्रीर संगठक इत्यादि भ्रनेक वालें पैदा कीं। साथ ही यह भी दिखाया कि सामूहिक ग्रहिंसा द्वारा कभी जनता की हार नहीं हो सकती। इन ग्रान्दोलनों के विभिन्न रूप रहे। कभी कुछ चुने हुए कानून तोड़ गये तो कभी व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया। पर हर ग्रान्दोलन के पश्चात् कांग्रेस ग्रविक बलवाली तथा संगठित निकली। खुला विद्रोह इस लंगठित ग्रहिसात्मक ग्रान्दोलन का एक स्वाभाविक

नतीजा था। जो शिक्षा सन् १९२० में दी गई थी, जिस बीज की सन् १६२० में बोया गया था उसका स्वाभाविक नतीजा यह होना था एक रोज खुले रूप से संगठित ग्राहिसा के शस्त्र द्वारा जनता ब्रिटिश सास्राज्यशाही के विरुद्ध विद्रोह करे। पर यह बात सर्वथा गुलन स्रोर ग्रमाननीय है कि गांधीजी तथा कांग्रेस का नेतृत्व संगठित हिसात्मक ग्रांदोलन बाहता था । हां, यह बात ठीक हो सकती है कि वह जनता का खुला विद्रोह चाहता था। यह दूसरी बात है कि वह इसका नेतृत्व न कर सका और उसे प्रपर्ने ढंग पर न चला सका । जहाँ तक संगठित हिंसा का ताल्लक है उसके लिए न तो हमारे देश में भव सावन ही मौजूद हैं और न ज्यावहारिक दृष्टि से हम उस पर समल ही कर सकते हैं। ग्राज संगठित हिंसा के रूप में जब कि सरकार के पास लड़ाई के सारे साधन रेल, तार कलें तथा हथियार बनाने के कल-कारखाने इत्यादि मीजूद हैं, हिंसा की बातें करना कोरी कपोल कल्पना ही होगी । इसलिए गांधीजी ने शस्त्रों द्वारा संगठित प्रयत्न करने की बात कभी भी नहीं सोची। े उन्होंने सदैव ही गुप्त संगठन तथा गुप्त कार्यं करने का विरोध किया । ग्रतः आज यह कहना कि गांघीजी तथा कांग्रेस का नेत्तव संगठित हिंसा चाहता था, उन्हें बदनाम करने का ग्रन्छ। साधन हो सकता है, पर जिस बादमी की जरा भी भ्रनल है वह स्वयं सोच सकता है कि जब गांधीजी तथा कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने सदैव अहिंसा द्वारा हर प्रकार से जीत ही पाई है तो वह किस आवेश व तजर्वे की बिना पर हिंसात्मक साधन के लिए लोगों की प्रोत्साहित करते श्रीर जब कि वे स्वयं देख रहे थे कि समस्त छोटे-छोटे राष्ट्र हिंसात्मक साधनों की कमी के कारण अपने बड़े व अधिक सुसंगठित प्रतिद्वन्दा के विरुद्ध हारते हा जा रहे हैं। सच तो यह है कि हमारे पास हिसा के कुछ भी साधन न थे ग्रीर इसलिए हम उनसे काम छेने की कल्पना भी न कर सकते थे ।

जहाँ तक असंगठित हिंसा का ताल्लक है, कोई भी नेता उसका सम-र्थन नहीं कर सकता। यह दूसरी बात है कि कहीं-कहीं श्रावेश तथा जीश के वशीभत होकर जनता इधर-उधर ग्रसंगठित हिंसा कर बैठी हो। पर कोई भी नेता उसे भ्रच्छा नहीं कह सकता। फिर उसकी जिम्मेदारी अधिकतर उन लोगों पर है जिन्होंने जनता पर प्रहार किये, उसके मानों को रौंदा श्रीर उसके प्यारे ध्येय व स्नादर्श को सदैव के लिए मिटाना चाहा ।

स्वुला विद्रोह हमारा विश्वास है कि सन १६४२ का खुला विद्रोह पिछले सभी स्रोदो-

लनों से ध्येय. युद्धनीति, संगठन, आकार, विस्तार इत्यादि की दृष्टि से भिन्न था। इसे श्रहिसात्मक सत्याग्रह का एक प्रन्तिम रूप ही समऋना चाहिए।

ध्येयः — इसका ध्येय एक भ्रोर ता पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था भौर दूसरी श्रोर श्रपने देश को जापानी श्राक्रमण से बचाना था; साथ ही इस युढ को जनता जहां तक हो जनता के वास्तविक युद्ध में बदलना था।

युद्धनीति:—इसकी युद्ध, नीति यह थी कि यिंद सम्भव हो तो बिना जनता को युद्ध की आग में ढकेले हुए ब्रिटिश सरकार से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता स्वी-कार करा ली जाय और युद्धकाल में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाय । दूसरों ओर सारे मित्र राष्ट्रों में विशेषकर अमरीका में भारतीय आजादी व आकांक्षाओं के प्रति एक प्रवत्त जनमत तैयार किया जाय और भारतीय प्रश्नको अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न बनाने की चेष्टा की जाय। साथ ही सारी दुनिया के दबे, पिसे तथा गुलाम लोगों का साम्राज्यशाही के विश्व मोरचा तैयार किया जाय यदि इस महान् उद्देश्य के लिए एक सामृहिक संगठित प्रयत्न तथा आन्दोलन की अ।वश्यकता हो तो उसके लिए जनता को भनो वैज्ञानिक तथा संगठित दृष्टि तैयार किया जाय और देश में इस प्रकार का वातावरण पैदा किया जाय।

नाराः — इस प्रान्दोलन का नारा था 'श्रंग्रजो भारत छोड़ो' जो स्वामाविक वृष्टि से उस समय जनता के हृदय की पुकार थी। स्वयं जनता ऐसा कह रही भी और जमाना भी चाहता था। इस नारे ने जनता में एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति व जीवन पैदा कर दिया और भारतीय प्रकन को एक नया रूप, जीवन व धारणा प्रदान की।

तत्वज्ञानः इस म्रान्दोलन का मन्तव्य था कि प्रत्येक सरकार जनता से सत्ता प्राप्त करती है। जो सरकार भ्रपने इस नैतिक धाधार को खो बैठती है और केवल पश्चल द्वारा जनता पर हुकूमत करती है उस सरकार के प्रति विद्रोह करना जनता का एक स्वाभाविक हक है। ब्रिटिश सरकार ने प्रपनी कार्रवाइयों द्वारा जनता पर से प्रपना नैतिक प्रभाव खो दिया था। उसने बिना जनता की इच्छा के देशको लड़ाईमें फ्रोंक दिया था भीर वह अपने युद्ध-प्रथास को सफल बनाने के लिए मनमाने तरीकों से काम ले रही थी। इस प्रकार उसने भारत पर जापानी प्राक्रमण की दावत दी थी। ग्रतः ग्रान्दोलन की धारणा थी कि ऐसी सरकार के विश्व बगावत करना ग्रीर उसकी सत्ता पर अधिकार करना जनता का करंव्य है। 'खुनी बगावत' का ग्रथं है जनता का सरकार पर चौतरका प्रहार करना, श्रपने को श्राजाद समक्रना तथा उसके किसी भी कानून

की अपने पर बन्धन त मानना ।

श्रव तक जो प्रान्दोलन काग्रेय ने किये थे उसमे कुछ बुते हुए कानूनों को नोड़ा जाना था, रुगोजि जनना में 'खुटे विद्रोट' की भनोवृत्ति पैदा करने का प्येय न या। डगलिए इस प्रान्दोलन का रूप पिछले नभी आग्दोलन में भिन्न था। यथि इसका भन्नव्य वहा सीधा ग्रीर भग्न था, पर भिन्ना कप बड़ा हो उग्र श्रीर व्यापक था।

### अिंसा की शक्ति

सन् १६४२ के साँउ चित्तोह' से हमने बहुन से मध्य व कट धनुभव प्राप्त किये । असने एक और सिद्ध तिया कि सरकार की सगठित हिमा का उनके दुवक छिपे गरिका प्रयत्नों से मुकाबत्य नहीं किया जा मक्ता। जिप समरा कायस ने भारत म 'पने विद्रोह' की इस्ट्रभी बजार, इनिया क हालात ही निराले थे। अग्रेग साग्राज्यनाही पहले कभी भी संनिक दृष्टि से इतनी सगठित नहीं थी। भागाना हिमा के नय-नये हिन्यांगे की विश्व हो रही थी। पुनार वे कितने ही राष्ट्र वर्धनी की मणित हिपा ना शिकार बन बुके थ और उन्ह क्रण्या ५ (तन की कि.मी प्रकार भी क्राला न थी। जर्मनी और जापान के प्रामे निना जर्न प्रात्म समर्पण करना होगा, पनः भित्र राष्ट्र भूरी राष्ट्रों के मुकाधिले में संपठित हिंसा के अस्त्रों को दिनों दिन वहा रहे ये । ठोक उन्हीं घटन ग्रां के साथे में व प्रगन्त की एक पनले दुवले निहल्थे सरदार ने निहम्थे हिन्दुरनानियों को 'खुले विद्रोह' का पाठ पढ़ाया और इस आशा से पढ़ाया कि चारों तरफ फैंनी हुई संगठित हिमा के बीच केवल उसका श्रविधा-शस्त्र ही सफल हो सकता है। यद्यपि जनता ने अपने नेता की जाती पर पूर्णतथा प्रमन नहीं किया, पर यह केवल अहिसात्मक साधनों का ही फूल है कि उस क्रक्ति-परीक्षा में कांग्रेस पहले से कहीं श्रविक शक्तिशाली, प्रभाव-शाली व सम्मानित होकर निकली और अंग्रेज साम्राज्यशाही के प्रवल आक्रमण की शक्ति शीध्र ही नच्ट हो गई। कांग्रेस ने पात्म-समर्पण नहीं किया। अपने प्रस्तान को स्नाग तक वापम नहीं लिया, पर ब्रिटिश साम्राज्यवाही को कांग्रेस नेताओं को छोड़ना पड़ा, कांग्रेस से समभीता करना पड़ा अथवा दूसरे शब्दों में बिना शर्त हिन्दूस्तान में घ्रात्म-समर्पण किया ग्रीर हिमात्मक लड़ाई के दूसरे मोर्चो पर अपने प्रतिद्वन्द्वी से धात्म-समर्पण कराया । इसमे केवल हम यही नतीजा निकाल सकते हैं कि अहिंसा का अपनी महान् रावित है जिसमे हार के निए कोई गुंजाइरा नही और जिलमें नड़ाई अपने प्रतिहन्दी के हथियारों के विषद

म्रात्मिक बल से मन, हृदय व मस्तिष्क के जिरए होती है। इस प्रकार की लड़ाई का फैसला हथियारों के बार, तेजी व तबाही से नहीं किया जा सकता, बिल्क ग्रपने ध्येय एवं कार्य की उच्चता, महानता और नैतिकता से किया जाता है।

#### दमन के साधन

सन् १६१९ से सन् १९४२ तक राष्ट्रीय धान्दोलनों की गतिविधि के साथ-साथ दमन के साघन भी बदलते रहे हैं। हर श्रान्दोलन ने जहाँ जनता को कुछ शवित दी, वहीं सरकार ने भी उसे दवाने, उसे काव में रखने, कुचलने के साधनों में तरक्की की और इस प्रकार दमन के साधन तथा ग्रान्दोलन की शक्ति सपने-प्रपने तरीके से बढ़ते ही गये। सन् १९१६ व २१ की 'गान्धी की भ्रान्धी' को नौकरशाही ने विशेषत: १४४ दफा द्वरा काबु कर लिया था, यद्यपि कहीं-कहीं घालंक फैलाने के लिए उसे फीजी कान्न भी घोषित करना पड़ा था सन् १९३० में जनता ने कुछ विशेष चने हुए कानन तोड़े। नौकरशाही ने विशेषतः लोगों को जेलों में भेजने, छोटे-छोटे हल्कों में लाठी चार्ज करने, ग्रखबारों पर पावन्दी लगाने इत्यादि तरीकों को ग्रपनाया । सन् १९३२ में देश में लगानबन्दी के रूप में कुछ विशेष कानून तोड़े गये। नौकरशाही ने पकड़'-घकड़, घुड़सवारों द्वारा मार-पीट, बड़े पैमाने पर लाठी चार्ज, सामुहिक जुर्माने इत्यादि यस्त्रों को विशेषतः अपनाया । सन् १६४२ में देश ने खला विद्रोह किया । नौकरशाही ने सारे देश में शान्ति स्थापित करने के लिए ग्रर्द्ध फ़ीजी कानून का ऐलान कर दिया श्रीर व्यापक रूप से गोलियों की बौछारों से श्रान्दोलन का स्वागत किया। इस प्रकार हर आन्दोलन की शक्ति के विकास के साथ उसके दवाने के साधन भी व्यापक ग्रीर कहोर बरते गरे।

सन् १६४२ में सरकारी दमन-साधनों को हम मिस्टर नियोगी एम० एन० ए० के कथनानुसार निम्निलिखित भागों में बांट सकते हैं:—

१. श्राम तौर पर जनता में पुलिस द्वारा श्रातंक बैठाने के प्रयत्न करना तथा खुठे रूप से जनता को लूटना, उनके घरों में श्राग लगाना तथा मारपीट करना। इस प्रकार के काम विशेषतः बिहार, युक्त प्रांत के पूर्वी जिलों, मध्य श्रान्त और श्रासाम की घाटी के जिलों में हुए।

- २. जनता के समूहों तथा व्यक्तियों पर बिना किसी कारण ऊटपटांग तरीके से गोलियां चलाना।
  - ३. निहत्थी, निर्दोष जनता पर संगठित रूप से गोलियां चलाना भौर

इस प्रकार जिन लागों ने उत्पात किया था उनको कोई विशेष हानि न पहुंचा-कर उन इलाकों की समस्त जनता के हृदय में भ्रातंक जमाना । इस प्रकार की घटनाएं देहली, कलकत्ता, भ्रासाम प्रान्त की घाटी ग्रौर युक्त प्रान्त के पूर्वी जिलों में विशेषत: हुई हैं।

४. असंगठित समूहों पर बिना किसी इत्तिला के गोलियां चलाना। अपरिचित लोगों द्वारा जहां-कहीं भी कर्षय आईर की थोड़ी-सी अवहेलना हुई, वहां उन पर निर्वयना पूर्वक गोलियां चलाना। इस प्रकार की घटनाएं देहली तथा उन सब स्थानों में हुई जहां आन्दोलन का कृष व्यापक और उग्न था।

- प्र. छोटे बच्चों के खुळे कप से कोड़े लगवाना व उन्हें वे-रहमी से पीटना श्रीर प्रतिष्ठित श्रादमियों तक को जनता के सामने श्रपमानित करना, जैसे गलियों को साफ करवाना कांग्रेसी भंडों का जलवाना इत्यादि।
- ६. जनता के सामने कांग्रेस वालों के घरों को जलाना और फीज के द्वारा औरतों का सतीत्व नष्ट कराना। सवर्ष हिन्दुओं को अछूत कहलाने वाली फीजी टुकड़ियों के सैनिकों से अपमीनित कराना। ऐसी घटनाएं मध्यप्रान्त, आसाम और बिहार में अधिक हुई।

मिस्टर नियोगी ने केन्द्रीय असेम्बली में भाषण देते हुए कितनी ही घटनास्रों का वर्णन किया जिससे सरकारी दमन के निर्दयता-पूर्ण कांडों की भलक मिल सकती है। अपने भाषण के दौरान में राज्य-परिषद् के एक सदस्य और मुज-पफरपूर जिले के राष्ट्रीय यद मोर्चे के एक नेता की बातों का हवाला देते हुए िषस्टर नियोगी ने बताया कि सैनिकों और पुलिस के शिपाहियों को खुला छोड़ दिया गया । उन्होंने वहाँ मनमाने ढंग से निहत्थी जनता को लूटा, सम्पत्ति को नष्ट किया, गांवों को जलाया, रुपया ऐंठा ग्रीर पकड़ लेने की धर्माकयां दीं। उन्होंने यह भी बताया कि वहां मैंने अपनी आंखों से देखा कि बाजार की सारी मालदार दुकानें लुटी गईं। गांव के गांव सैनिकों व पुलिसों द्वारा जलाये गये। में इन घटनायों को तथा इन दृश्यों को जीवन-पर्यन्त नहीं भूल सकता।" उन्होंने ग्रागे गाजीपूर जिले के एक ग्रानरेरी मजिल्ट्रेट हारा युक्तप्रान्त की सरकार को भेजे गये एक नोटिस का जिक्र करते हुए, जिसमें जुमीदार ने सरकार से अपने गाँव में सैनिकों द्वारा की गई बरवादी का हरजाना मांगा था, बताया "चार यूरोपियन सिपाही १५० देशी सिपाहियों के साथ रायफलों द्वारा सुसज्जित होकर २४ अगस्त को उसके गाँव में ग्राये ग्रीर उस गाँव के सारे प्रादिमियों को गाँव छोड़ने का हुक्म दिया और थोड़ो देर बाद उन्होंने

भागे प्रोरतो को घग से बाहर निकलने का भ्रादेश दिया और अपनाया कि जो बाहर नहीं आयगा उस नो गाली भार दा जायगा । उसके पत्यात् उन सिपतात्या न उन नब भ्रीरतो के जबरों को छोन लिया प्रीर उनके घरो पर भ्राक्तमण किया और जितना भा जबर, रुपया और सामान था सब पर कब्जा किया। इन सिपाहियों ने मेरे किसानों के २० परों भ ग्राम लगा दी भ्रीर इस प्रकार गांव के सब लोगों को राइफल की नोकों से धमकाया भ्रीर इर दिखाया, उन्हें रोने श्रीर बांखन तक का मना दि। गया। "

उपरोक्त एक अध्य उदाहरणों के द्वारा केवल यह बताने की वरणा की गई है कि दश-भर में नोकरशाही के दमन वक द्वारा वर्गन में वानहत्थी जनता पर हर प्रकार से अस्यानार हुए। जानका कना पड़न प्राथमका स अर्थानगन को भी प्रयोग किना गथा। इस सब वमन का एक यभिशाय था। जनता की उपरती हुई आवाज का फोरन गला घोट दिया जाय, उसकी सामूहिक जनति को ताड़ा जाय और उसके हृदय में आतक बैठाया जाय।

#### कांग्रेस पर सरकार के आरोप

🝊 इस । फ्लाब में सरकारी दमन-काडा पर कोई विशेष जोर नहा (५४। गया हं, क्गोकि पुस्तक लिखने का मुख्य ध्यय जनता के कायो पर प्रकाश उालना है। केवल मिसाल के तौर पर कुछ सरकारी दमन क साधनी की बताने की चेष्टा की गई है। यादोलन के थोड़े दिनो पश्चात् सरकार ने एक प्रस्तक छापो; जिसमें कांग्रेस को उन नमाय उत्पाती, हिंसा तथा तोड-फोड के कार्यों का दोषी ठहराते हुए दुनिया को यह बताने की वेष्टा की गई कि हिन्दुस्तान मे जो कुछ उत्पात हम्रा, जाने व घन की क्षति हुई, जनता को कुछ पहुंचा उस सब की जिम्मेदारा काग्रस पर है। जहाँ उस किताब में एक आर यह सब कुछ दिखाने की चेप्टा की गई है वहां दनिया को यह भा दिखाने का असफल प्रयत्न किया गया है कि प्रान्दोलन व्यापक नहीं था। उसने मिन-राष्ट्र का यद्ध-प्रयास में काई खास क्षति नहीं पहुँचाई। यह वानी बातें जब एक ही किताव म पढने को मिलता है ता कुछ ब्रारचर्य-सा होता है, नयों कि एक और तो सरकार ने कायस का सार आन्दालन का जिम्मदार ठहराने के लिए जान्दालन का पाता-विधि का बढ़े ही उग्र, तीन्न व व्यापक ढग से प्रकट किया दूसरी ओर दूसरे देशों की जनता व सरकार को यांखों में धूल भोकने के लिए इस आन्दालन की गति को कम व थोडी बताने का प्रसफल प्रयत्न किया है। सरकारी प्रचार-विभाग कुछ भी कहे, पर यह उके की चोट कहा जा सकता है कि सन् १९४२ का 'खुला विद्रोहं ध्येय, राजनीति, निपुणना, व्यूनन्रचना तथा आकार, विस्तान, त्याया, प्रतिवान, सं 1ठन, न गत्माह, आदि तो दृष्टि में हि वड़ा-चढ़ा था। सन् १५४७ का गदर, फांमीसी राजकात्नि, रूस की लाल क्रान्तिमधी कई बाती म इसके भाषा फोकी जान पड़ती हैं।

#### उपाप्ट

हर महान् धान्दोलन के बाद प्रतिकय। काल आता है। इस काल मे नेता व कार्यक्तां आन्दोलन-काल में होने वाली घटनाओं अपने द्वारा की गई गलांतयों एवं हानि-लाओं को आंकने का प्रयत्न करते हैं, ताकि उस आन्दोलन का बुदियों व ग्रनितयों से लाभ उठाकर आने वाले आन्दो एन म उन्हें न हाने दें। हर आन्दालन क लिए यह ग्रानवार्य काल है और यह इसी प्रवार साता है जिस तरह रात क वाद दिन तथा कार्य के बाद थकान । हमारे कार्य आन्दोलन १६१९, २१, १९३० व १९३२, १९४० व ४२ के परचात् ऐसा दाल श्राया कि उसकी सतह पर मान्ति दिखाई दी, आन्दीलन का बाह्य रूप भीमा दिखाई देने लगा और नीकरशाही ने समक्ता कि अब उन्होंन आन्दोलन की दवा लिया है। पर हुआ इसके विपरीत अपने हर आन्दोलन का त्रोग्राम गारा व युद्ध-नीति रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि गान्धीजी ने समय, जनता की शक्ति, देश की बाह्य स्थिति व असहनीय हालत सब की पूरे तरीके से आंककर समयानुसार आन्दोलन के लिए, ध्यय, प्रोग्राम व नारे जनता की दिये। जनता उठी, श्रामे बढ़ी और थकान से पस्त होकर क्षणिक काल के लिए पीछे हटी। किन्तु हर एक भ्रान्दोलन ने प्रत्यक्ष व भ्रप्रत्यक्ष रूप में जनता की कान्ति की कला की शिक्षा दी है। इसी प्रकार सन् १९४२ ने भी हमें श्रमस्य सिखाये है।

#### आन्दोलन की शिक्षाये

- १. हमं इस बात का अनुभव हुआ है कि यद्यपि जनता में क्रान्तिकारी मनोवृत्ति पैदा होगई है और देश में काफी क्रान्तिकारी सिन्त उत्पन्न हो चुकी है, पर हमारा संगठन ऐसा बिखरा हुआ है कि हम अक्ति का पूर्णतया प्रयोग करने के लिए मजूबूत व सुबृढ़ नहीं है। अतः कांग्रेग को अपना संगठन व्यापक, सरल और सुबृढ़ बनाना चाहिए, ताकि क्रान्ति-काल में वह लम्बे अर्से तक कायम रह सके और जनता पर इसका नियंत्रण रहे।
- २. इस आन्दोलन में हमने श्रनुभव किया कि हमारे अहिसा व हिसा के प्रइन पर मिले-जुले विचार हैं। अपनी इस श्रनिश्चित मात्तसिक स्थिति के कारण

हमें दोनों शस्त्रों के दुष्परिणाम तो भोगने पड़ते हैं, पर न तो हम जनता को पूर्णतः श्राहिसा के लिए तैयार कर पाते हैं श्रीर न संगठित हिंसा के लिए ही। और इस प्रकार असंगठित श्राहिसा श्रीर सुसंगठित हिंसा दोनों का नुकसान होता है। इस श्रान्दोलन ने हमें बनाया कि श्रसंगठित ग्राहिसा व सुसंगठित हिंसा से भारत कभी सफल नहीं हो सकता, श्रतः उसे श्रपनाना जान-बूफकर कुए में गोते लगाना है। इस कारण हमें संगठित श्राहिसा की श्रोर श्रिधक प्रयत्न करना चाहिए।

३. इस आन्दोलन के पश्चात् कांग्रेस-जन तथा सभी राजनीतिक विषयों पर सोचने वाले लोग इस बात पर एकमत है कि श्रव कांग्रेस के संगठन को बदलती हुई हालत के मुताबिक नये ढंग से चलाना होगा और उसकी बृनियाद किसी दार्शनिक आधार पर होनी चाहिए।

४. कांग्रेस-जन, विशेषकर साधारण कांग्रेस-जन इस बात को स्रनुभव करने लगे है कि कांग्रेस में अन्दरूनी स्रापसी मेल व परस्पर गहरी जानकारी होना स्रावश्यक है।

५. गान्धी जी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताग्रों का अधिक विश्वास बढ़ रहा है।

#### लाभ

- १, सन् १९४२ के 'खुले विद्रोह' ने ठीक वही किया जो नाटक से पहले रिहर्सल (पूर्व तैयारी) द्वारा पूरा होता है । इस ग्रान्दोलन ने जनता को खुले विद्रोह की कला तथा शक्ति छीनने की नीति का ज्ञान कराया।
- २. इसने भारतवर्षं के सारे दबे-पिसे गुलाम लोगों का नेतृत्व किया। ग्रतः ग्राज इस ग्रान्दोलन के कारण भारतवर्षं सारे एशिया के दबे हुए राष्ट्रों का मार्ग-प्रदर्शन करता है। इधर पिचम में ग्ररब एक ग्रोर खुले रूप से 'ग्रंग्रेजी निकल जाग्रो' का नारा उठा रहा है तो दूसरी तरफ मलाया, जावा, सुमात्रा, इंडोचीन, चीन ग्रादि सारे सुदूरवर्ती पूर्वीय देश हमसे 'ग्रंग्रेजो निकल जाओ' का नारा सुनकर अपने-ग्रपने यहां साम्राज्यशोही के विरुद्ध संघर्षं कर रहे हैं।
- ३. इस आन्दोलन ने भारत का सम्मान यहां और बाहरी देशों में काफी बढ़ा दिया है और स्वयं ब्रिटिश जनता में विचारों के ग्राधार पर दो वर्ग पैदा कर दियें हैं। प्रगतिशील वर्ग अपने यहां की जनता को यह बताने की चेष्टा कर रहा है कि स्वतंत्र भारत दमारे लिए शिक्तशाली और ग्रच्छा मित्र हो सकता है और दूसरी ग्रोर साग्राज्यशाही विचारों के लोग वही पुराने साधन व मार्ग अपनाने का स्वप्न देख रहे हैं।

४. इस आन्दोलन ने जनता को श्रंग्रेजी शासन-व्यवस्था, उसकी शक्ति व उसके संगठन का ज्ञान कराया और यह भी बताया कि कितनी कम शक्ति से हम करोड़ों भारतीयों पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को लादे हुए हैं।

५. इस 'खुले विद्रोह' ने जनता को एक ऐसा नारा दिया जो सदा ही उसके हृदय में एक कसक धीर तड़प बनाये रखेगा और जिसके कारण उसमें एक नया जीवन और स्फूर्ति पैदा हो गई है।

#### हानि

जहां तक हमारी क्षति का सम्बन्ध है उसे केवल शारीरिक क्षति, भौतिक नुकसान, जैसे माल, सामग्री, रुपया-पैसा ग्रादि का नुकसान तथा मान-सिक यातनाग्रों के रूप में समफ सकते हैं। जैसे लोग जेलों में गये, कष्ट भोगे, सामूहिक व व्यक्तिगत जुर्माने दिये, गाँचों में ग्राग लगी, हजारों खानदान वीरान हुए ग्रीर तरह-तरह के ग्रमानुषिक ग्रस्याचार हुए। पर हम इस क्षति का यूरोप में होने वाली क्षति, कष्ट तथा यातनाग्रों से मुकावला करते हैं तो यह सब उसके सामने बड़ी फीकी दिखाई पड़ती हैं। इस महायुद्ध में लाखों मारे गये, घायल हुए ग्रीर करोड़ों की सम्पत्ति का नाश हुग्ना। कुछ देश स्वतंत्र रह सके तो कुछ पराधीन होगये। किन्तु हमारे यहां ता इसके बिलकुल विपरीत हुग्ना। नौकरशाही को मुंह की खानी पड़ी। ग्रन्त में असको ग्रपने दमन के सारे ही साधन निर्थंक दिखाई दिये। उसने स्वयं ग्रपने प्रहार को वापस लिया। कांग्रेसी नेता छोड़े गये ग्रीर कांग्रेस के साथ समभौता करना पड़ा। इसका बहुत कुछ श्रेय हमारे नारे ग्रीर युद्ध-नीति को है।

# संघर्ष जारी हैं

श्राज केन्द्र में श्रस्थाया राष्ट्रीय सरकार कायम हो चुकी है शौर श्रिकांश श्रान्तों में कांग्रेस मंत्रिमण्डल कायम है। साधारण आदमी सोचते हैं कि शायद भारत को स्वराज्य मिल गया। अब अंग्रेज हुकूमत व कांग्रेस के बीच कोई संघर्ष बाकी नहीं रहा। पर वास्तव में बात इसके विपरीत है। ब्रिटिश सामाज्यवाद और भारतीय राष्ट्रवाद में तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक या तो ब्रिटिश तामाज्यशाही श्रस्त-व्यस्त न हो जाय और ब्रिटिश जनमत इस बात को स्वीकार न कर ले कि वूसरों को गुलाम रखना कोई फायदे की चीज नहीं है, बल्क इसके विपरीत उसके लिए बहुत बड़ी कामत देनी पड़ती है। युद्ध होते हैं, अरबों व करोड़ों की सम्पत्ति का नाश होता है और देश की बहुमूल्य शक्ति यानी नौज्यानों के खून की श्राहुति देनी पड़ती

है। अतः इस प्रकार की श्राधिक व सामाजिक व्यवस्था की नव्ट ही कर देना चाहिए, जिसके काण्ण न तो अपने देश को लामहोता है; बल्कि दूसरे देशों की गुलाम बनाने भ्रीर उनका पतन करने का ग्रीभवाप व्यर्थ में लगता है । युद्ध गद्यपि एक लडोर साधन है पर उसके द्वारा कीमों को अने क सबस भी मिलते है। उसी के द्वारा जीवन के इंग्लिकोण तथा विचारों में भारी उथल-पुथल होती है और युद्ध-काल में अनेक लोग राज्यीयता का नज्ञा पीकर एक इसरे की जान के शुखे होते हैं, मरते और मारते हैं। और बाद में जब वह नशा कुछ फीका पड़ जाता है तो उन्हें डमकी अमली उत्पत्ति, कारण तथा उसकी निरर्थंकता का पता चलना है। प्रत्येक साम्राज्यवाही राष्ट्र में भी एक भयंकर कांतिकारी परिवर्तन होता है और उन देश के लोग स्वयं अपने साम्राज्य की स्रामे कत्ने मे जनार फेंकने का प्राप्त करने है। यही कारण है कि यद्यपि यद्ध-काल में ब्रिटिश जनता ने चिनल की अपना नेता स्वीकार किया, पर युद्ध के बाद उन्हें ग्रपने कन्धे में उतार फेंकना ही मुनासित समका अनुभव किया कि जो नेना यद्ध-कान में जिता सकता है, आवज्यक नहीं कि शांति काल का भी वही नेता हो। साम्राज्यवाद का विनाश एक ग्रोर युद्धों के द्वारा होता है, दुसरी और उसके गृह में स्वयं विद्रोह फ़ोर बगावत प्रारम्भ होती है और ठीक इसी काल में दबे-पिसे राष्ट्रों के लोग करोड़ों की तादाद में उसके विरुद्ध विद्रोह करते हैं। हम ग्राज उस स्थिति में से गुज्र रहे हैं ग्रीर हमें विष्वास है कि भंघ र्ष तब तक जारी रहेगा जब तक बिटिश जनमत भाई-चारे तथा एक-दूसरे राष्ट्र की बराबरी के सिद्धांत को स्वीकार न कर छेगा। इतिहास हमारी तरफहै, घटनाएं हमें भवद दे रही हैं। साम्राज्यशाही ढांचा अपने निरन्तर प्रतिस्पर्धात्मक कारणों से दृट रहा है। उसके विरुद्ध यहां और बाहर चारों ग्रोर मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार है ग्रीर श्रन्त में जैसा कि संघर्ष का नियम है, संघर्ष अपने अन्तिम काल में केवल नीति, विचार, धार-णात्रों व मानसिक शक्ति पर निर्भर रहता है। इस कारण हम यह कह सकते हैं कि इस दुष्टि से भी नैतिक पक्ष हमारा ही दढ़ है । न्याय, नैसिकता, इतिहास, विचारों की प्रगति, दूनिया का जनमत सभी हमारी और हैं। अतः हमारी विजय सवस्य होशी।

# नया नेतृत्व बनाम कांग्रेस हाई कपाएड

हर आन्दोलन की प्रतिक्रिया होती है। यह एक धनिधार्य कोल है। इस काल में तरह-तरह के प्रश्त व पेनी गांग्यों पैदा हो जातो हैं। अन्द्रकती और बाहरी दीनों ही झोर से तेतृत्व के ऊपर दवाव बढ़ जगता है। जनता में निराशा फैनती है। माथी कार्यकर्ता हताश होकर ध्यर्थ की समालोचनाएं करने लगते हैं। कुछ उप्रदल वाले दूसरा नेतृत्व स्थापित करने की चर्चा करने लगते हैं। संगठन शिथल हो जाता है। इस प्रकार इस काल में नेतृत्व को एक धोर जनता की निराशा को ग्राशा में बदलना होता है; हार को जीन का रूप देना होता है, दूसरी धोर विरोधी शक्ति से बचाव करना होता है ग्रीर आने वाले धान्दोलन के लिए नई नीति, कला और कार्यक्रम सोचने पड़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जिंगे हम कांग्रेस हाई कमांड के नाम से सम्बोधित करते हैं कई बार इम धानवार्य काल में से होकर गुजरा है। जब कितने ही राजनीति के पंडित इस प्रकार की घोषणा करने लगे थे कि ग्रव इम नेतृत्व के पुन: शवित में धाने की कोई ग्राशा न रही और दूसरी ग्रोर कुछ मनन्छ उग्रवादी कार्यकर्ती नई नीति व नए प्रीग्राम की बातें करने लगे थे, तब भी हमने पिछले २६ सालों में देखा कि हर ग्रान्वोलन के पश्चात् कांग्रेस हाई कमान्छ ग्रावादी शार्यकर्ती नई नीति व नए प्रीग्राम की बातें करने लगे थे, तब भी हमने पिछले २६ सालों में देखा कि हर ग्रान्वोलन के पश्चात् कांग्रेस हाई कमान्छ ग्रावादी कार्यकर्ती नई नीति व नए प्रीग्राम की बातें करने लगे थे, तब भी हमने पिछले २६ सालों में देखा कि हर ग्रान्वोलन के पश्चात् कांग्रेस हाई कमान्छ ग्रावादी कार्यकर्ती नई समानित होकर निकला।

, सन् १९४२ के भ्रान्दोलन के पश्चात् देश में एक भजीव बहस प्रारम्भ हुई श्रीर उस बहस के परिणाम- स्वरूप नए नेतृत्व की बात जोर पकड़ती रही। सन् १९४२ में तोड़-फोड़ के जो अनेक संगठित व धसंगठित कार्य हुए धीर जिनमें काफी लोगों ने भाग लिया, उन्हें कांग्रेम हाई कमान्छ ने ध्रपनाने से इन्कार कर दिया। स्वभावतः दूसरे लोगों ने जो नई कला, नई नीनि व नए प्रोग्राम की बात करते हैं; उन कार्यों को ध्रपनाया श्रीर इस प्रकार हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय आन्दोलन में दो स्पष्ट विचार-वाराश्रों के चिह्न दृष्टिगोचर हुए। ब्राज देश के सामने दो विचार-धाराएं स्पष्ट रूप से मालूम पड़ती हैं। इन दोनों के ध्रपने तरीके हैं। ध्रतः ध्रव हमारे लिए यह प्रदन केवल कल्पना श्रीर बहस का नहीं है, बल्कि ए क जीवित प्रदन है और उसका उत्तर हमें स्पष्टतः देना है। प्रदन है कि यदि समभौते की मौजूदा बातें जो घ्राजकल हो रही हैं, ध्रसफल हो गई या टूट गई श्रीर ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने समभौते द्वारा सत्ता सौंपने की नीति को छोड़ दिया तो कांग्रेस नेतृत्व क्या करेगा? यदि उसने बान्दोलन छेड़ा तो वह किस प्रकार का होगा श्रीर उस का क्या प्रोग्राम होगा ग्रयवा वह सन् १९४२ की तरह जनता को बिना किसी प्रोग्राम के फिर छोड़ देगा।

काज नये नेतृत्व ने, जो हमारे सामने हैं, अपने ढांग से मौजूदा स्थिति का विश्लेषण किया है। उसका कहना है कि आज देश में क्रान्तिकारी बेचैनी है। समाज का हर तथका सरकार के विश्द उठ रहा है। आग्दोलन के लिए इससे बढ़कर उपयुक्त समय दूसरा नहीं हो सकता। एक ध्रोर बिटिश साम्राज्य कम-जोर हो चुका है तथा दूसरी थ्रोर उसका भीतरी ढाँचा निकम्माहो चुका है। इस लिए थ्राज उससे कोई समभौतान करके उसके विरुद्ध एक सामूहिक क्रान्तिकारी भान्दोलन शुरू कर दिया जाय। यदि यह धान्दोलन शुरू न किया गया तो बिटिश साम्राज्यशाही, जो इस समय केवल समय का लाभ उठाकर समभौता करने के लिए मजबूर हुई है, पुन: अपने को मजबूत कर लेगी और बाद में राष्ट्रीय धान्दोलन को क्षीण करने का प्रयत्न करेगी थ्रौर उपयुक्त समय पर प्रहार भी करेगी। अत: तमय की दृष्टि से, नीति के खयाल से मौजूदा समय क्रान्ति करने का समय है। इस समय साम्राज्यवादी ढांचे को ग्रस्त व्यस्त करके शिवत छीनी जा सकती है और अपना राज्य स्थापित किया जा सकता है।

इस नेतृत्व का अपना प्रोग्राम है। उसका कहना है कि जेल जाने के प्रोग्राम में श्रव फुछ रोचकता नहीं रह गई ग्रौर हमारा राष्ट्रीय ग्रान्दोलन उस सीढ़ी को पार कर चुका है। श्रव आन्दोलन करने का समय नहीं है; क्योंकि ग्राज समाज के सारे ही वर्ग, क्या मजदूर, क्या किसान, क्या मध्यम श्रेणी के लोग, क्या उच्च श्रेणी के लोग ब्रिटिश साम्राज्यशाही के विरुद्ध हैं। उनमें विद्रोह करने की शक्ति जोर मार रही है। ग्रतः इस समय हमारे लिए आव-स्पक है कि शक्ति छीनने की कला ग्रौर तरीकों की जनता को शिक्षा दी जाय। सन् १९४२ के ग्रान्दोलन ने तो रिहर्सल का काम किया है। ग्राने वाला ग्रान्दो-लन हमें शक्ति छीनने ग्रौर साम्राज्यशाही सत्ता को नष्ट कर जनता का ग्राधिपत्य स्थापित करने से प्रारम्भ करना चाहिए।

उनके प्रोग्राम के श्राक्रमणात्मक श्रीर रक्षात्मक दोनों पहलू हैं। श्राक्रमणात्मक प्रोग्राम द्वारा नये नेता जनता को गाँव, जिले और सूबेवार दरतों में संगठित करना चाहते हैं और फिर इन सब सूबों को एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में। उनका कहना है कि यह दस्ते सरकारी सत्ता पर प्रहार करें। गांव की जनता को ग्राम पंचायतों के रूप में संगठित किया जाय। एक भोर जनता में, जिसमें आक्रमण करने को शक्ति कीण हो चुकी है, शक्ति पैदा की जाय श्रीर दूसरी श्रोर इस शक्ति को कायम रखने के लिए सैनिक बल को बढ़ाया जाय। ब्रिटिश नौकरशाही की राज्य-व्यवस्था को श्रस्त-व्यस्त करने के लिए तोड़-फोड़के कार्यों को व्यापक रूप से चलाया जाय। रेल, तार, सड़कों, पुल इत्यादि को नष्ट कर दिया जाय। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए यह लोग गुप्त साधनों में विश्वास करते हैं श्रीर इन लोगों का ख्याल है कि हमारा राष्ट्रीय श्रान्दोलन श्रव इस श्रवस्था को पहुँच गया है कि जब सरकारी

फौज व पुलिस के लोग हमारे साथ आ जायंगे और इस प्रकार जनता का आंदोलन प्रवश्य ही सफल होगा। यह लोग आहिसा और हिसा की बातों में नहीं पड़ते। ग्रतः जिस साधन से उन्हें सफलता मिलती हो उसको ही अपनाने में उनका विश्वास है। इस प्रकार के नए नेतृत्व को आन्दोलन-काल में काफी सफलता भी मिली है। यह सफलता यद्याप ध्येय तक पहुँचने की दृष्टि से नहीं के बराबर है, पर इस प्रकार के गुप्त आंदोलन का एक रोचक तरीका होता है। एक शक्तिशाली दुश्यन की आंखों से अपने को बचाना, इथर-उश्वर छिप-कर सी० आई० डी० की आंखों में यूल फोंकना, गुप्त प्रेस चलाना इत्यांव ऐसी अनेक रोचक बातें हैं जो नवयुवकों को खास तौर पर बड़ी अपील करता हैं। इस प्रोग्राम के नेताओं से स्पष्टतः पूछा जायांक इस नई युद्ध-कला द्वारा जनता में कुर्वानी करने की कितनी शक्ति पैदा हुई और किस प्रकार उनके साधनों द्वारा अन्दोलन ने व्यापक रूप घारण करके अपनी मितविध को शक्तिशाली बनाया तो वह कुछ अधिक नहीं कह सकते।

कांग्रेस हाई कमाण्ड का स्थिति-विश्लेषण इस से विभिन्त है। उनका कहना है कि देश में ऋान्ति के लिए न तो उपयक्त मनोवैज्ञानिक तैयारी ही है ग्रौर न संगठन ही । निस्संदेह जनता में बेचैनी य परेशानी है। ६ सालों में जनता काफी तकलीफों में होकर गुजरी हैं। ग्राज कांग्रेस मंत्रिमंडलों के स्थापित हो जाने तथा ब्रिटिश शक्ति के क्षीण हो जाने के कारण जनता के विभिन्न वर्गों में चीखने-चिल्लाने तथा अपने दुखों को जोर से कहने की शक्ति बढ़ गई है। उस शक्ति के भाधार पर हम यह अवश्य कह सकते हैं कि जनता कांति चाहती है। पर उसकी अन्तरात्मा इस समय कुछ काल तक शान्ति चाहती है। वह अपने कध्टों का निवारण चाहती है। दूसरे हाई कमाण्ड का विश्वास है कि यदि बिटिश साम्राज्यशाही घोखा करेगी तो वह साहस से मुकाबला करने को तैयार है। उसके लिए प्रावश्यक है कि कुछ काल तक ब्रिटिश नौकरशाही की शासन-व्यवस्था पर, जिसका जाल गांव-गांव में फैला हुआ है, कब्जा करके अपने को अन्दर-ही-अन्दर और सुदृढ़ कर लिया जाय ताकि समय पड़ने पर इस शक्ति का प्रयोग म्रान्दोलन की 'गतिविधि को बढ़ाने में किया जा सके। इस काल में दुनिया की ग्रन्य सरकारों के साथ अपने स्वतन्त्र सम्बन्ध स्थापित करके देश के सम्मान को बढाया जा सकेगा।

हमारे नेताश्रों का विश्वास है कि इस नीति के द्वारा बिटिश साम्रा-ज्यशाही में उतनी भी शिवत न रह पायगी कि वह किसी दूसरे आक्रमण की कल्पना कर सके। इसलिए कांग्रेस हाई कमांड ने आज शांति भीर सुखह की नीति को श्रपनाया है। उसका विश्वास है कि इस तरह हम बहुत थोड़े समय में श्रपने ध्येय के नज़दीक पहुंच सकेंगे।

तांड-फोड़, गप्त कार्य तथा गरिला भोचेंबन्दी ग्रादि के बारे में कांग्रेस हाई कमाड का कहना हं कि इन तरीक़ों से हम आजादी के नज़दीक नहीं पहुँच सकते, बाल्क यह सब साधन किसी भी सामूहिक श्रान्दालन की गतिविधि के लिए घातक हैं । श्रतः एक ग्रोर सामृहिक श्रान्दोलन करना जिसमें लाखों-करोड़ों श्रादमी साहत, धर्य व जोश के साथ जुट सके, खुलकर बलिदान कर सकें ग्रीर दूसरी ओर गुप्त साधनों की बातें सोबना एक साथ विभिन्न प्रकारकी दो फल्प-नायें करना है। काग्रेस हाई कमाण्ड की यह भी राय है कि जनता की छोर से की हुई कोई भी हिसा सरकार की संगठित हिसा को प्रोत्साहन देती है और इस प्रकार उसे निहत्थी जनता के विरुद्ध संगठित हिसा करने का मौका मिल जाता है। हिंस। का सीधा नियम यह है कि जिसके पास श्रधिक शक्ति होती है वही जीतेगा। अतः यह नेतृत्व उस शतरंज पर खेलना नहीं चाहता जिस पर उसे पूर्ण विश्वास है कि उसके मोहरों से ही उसे मात मिल सकती है। इसलिए वह हिंसा का विरोधों है और वह समझता है कि तोडफोड के कार्यों से इतना प्रधिक लाभ नहीं हो सकता जितना कि नकसान। अन्त में उसका यह भी कहना है कि तार, पुल इत्यादि जनता के पैसे से ही बने हैं, इसलिए उनका नाश करना अपना नुकसान करना है। इसके विपरीत यह कहीं अच्छा है कि जनता सामृहिक रूप में लगानबन्दी कर दे श्रीर सरकारी नियमों को न मानकर अपना संगठन स्थापित कर ले । यदि आन्दोलन का सामहिक रूप कायम है और जनता उसमें शरीक है तो तोड़-फोड के कार्यों की ग्रावश्यकता ही नहीं । इस प्रकार यह नेतृत्व इस प्रोग्राम से सहमत नहीं है ।

किसी नये नेतृत्व का प्रश्न तभी उठता है जब या तो पुराने नेतृत्व से अनेक पराजयों के कारण जनता ऊब उठी हो या उससे अधिक अच्छा नेतृत्व पैदा हो गया हो, जिसकी जड़ें समाज के अन्दर जम गई हों। जब हम इस प्रश्न को इस दृष्टि से देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वर्तमान कांग्रेस हाई कमांड प्राज पहले से अधिक सम्मानित व शिवतशाली है। आज उसे जनता का प्रदृष्ट प्रेम और विश्वास प्राप्त है। नेतृत्व का यह कर्तंच्य है कि वह अपने सैनिकों को पराजय की स्थिति से निकालकर जीत की स्थिति में रख दे। क्या आष्टी, विमूर, सितारा, मिदनापुर, युक्त-प्रान्त के पूर्वी जिलों आदि के अपने सैनिकों को, जिन्हें बिटिश नौकरशाही ने लम्बी-लम्बी और मौत तक की सज़ाएं दी थीं, इस ने सान् नहीं छुड़ा लिया ? इस प्रकार इस नेतृत्व ने सन् १९४२ की हार को

स्राज एक ऐसी जीत में बदल दिया कि विधिय साम्राज्यशाही को उन नेतासों के साथ जिनको वह छोड़ने को तैयार न थी, बात करना नही चाहती थां, समझोता करने तथा स्रपने ही हाथों से शक्ति देने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्रतः इस नेतृत्व की शक्ति क्षीण होने का प्रक्रन तो उठता ही नहीं। दूसरा प्रक्रन यह है कि क्या नये नेतृत्व ने समाज के अन्दर अपना इतना गहरा प्रभाव व लगाव पैदा कर लिया है कि समाज उसकी स्रोर आकर्षित हो जाय स्थात् उसे स्रपनी सालाओं और आकर्षित मों को केन्द्र समझे। सभी तो ऐसा हुसा नहीं है। इसके अलावा युद्ध-माल में जोनेता होते हैं ज़रूरी नहीं कि वही शान्ति-काल में भी हों। इस कारण हमारा विश्वास है कि देश की बागडोर मीजूदा कांग्रेस हाई कमांड के हाथ में रहेगी सौर यदि देश को नये सान्दोलन के लिए विवश होना भी पड़ा तो अगला सान्दोलन गान्धीवादी नेतृत्व में ही हागा।

# मनोवैज्ञानिक वातावरण

### अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन

"परन्तु इससे क्या हुआ ? यह युद्ध भारत ने तो शुरू किया नहीं, है।"
"भाई, इसे में जानता हूँ। अवश्य ही उन्होंने हमारे नेताओं से पराभर्श किये बिना ही भारत को युद्ध ग्रस्त घोषित कर दिया और इस प्रकार वे
हमारे जन, धन और साधनों का उपयोग कर रहे हैं। किन्तु वे आख़िर
स्वाधीनता व प्रजातंत्र के लिए ही तो यह युद्ध लड़ रहे हैं।"

"स्वाधीनता श्रीर प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, बिलकुल भूठ। यह कहो कि श्रपने साम्राज्य और वेईमानी से प्राप्त दूसरे लाभों की रक्षा के लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा है। चाहे हमारे देश के वीर युद्ध में जायं या न जायं, परन्तु इस बार साम्राज्यवादियों की कुशल नहीं है। उनके ग्रह बुरे हैं। क्या तुमने बच्चू सूर की भविष्यवाणी के बारे में कुछ नहीं सुना ? उनका कहना है कि १३ श्रगस्त से २३ श्रगस्त तक का समय श्रंग्रंजों के लिए बहुत कठिन है। उनका पतन अवश्यम्भावी है।"

"हाँ; लक्षण तो कुछ ऐसे ही हैं, परन्तु हम ग्रहों के भरोसे क्यों बैठे रहें ? इस व चीन की तरह हम भी क्यों न ग्रपने पैरों पर खड़े हो जायं ? ग्रपनी स्वाधीनता के लिए हम भिक्षा नहीं माँग सकते। उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा श्रीर हमें ऐसा करना ही चाहिए। यही उपयुक्त समय है।"

"तुम ठीक कहते हो। सरकार राजी-खुशी कमी कुछ नहीं देती। स्वाधीनता कभी उपहार के रूप में नहीं दी जाती। जिस स्वाधीनता और प्रजातन्त्र के लिए अंग्रेज आज लड़ने का दावा कर रहे हैं, हमारे नेताओं ने भी वही चीज उनसे माँगी थी, परन्तु मिला क्या? पहली बार लाड़ें जिनिलियगी द्वारा एक परामशंदात्री असेम्बली, दूसरी बार एमरी की अगस्त- घोषणा और तीसरी और अन्तिम बार सारे ब्रिटिश मंत्रिमण्डल का उपहार-

किप्स-प्रस्ताव । हमने माँगी थी रोडी, परन्तु मिले हमें पत्थर, वह भी एक नहीं तीन ।''

''इसीलिए श्रव गांधीजी ने उनसे भारत से चले जाने के लिए कहा है। हम लोग भी उनसे श्रव उकता गये हैं। जितनी जल्दी वे इस देश से चले जायं उतना ही अच्छा है। लेकिन जब तक उन्हें भगाया नहीं जायगा तब तक वे टलने वाले जीव नहीं हैं।''

"वैसे तो में राजनैतिक बातों को कम समभता हूँ, परन्तु एक बात ज़रूर जानता हूँ। वह यह कि गांधीजी को ईश्वरीय-प्रेरणा है। वे भविष्य की बातों को जान सकते हैं और उनका यह कहना है कि यह अन्तिम संग्राम होगा और उसे अन्त तक लड़ा जायगा। जो कुछ वे कहते हैं वह होकर ही रहेगा। गांधीजी अंग्रेजों के लिए बंरो ही है जैसे कृष्ण संस के लिए थे। अंग्रेजों की अन्त निश्चत है।"

"चारों श्रोर यह श्रफवाह फैली हुई है कि इस बार गांघीजी एक ऐसा नया कार्यक्रम रखने वाले हैं जिससे देखते-देखते सारी सरकारी व्यवस्था पंगु हो जायगी, ताक के पत्तों की तरह बिखर जायगी । ९ ता० के बाद रेलगाड़ियाँ, मोटर बस, टेलीफोन इत्यादि कार्यं करना बंद कर देगे।"

"'क्या तुम नहीं जानते कि कांग्रेस के नेतागण बम्बई में जमा हो रहे हैं? देखना है, ये लोग वहां क्या निश्चय करते हैं। यह एक महत्त्वपूर्ण श्रवि-वैशन होगा। हमारी दृष्टि उसी श्रोर लगी है। कमर बांधकर तैयार रहना चाहिए। यदि इस समय न लड़े तो फिर धाग की लपटें हम को घेर लेंगी।

'भाई, गांधीजी महात्मा से कहीं अधिक एक राजनीतिज्ञ हैं। वे जानते हैं कि यदि इस बार हम न लड़े तो मृत्यु, नाश और नैतिक अध:पतन हमारा स्वा-गत करने के लिए तैयार हैं। हमें एक बीर के सदृश मरना चाहिए। गांधीजी की मान्यता है कि चाहे अग्रेज हों चाहे जापानी, भारत को स्वाधीनता के शत्रुओं से लड़ना ही चाहिए।"

रेलगाड़ियों, मिंदरालयों, बाजारों तथा चौराहों झाधि में लोग इसी प्रकार की बातें करते हुए पाये जाते थे। वातावरण झातंकपूर्ण था। इस सन-सनी के कारणों को ढूंढ़ निकालना कुछ किठन नहीं। भारत की भूमि पर पहला बम गिरने और शत्रु के भारत की सीमा तक पहुँचने से भी बहुत पहले से देश में घोर भय फैल गया था। लोगों ने बड़े-बड़े नगरों को छोड़ कर दूसरे स्थानों की और भागना शुरू कर दिया था। इसका कारण था। प्रथम तो कई पीढ़ियों से अंग्रेजी शासन में रहते-रहते लोग नपुंसक हो गये थे और उनम

किसी भी आलंक का मुकाबला करने की अधिक शक्ति न रह गई थी। दूसरे अन्य देशों से यद के श्रारम्भ में भयंकर तबाही के जो समाचार प्राप्त हुए, उनसे उनका रहा-सहा साहस भी जाता रहा । ऐसे वातावरण में अगस्त की द वीं तारीख को कांग्रेस-कार्य-सिमित के प्रस्ताव पर अपना श्रन्तिम निर्णय देने के लिए श्रीखल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बम्बई में श्रीधवेशन हिया। उसमें थंग्रेजों से भारत छोडकर चले जाने के लिए केवल इसलिए नहीं कहा गया था कि भारतवासियों की स्वाधीनता की मांग पूरी हो जाय, बह्कि उस समय यह भारत और मित्रराष्ट्रों की सुरक्षा के लिए भी ग्रावश्यक था । लोगों का विचार था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का यह अधिवेशन कांग्रेस भीर भारत के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना होगी और उसका प्रभाव संसार के इतिहास पर भो पड सकता है। इसलिए सारे विश्व का इस अधिवेशन की श्रीर उत्सुकतापूर्वक देखना ग्राइचर्य की बात न थी। ग्रंग्रेज श्रीर ग्रमेरिकन पत्र-प्रतिनिधियों के अतिरिक्त चीन और रूस के पत्र-प्रतिनिधि भी उसमें उपस्थित थे। ५० विदेशी पत्रकारों सहित कुल ३५० पत्र-प्रतिनिधि-पास बांट गये थे। देखने में यह बैठक वार्षिक श्रधिवेशन के समान ही भव्य थी। परन्तु महत्त्व और जनता के उत्साह की दाष्ट से यह उससे भी कहीं श्रधिक बढ़ी-चढ़ी थी। ग्रधिवेशन के शारम्भ होने से लगभग एक सप्ताह पहले से कांग्रेस-भवन में वड़ी चहल-पहल मची हुई थी। ग्रांखिल भारतीत कांग्रेस कमेटी के सदस्यों, ग्रतिथियों, दर्शकों व कार्यकर्ताग्रों का तांता-सा लगा हुआ था। कर्मचारी, कार्य-कर्ता स्वयंसेवक ग्रादि बड़ी उमंग श्रीर जीश से ग्रादेश देने श्रीर उन्हें पूरा करने के लिए इधर-उधर दौड़ते हुए दिखलाई दे रहे थे । लोगों के भांड-के-भांड प्रवेश-टिकट पाने के लिए इच्छ्क थे। परन्तु कोशिश करने पर भी टिकटों की बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं किया जा सका । बहुत से निराश होकर लीट गये। कुछ लोगों ने स्थिति का लाभ उठाते हए निजी तीर से १० रुपये के टिकट को १००० तक में वेच डाला । इस अधिवेशन के लिए एक लाए रुपये की लागत से गवालिया टेंक मैदान में बहुत बड़ा पंडाल खड़ा किया गया था।

३५००० वर्ग फीट पंडाल का हर इंच जनता से खचाखच भर गया था। हजारों भादमी पंडाल के बाहर उत्मुकता से राष्ट्रीय पालियामेंट की कार्रवाई को सुनने के लिए एक-दूसरे से चिपटे खड़े थे। लगभग ३००० स्वयंसेवक, जिनमें २०० के करीब सेविकाएं भी थीं, दर्शकों, अतिथियों तथा कांग्रेस-सदस्यों का स्वागत तथा इंतजाम करने में संलग्न थे। चारों तरफ तिरंगे भंड़े सारे दृश्य को भनोंहारी बना रहे थे। श्रिथिवेशन श्र् होने से शिक पहले एक घटना आघर्यंजनक तरीके में देखने में श्राई। उसका ग्रश्नी तक मेरे महितक पर प्रभाव है। उसने वहां पर एकत्र समस्त जनता पर अपनी छाप डाली। वह घटना यह थी कि एक हवाई जहाज कांग्रेस पंडाल के ऊपर श्रिथिवेशन श्रुह होने से कुछ मिनट पहले उड़ा। पता नहीं उसका क्या तात्पर्य था। हो सकता है कि उसके द्वारा बिटिश-शिक्त का प्रदर्शन किया गया हो या श्रिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को इस बात की चेतावनी दी गई हो कि यदि उसने सरकार को चृतौती देने वाला प्रस्ताय स्वीकार किया नो उसका श्रूछा परिणाम न होगा। जायद वह श्रागे चलकर बिहार में की गई हवाई गोलायारी की पूर्व-सूचना थी।

ठीक २।। बजे 'वन्देमातरम' गान के साथ श्रिविकान प्रारम्भ हुन्ना। वेण के सम्मानित नेता मंच पर बैठे थे। इन बहादुर नेताग्रों को, जिनका सारा जीवन देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कटा था, देखकर साधारण आदिमयों में उत्साह पैदा होता था। वे उनकी और उत्सुकता, श्रद्धा, विश्वास श्रीर चाह की दृष्टि से देख रहे थे। गान्द्रीय नागें की गगनभेदी व्विन के नाथ राष्ट्रपित मौलाना श्रवुल कलाम श्राजाद मंच पर शाकर वैठे। कुर्सी पर वैठे-बैठे उन्होंने बोलना शुरू किया। उनको सुनकर कौन था जो यह कह सकता कि वह उनमें श्रीक भारत की रक्षा के लिए उत्सुक है। उन्होंने वारदोली प्रस्ताव के पहले के हालान और युद्ध के प्रति कांग्रेस के रवैये पर प्रकाश डाला। उनके मृह से शब्द निकल रहे थे श्रीर श्रीताशों पर एक श्रजीव प्रभाव पड़ रहाथा। उन्होंने श्रीविकान में दो भाषण दिये—एक प्रारम्भ में श्रीर दूसरा श्रधिवेशन की कार्रवाई समाध्य करते हुए। दोनों भाषण लोगों को बहुत दिनों तक याद रहेंगे।

ध अगस्त वाला प्रस्ताव, जो 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव के नाम से मशहूर है, पं जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और सरदार पटेल ने उसका समर्थन किया। प्रस्ताव पर अंग्रेज़ी में बोलते हुए पं जिहरू ने कहा— "प्रस्ताव कोई धमकी नहीं है। यह तो एक निमंत्रण है। इसके द्वारा हमने बताया है कि हम क्या चाहते हैं। हमने सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया है। किन्तु उसके पीछे एक साफ इंगारा भी है कि यदि कुछ बातें न हुई तो परिणाम क्या हो सकता है। यह स्वतंत्र भारत के सहयोग का दावतनामा है। किसी दूसरी शर्त पर हमारा सह-योग नहीं हो सकता। उसके अलावा हमारा प्रस्ताव केवल संघर्ष और लड़ाई का वादा करता है।"

भागे चलकर पं नेहरू ने कहा-"दूसरे देशों में रहते वाले हमारे गुछ

दोस्तों का खयाल है कि हम सलती कर रहे हैं। पर मैं ऐसा नहीं कहता कि वे सलतफ़्हमी में हैं; क्योंकि जिस खास वातावरण में वे लोग रहे हैं, उसमें वह और कुछ सोच नहीं सकते। लेकिन मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि हम अपनी धारणा में निश्चित हैं। उसके बारे में किसी को सलतफ़्हमी नहीं होनी चाहिए। हम एक समुद्र-तट पर खड़े हुए हैं और यदि ज़रूरत हो तो गोता लगाने के लिए भी तैयार हैं।"

ग्रागे चलकर पं० नेहरू ने बताया—"जब यह प्रस्ताव पास हो जायगा तो यह केवल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का फैसला न होगा, बिल्क उसके द्वारा समस्त भारत की दबी हुई आवाज, धारणा तथा इच्छा का प्रतिनिधित्व होगा। इतना हो नहीं, में तो यहां तक कह सकता हूं कि उसके द्वाराहम समस्त संसार की दबी हुई जनता की श्रावाज् का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। ग्रागर ब्रिटेन इस प्रस्ताव को मंजूर करेगा और उसके मृताबिक कार्य करेगा तो भारत में तथा सारी दुनिया में एक आक्चर्यजनक तब्दीली देखने को मिलेगी। उससे सारी लड़ाई का नकका व रूप ही बदल जायगा और युद्ध के बीच एक जान्ति-कारी परिवर्तन पैदा हो जायगा।"

नेहरू जी ने बताया—"यह लड़ाई केवल लड़ाई ही नहीं है, बल्कि उसमें कहीं अधिक महत्व रखती है। इस युद्ध की गोद में आने वाली भयंकर कांति छिपी है जो सारे संसार को ढक लेगी। युद्ध हो सकता है समाप्त हो जाय और यह भी हो सकता है कि कुछ और वक्त तक चलता रहे। लेकिन तब तक शान्ति नहीं हो सकती जब तक दुनिया के पराधीन देश आज़ाद नहीं हो जाते। बड़े दुर्भाग्य की वात है कि पिछली लड़ाई से युद्ध के नेताओं ने कुछ नहीं सीखा और न उन्होंने युद्ध हारा होने वाली कान्ति को ही समक्ता। वर्तमान युद्ध के नेता भी इस युद्ध को पुराने ढंग से चला रहें हैं और सोचते हैं कि हम अधिक जहाज़ और हवाई जहाज बनाकर लड़ाई जीत लेंगे। हो सकता है कि उनकी अवस्था में में भी यही करता। पर मैं यह कहें बिना नहीं रह सकता कि ये नेता जनता की भावनाओं के आधार को नहीं समक रहे हैं। जब तक ये उसे नहीं जानेंगे, उन्हें सफलता नहीं होगी, हालांकि युक्ते आशा है कि यह कुछ सबक सीखेंगे और यह भी आशा है कि इसमें अधिक देरी न होगी।"

चाँचल तथा उनके जैसे अन्य अंग्रेज़ों की आलोचना करते हुए पं० नेहरू ने कहा कि मिस्टर चाँचल एंग्लो-सेक्षन जातीय आधिपत्य की दृष्टि से सोचते हैं। में अंग्रेज़ों और अमरीकन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि संसार में इन जातियों के अलावा और भी जातियां रहती हैं जो इस जातीय मेद-भाव व

ग्राधिपत्य का बरदास्त नहीं कर सकेगी। पित्र-राष्ट्री क ध्येय की। योर सकेत करते हुए पंडित जी ने कहा—' अभो तक उनके ध्येय नकारात्मक दृष्टि से केवल इसलिए ठीक है कि जर्मनी ग्रीर जाया। इनसे भी नरे है। लेकिन यदि भारत स्वतन्त्र कर दिया जाय तो उसमे लडाई का रूप वदल जायगा और मित्र राष्ट्रों का ध्येय व्यवहारत. नी ठीक हो जायगा । उसका नन्ती लोगों पर भी प्रभावपड़ेगा और जो उनकी मदद कर रहे हैं उन पर भी ए कगहर। श्रोर जबर-दस्त नैतिक प्रभाव पड़ेगा । मुक्ते अफ्लांस है कि इंग्लैण्ड भीर अमेरिकन लीग इस प्रश्त पर संकीर्ण दिन्द से गांच गहे है और उनके ध्यान में यह उस्त सभी तक नहीं माई कि भारत की आजादी सा इस जहाई ने कार सम्बन्ध है। ' बूछ जोज मेम्राते हुए पं॰ जवाहरखाल ने एता कि ''कुछ लोग हमें भवकी दे रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि ऐसे नाज्ञ क मीक्ने पर धमकी का और भी भयंकर परिणाम हो सकता है और यह उनके लिए भी घातक हो सफता है। मैं तो भारतीय लोगों से अपील ग्रहंगा कि वेइस संशय, धमकी व तनाननों के जातावरण में अपने सच्चे ध्येम और पारणा को न भन आयं, वे भारत की आजादी के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त इनिया के लोगों की याजादी धौर विशेषकर रस व चीन की आजाबी के लिए लड़ रहे हैं। ये एक राव्डनादी हुँ और मुग्रे इसका गर्व है, लेकिन में एक संकीर्ण राष्ट्रवाद के वंगल ये नहीं फोन गफता। हुने अपने में अन्तरिष्टीय भावना पैदा करनी है।"

श्रागे चलकर प० तेहरू ने कहा—"तुभार रारते से बहुत-सं। किन्ताह्यां हैं। उन अग्रेजों श्रीर अमेरिकनों से, जो यह समभते हैं कि हम सलती कर रहे हैं, मैं यह कहूँगा कि यह हमारी परेचानी है श्रीर उसे हम ही ठोत कर सकते हैं। हम अंग्रेजों श्रीर अमरीकनों ने कही प्रविक्ष जानते हैं कि गुलामी क्या चीज है; क्योंकि हम उसके श्रीभशापों नो सहन कर रहे हैं। श्राख्र गृष्ट में जापान ने भारत पर श्राक्षमण किया तो हमें ही कठोर कुर्वानी धीर तकनी में जरवारत करनी होंगी। हमें ही श्राम की लपटों में झुलसा। होगा। अब तो हम आग में कूद पड़े है, या तो सफल होकर निकनों मा उसी में जलवार अस्म हो जायंगे। जहां तक हिन्दू-मुस्लिम का प्रवन है, मैंने मि० जिन्ता से जावर बातचीत की और पूछा कि मुस्लिम लीग क्या याहती है। मैंने उनसे पत्र लिखकर भी पूछा, लेकिन मुमें कोई भी उत्तर नहीं मिला। मिस्टर जिन्ता का रवैया वही है जो नाजी जर्मनी श्रीर कासिस्ट इटला का है। लेकिन फिर भी 'बम्बई कानिकल' हमसे यह कहता नहीं थका है कि मुस्लिम लीग में कांग्रेस को फैसला कर लेना जाहिए। मैं 'बम्बई कानिकल' हो मम्यादक से

पूछना चाहता हूं कि उनका इस पुराने तार की बजाने से क्या ताल्पर्य हैं? अब कि कांग्रेस ने हर समय मुस्लिम लीग के पास सुलह की पेशकश की, हमारे सामने दरवाजा बन्द कर दिया गया श्रीर किर उलटा हमारे ऊपर इलजाम लगाया गया। श्राखिर हम कब तक ऐसा श्रुपमान सहते रहेंगे?" (करतल ध्वनि)

#### सरहार परेल

इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सरवार पटेल खड़े हुए, जिन्होंने एक सीधी और स्पष्ट वक्तना द्वारा समस्त जनता में बिजली-सी पैदा कर दी। वनके शब्दों में बल था, निश्चित धारणा थी, स्पष्टता थी, और था जनसा की भावना का प्रदर्शन । उन्होंने वही कहा जो जनता चाहती थी, धन्भप करती थी व किसी के द्वारा स्नना चाहती थी। यही कारण था कि उनकी वक्तुता के दौरान में उत्साह से भरी हुई जनता नं बार-बार करतल-ध्वनि द्वारा अपने भावों का परिचय दिया। निस्सन्देह अनकी वन्तृता मे कुछ अप्रिय लगने वाछे व तीखे बार भी थे। किन्तु यह एक ऐसे सरदार की वक्तता थी जो मरते हुए लोगों में भी जीवन पैदा कर सकते हैं। सरदार ने कहा, ''सरकार चाहती है कि हम उसमें फ्राँर उसके हथियारों में विश्वास करे। क्या हम उन्हीं हथियारों का विश्वास करें, जिन्होंने बर्मा और मलाया के लोगों की रक्षा की ? क्या हम ऐसे ही भाग्य का स्वागत करें जो उनका हुआ ? यह उन देशों से भाग खड़ी हुई और वहाँ के लीगों को जापानियों के रहमो-करम पर छोड़ दिया। कौन जानता है कि यह हवे उसी तरह नष्ट और तबाह करके यहां से नहीं चली जायगी। हम बादों पर कैसे विडवास करें जब कि घोखों का तांता लगा हत्रा है।"

इस प्रस्ताव में बहुत-सी तरमीमें पेश हुई, जिनमें मुख्य वह थी जो कम्युनिस्टों ने पेश की थी ।

प्रस्ताव तथा संगोधनों पर मत लेने से पहले मौलाना श्राजाद ने बताया कि किस प्रकार कांग्रेस बरावर दो साल से हिन्दू-मुस्लिम मेल का प्रयत्न कर रही है। लेकिन यह केवल एक-तरफा प्रयत्न रहा है। दूसरी पार्टी ने ज्रा भी हमारे बढ़े हुए हाथ की न तो सराहना की और न अपनी ओर से किया-त्मक कदम ही उठाया। जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, उसका रवैया बिलकुल साफ है। उसका दरवाजा सदा सबके लिए खुला हुआ है। इसलिए कांग्रेस को कुछ कहने की क्या ज्रूरत है? जो लोग हिन्दू-मिस्लिम फैसले की बातें कहकर शोर-गुल मचा रहे हैं, अच्छा होता कि वे लीग का दरवाजा खटखटाते, जो हमारे लिए न केवल बन्द कर दिया गया है, बिल्क जिसमें कींसें

ठींक दी गई हैं।" इसके बाद मौलाना जाज़ाद ने प्रस्ताव व संशोधनों पर मत लिये। केवल कम्युनिस्टों द्वारा पेश हुए संशोधन के पक्ष में १२ मत आये और शोष संशोधन या तो वापस ले लिये गए या गिर गए। इस प्रकार महान् करतल ध्विन के बीच प्र अगस्त सन् १९४२ का वह ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ। ठीक उसके पश्चात् महात्मा गांधी ने २।। घंटे तक अंग्रेजी आर हिन्दु-स्ताना में एक ख्रोजपूर्ण तथा सारर्गाभत भाषण दिया जिसका दर्शकां व सदस्यों पर जादू का-सा प्रभाव पड़ा। पूरे ढाई घंटे तक एक अजीव सन्नाटा रहा। उस समय महात्मा गांधी की वाणी से निकला हुआ एक-एक शब्द मालूम पड़ता था लोगों के हृदयों व स्नायु-मण्डल पर अपना प्रभाव डाल रहा है। जिस समय गांधी जी बोल रहे थे तो मालूम देता था कि उनके ज़रिए सारा राष्ट्र अपने हृदय को खोलकर रस रहा है।

#### गांधीजी का भाषण

सबसे पहले गांधीजी ने उन लोगों को, जिन्होंने वड़ी दिलेरी व हिम्मत के साथ इस प्रस्तान के विरुद्ध ग्रपनी राय दी थी. बधाई दी। वे यह जानते थे कि प्रस्ताव बहमत से पास होगा, फिर भी उन्होंने अपने विचारों व विश्वासों का प्रदर्शन किया। इस प्रकार गांधीजी ने कहा कि उन्होंने उस उसूल की रक्षा की है जो वह ५० साल से बराबर सबके सामने रखते रहे हैं। आगे चलकर हिन्दू-म्स्लिम एकता पर बोलते हुए महात्मा गांधी ने कम्युनिस्ट भाइयों का ध्यान मौलाना ग्राजाद व पं० जवाहरलाल नेहरू के भाषणों की श्रीर दिलाया कि किस प्रकार कांग्रेस ने एकता के प्रयत्न किये हैं श्रीर कहा, ''एक जनानाथा जब मुसलमान कहते थे कि हिन्दुस्तान हमारा मुल्क है। उस समय वे नाटक नहीं करते थे। वे हमारे साथ लड़े थे। खिला-फत में शरीक हए थे। उनके साथ मैं बरसीं रहा। लोग कहते हैं कि मैं भोला हूं। पर इसके मानी यह थोड़े ही हैं कि मैं यह मान लेता हूं। पर मैं सुन छेता हं। मुफ्ते धोलेबाज् बनने के बजाय भोला कहलाना श्रन्छा लगता है। मेरा तो यह स्वभाव है, कि जब तक कोई चीज सामने नहीं भाती, में ऐतवार कर लेता हं। यह चीज प्रस्ताव में भरी है। मुसलमान ग्रीर हिन्दू भी कहते हैं कि हिन्दू-मुस्लिम एकता होनी चाहिए। दूसरी सभी कीमों का भी इतिहाद होना चाहिए। होता है, तो अच्छा ही है। कुछ लोग मुक्ससे आकर कहते हैं कि तू जब तक जिन्दा है, तभी तक यह बनेगा। लेकिन सेरा हृदय इसे कबूल नहीं करता । जिसे मेरा दिल कबूल नहीं करता उसमें मुक्ते रस नहीं है । मैं तो जब छोटा बच्चा था, तब से इस चाज की

जानता था। भनरसे में हिन्दू, मुसलमान और पारसी सब थे। उनसे पेंने दोस्ती की थी। में जानता था कि यदि हम हिन्दूस्तान में ग्रमन से रहना चाहते हैं, तो पडीगी के फ़र्ज का भली-शांति पालन करना चाहिए। ग्राफ़िका भी गया तो मुसलमानों का काम लेकर गया और सत्रका दिल हरण कर लिया। जो मेरे उसुलों के मुखानिफ थे, उन्होंने भी सक्क पर विश्वास किया। वे जानते थे, कि यह जो बात कहेगा, वह न्याय की ही होगी। वहां से आया, सो भी हारकर नहीं श्राया । सबको रोते हए छोडकर श्राया । यहां भी वही चीज मेरे सामने पंदा हो गई। वड़ा काम किया, तो मसलमानों के लिए भी किया। उस्समय मुफे कोई दूरनन नहीं मानता था। जिलाफत में मैंने क्या स्वार्थीपन किया ? में गाय की पूजा करता हं। हम एक हैं, तो सिर्फ इन्सान ही नहीं जीव-मात्र एक हैं। सब खुदा के बन्दे हैं। इसकी फिलासफी माज मैं समभाना नहीं चाहता । वे दोनों भाई और मौलाना बारी मेरी गवाही दे सकते हैं कि मैंने गाय के बारे में त्या कहा था । मैंने कहा था कि गाय को बचाने के लिए मैं सीदा करना नहीं चाहता। अगर आप स्वतन्त्र रूप से ऐसा करेंगे, तो अच्छा होगा। में तो मुसलमानों के साथ खाना भी खा लेता हूं । लोग उस जमाने में इसे ग्रच्छा नहीं मानते थे। अब तो सब जान गये कि यह तो भंगी के साथ भी खा लता है। लेकिन उन दिनों मौलाना बारी ने कहा कि मैं ग्रापको ग्रपने यहां नहीं खिलाऊगा। उस समय यह उनके लिए बड़ी शराफत की बात थी। बड़ी तंगी से मकान में रहते थे। उनके पास कोई महल थोड़ ही पड़ा था ? फिरंगी महल के एक कोने में रहते थे। मेरे लिए बाह्मण रखते थे। शराफत के साथ शराफत चलती थी। यह सब मैं सबको सुनाना चाहता हूं। जिन्ना साहब को भी। वे भी तो कांग्रेसी थे। भले ही ग्राज बिगड़ गये तो क्या हमा? भाई तो हैं। खुदा उनको बड़ी उमर दे। वे तब याद करेंगे कि गांधी ने कभी घोखा नहीं दिया, भूठी बात नहीं की । बाज वे या मुसलमान नाराज हैं, तो मैं क्या करूँ। मारना चाहें तो भार भी सकते हैं। मेरे पास क्या है, मेरी गर्दन तो उनकी गोद में पड़ी हैं। ग्रीर कोई मेरे गले में छुरी भी गार दे, तो बुरा भी नहीं लग सकता। में बुरा क्यों मानूं? यह कोई सच्चे गांधी को थोड़े ही मारना चाहते हैं, वह तो उस गांधी को गारना चाहते हैं जिसे वह बुरा मानते हैं। तो में तो वही आदमी हूं। इस बात को मुसलमान न भूलें। गालियां देना चाहें तो दें। इससे मुक्ते ईंजा नहीं पहुंचती। इस्लाम को मैं जानता हूं। वह तो कहता है दुश्मन को भी गालियां देना बुरा है। मुहम्मद साहब भी यही कहते थे। वे दुश्मन को अपनाते थे। उसके साथ नेकी करते थे। अगर मुसलमान इस्लाम के

है तो को पाउमी खुदा को हाजिए नाजिए कहकर कोई बात कहता है, तो उम पर विश्वास करना चाहिए। जो गालियां देते हैं, वे तो गोलियां चलाते हैं। वे गोलियां से मेरा लागमा कर दें, तो भी गुफ पर असर नहीं कर सकते। पर इस्लाम का वया? वे बारह आदमी हैं। उन्हें मौलाना साहब ने कितना सग-फाया, पर उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। पर इसकी कोई बात नहीं। जहां हमारी फिलासफी की बात हो, वहां दोस्ती इस्तेमाल न की जाय। आपको जो सही लगे, सो ही करें। कोई काम मेरे लिए नहीं, इस्लाम की भलाई के लिए करें हैं।

भगर पाकिस्तान सही चीज है, तो वह जिन्ना साहब की जेब में पदा ही है। हर मुसलमान की जेब में पड़ा है। पर प्रगर वह सही चीज नहीं है, तो उसे कौन हजम कर सकता है। तकवरी से तो खदा भी भागता है कोई क्या जाने कि जिन्ना क्या चाहते हैं। जिन्ना साहव बड़े नाराज होते हैं। एक बार उन्होंने लिखा, 'मेरे खत पढ़कर आपको बहुत इ:ख होता होगा। आपको मेरी बात बहुत चुभती होगी। पर मैं क्या करूं ? जो दिल में है, सो कहता हं।' मै उन्हें इसके लिए मुबारकवादी देता हूं। लेकिन भाप जो उस चीज को नहीं मानते, उनसे में कहता हं कि आपको जो बात सही मालम हो, वही करें। सबकी राह न देखें। अरव में करोड़ों लोग पड़े थे। लाखों ये उनमें अकेले। उनमें अकेले पंगम्बर साहब की क्या विसात थी ? पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि जब मेरे साथ करोडों होंगे तभी इस्लाम जारी करूँगा। मैं श्रापसे कहता हं, जिसे सही न मानें, उसे कब्ल न करें ; राजाजी से भी मैंने यही कहा । वे कहते थे कि दे दो । दे देंगे तो वे मांगेंगे नहीं । मेरी शराकत होगी । पर मैं इस चीज को ठीक नहीं मानता । मैं तो जिन्ना साहब से भी कहता हूं कि जो महज आपको मनाने के लिए बात करते हैं, उसे भ्राप कभी कबूल न करें । मेरे पास कई मसलमान आते हैं। वे कहते हैं,पाकिस्तान बुरी चीज है। पर दे दो। पर पीछे इसका नतीजा क्या होगा ? यह बुरी बात है। श्रीर जब तक उसे मैं बुरा मानता हं, साथ न द्ंगा । पर इसके मानी नया हैं ? समक्त लें हम मुसलमानों को दबा कर कोई बात नहीं करना चाहते। इस तरह विश्वास कैसे हो सकता है ? वह ग्रहिंसा से हा होगा। इसलिए कहता हूं कि जो हक की बात है, उसे मान लें। यह मैं कांग्रेस का तरफ से कहता हूँ। पंच भी बना सकते हैं। पर उनमें भी हमारा एतबार तो होना चाहिए । उसे भी नहीं मानेगे, तो श्रापका जबरहस्ती नहीं तो क्या है ? उसे कोई कैंसे मानेगा ? एक जिन्दा चीज के ट्कड़े करेंगे ? जिन्दा चीज की मारकर क्या लेंगे ? हां, हम यह कहते हैं कि कोई किसी की मजबूर नहीं कर सकता । लड़ाई करके के सकते हैं। मुंजे ता खुल्लम-खुल्ला कहते हैं, ऐसा हिन्दू में नहीं हूं। कांग्रेस ऐसे हिन्दुमों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। ग्रगर श्राप कांग्रेस का एतबार नहीं करते, तो आएके हिन्दुस्तान के नसीब में झगड़े ही अगड़े हैं। पर यह ठीक रास्ता नहीं है। ग्रगर मुफ्तसे खुदा ठाक बोल रहा है, तो श्राप इससे मुफ्ते जिन्दा नहीं पाएंगे। ग्रगर चीज सही नहीं है तो तलवार के बल पर लेंगे, यह कहना क्या ठीक है ? मुहम्म साहव ने यह तरीका नहीं बताया।

मैंने बहुत वक्त लिया। सारी रात भर सोचता रहा। पर तन्दुघरती की भी फिक रखनी पड़ती हैं। डॉक्टरों ने भी फरमाया कि सम्हलकर काम करा। पर जो चीज खुदा ने दे वी हैं, उसे तो उसके लिए खर्च करना ही हैं। और अभी तो जवान चल रही हैं। पहले तो मैं हिन्दू-मुसलमानों की बात करता हूँ। हम एक बन जायं, सही माने से मान लों, दिल में कोई परदा नहीं रखें और हिन्दुस्तान को विदेशी कब्जे से छुड़ाने के लिए यत्न करें। पाकिस्तान भी तो आखिर हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है। इसलिए पहली बात यही हैं कि हिन्दुस्तान के लिए लड़ें। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी कामयाव होंगे। छः महीने तो बड़ी बात है। माज रात को भी ले सकते हैं। पर एक बात याद रख। हिन्दू-मुसलमान एकता तो चाहिए। पर स्रगर नहीं मिलती, तो भी आजादी तो लेनी ही हैं।

पर हम यह समफकर नहीं लें कि श्रकेले हिन्दुशों के लिए लेना है। पैतीस करोड़ के लिए लेना है। हक की बात है। जिला साहब कहते हैं कि मुस्लिम राज होगा। मौलाना साहब की ऑफर का यह मतलब नहीं की मुस्लिम राज होगा। हा जाय तो उसकी भी परवा नहीं। पर जा हमने श्रॉफर की सो जिला साहब की मुसलमानों की बादशाहत के लिए नहीं की। वह ता हिन्दू मुसलमान पारसी वगरा सबकी होगी। मेरा लड़का मुसलमान हो गया, तो उसका होग-लैंड कहां होगा? और अब तो वह आर्य समाजी है। उसकी हालत वया होगी? उसका कौन-सा मुल्क होगा, उसे कहां रखेंगे? वह अपने बाप को थोड़े ही भूल गया है। उसकी मां ने खत लिखा। वह पक्की हिन्दू है। राम को मानती है। पर उसका खुदा जसकी सुन लेता है। उसका नाम लिख लेता है। ऐसा बेवकूफ खुदा है, सो उसने लिखा कि मेरा लड़का मुसलमान हो गया, इसकी मुफ्ते शिकायत नहीं। पर वह शराब पीता है, उसे श्राप कैसे बरदास्त करते हैं? उसका लड़का खतरा उठाकर भी मुसलमानों के बीच यह देखने के लिए गया कि उसके बाप ने शराब और क्याभिचार दोनों में से एक भी छोड़ा या नहीं। पर उसने एक भी नहीं छोड़ा।

पर मैंने उससे सबक लिया। इस चीज को समक्त सब जायं। इस खड़ाई में जितने हिन्दू हैं, उतने ही मुसलमान भी था सकते हैं। मुसलमानों को कांग्रेस के दगतर में कीत-सी रुकावट हैं। वह तो बड़ा डेमोकेटिक आरगेनाइजेशन है। इसलिए पहला सबक यह हैं कि श्राप जो लड़ते हैं, सिर्फ हिन्दुश्रों के लिए नहीं लड़ते। सब माइनोरिटीज के लिए लड़ते हैं। मुसलमान भी लड़ें। सबके लिए लड़े। श्रापस में जरा भी नहीं लड़ना चाहिए। किसी हिन्दू ने मुसलमान को मार डाला या किसी भूसलमान ने हिन्दू को मार डाला यह मैं नहीं सुनना चाहता। हिन्दू मुसलमान एक दूसरे के लिए अपनी जान दे दें। यह मसला सबका है। काई एक मौके हर वक्त ग्राने वाले हैं। इसलिए कहता हूं, सब करें। कोई एक मारे तो श्राप दो न मारें। मुसलमान भी ऐसा ही करें। कोई तलबार चलाता है, तो श्रपनी गर्दन उसके हाथ में रख दें। मेरी हिदायत सबके लिए हैं। क्योंकि यह Mass Struggle कैसे चलेगा, सो बता रहा हूं। यह छोटी-से-छोटी शर्त है।

पकल साहब का फर्मान पढ़ें। उसे छापकर मैने सरकार की खिदमत की है। 'हरिजन' में दे नहीं सकता था। ग्रापको पता चल जायगा कि सरकार कैसे चलती है। पर उसका रास्ता टेढ़ा है। ग्रापका सीधा है। ग्राप ग्रांखें मूंदकर भी उस पर चल सकते हैं। यही सत्याग्रह का रास्ता है।

कोई कहते हैं, यह जल्दी होगी। तैयारी की जरूरत है। जितनी मुसाफरी मैंने की, उतनी किसी ने नहीं की जो जिन्दा है। मैं लोगों को जानता हूं, मेरा तो दिल उनके पास है। और तैयारी का नया करूं? मेरी तैयारी कच्ची, मैं कच्चा और मेरा लक्कर भी कच्चा। पर हमला आगया तो क्या करूं? अब तैयारी कर लें। खुदा क्या कहेगा? वह तमाचा नहीं मारेगा? क्या वह यह नहीं कहेगा कि तुभको मैंने जो खजाना दिया, उसे तो निकाल देता। बाकी तो पीछे मैं था हीं। मैं सिर्फ हिन्दुस्तान के लिए नहीं लड़ता। यों तो मेरे पास बहुत-सी लड़ाइयां पड़ी थीं। पहले कहते थे, परेशान नहीं करेंगे। पर अब ऐसे कब तक बैठेंगे? वे बारह भाई जूभते हैं, तब मैं क्यों नहीं जूभूं? आप मेरे दिल को समभ सकते हैं।

अब क्या करना है, वह सुना दूं। आपने रेजोल्यूशन तो पास कर लिया। पर हमारी सच्ची लड़ाई शुरू नहीं हुई। आप मेरे मातहत होगये। अभी तो वाडसराय से मिस्नत कळ्गा। समय तो देना होगा, उस बीच आपको क्या करना है।

मौलाना साहब ने पूछा कि तब तक कोई कार्यक्रम ता

तो बताइए । मैंने कहा, चरला है। मौलाना साहब निराश होगये। मैंने कहा चौबीस घण्टे काम करना है, तो कुछ तो चाहिए। इसलिए चरला बताया। ग्रौर भी कहता हूं। तब मौलाना खुश होगये। ग्रब सुनाता हूं, सब क्या कर सकते हैं।

श्राप मान लें, कि हम आजाद बन गये। श्राजादी के माने क्या है?
गुलाम की जंजीरें तो छूटीं। उसके दिल से तो छूटीं। अब वह तदबीर करता
है। श्रपने मालिक से कहता हैं, मैंने गुलामी छोड़ दी। लेकिन श्राप से नहीं
इक्ष्मा। श्राप जिन्दा रखना चाहते हैं, तो जिन्दा रखें। आप मुभ्ने खुराक देते
थे। पर वह तो मेरी ही पैदा की हुई थी।

श्रव बीच में समफीता नहीं है। मैं नमक की सुविधायें या शराबबन्दी लेने को नहीं जा रहा हूं। मैं तो एक ही चीज लेने जा रहा हूं शाजादी। नहीं देना है, तो करल करें। मैं वह गांची नहीं, जो बीच में कुछ चीज लेकर श्रा जाय। श्रापको तो मैं एक मन्त्र देता हूं, 'करेंगे या मरेंगे।' जेल को भूल जायं। आप सुबह शाम यही कहें, कि खाता हूं, पीता हूं, सांस लेता हूं, तो गूलाभी की जंजीर तोड़ने के लिए। जो मरना जानते हैं उन्हीं ने जीने की कला जानी है। श्राज से तय करें कि श्राजादी लेनी है। नहीं लेनी है तो मरेंगे। श्राजादी डरपोकों के लिए नहीं। जिनमें करने की ताकत है, वही जिन्दा रह सकते हैं। हम बीटियां नहीं। हम हाथी से भी बड़े हैं, हम शेर हैं।

पहले तो मेरे सामने ग्रखबार हैं। वे या तो सरकार की ग्रावाज हैं गौर ग्रगर हमारी आवाज हैं, तो दवकर काम करते हैं। पर वह जंजीर से छट जाय। ग्राजादी के खिए सबको बुलाता हूं। ग्राप तो इस मैदान में भ्राजायं। भ्रपनी कलम मुभे दे दें। ग्रगर यह भय हो कि सरकार छापेखाने ले लेगी। तो में इतना ही कहता हूं कि ग्रखबार बन्द कर दें। खामखाह जमानत न दें। ग्रगर देना चाहें तो दे दें। पर कलम को न रोकें। वह भी बहादुरी का काम है। मैंने क्या किया? इतना बड़ा कारखाना चलता था। सबको बन्द कर दिया। और ग्रब फिर नया प्रेस पैदा हो गया। फिर मैंने ता भ्रापको एक मध्यम मार्ग बताया। ग्रखीरी चीज ग्रापके सामने नहीं रखी। एलान कर दें कि श्रब स्टेन्डिंग कमेटी को छोड़ देंगे। सिर्फ ग्राजाद हिन्दुस्तान की सरकार को ही मानेंगे। ग्रगर बाप बहुत दूर नहीं जा सकते, तो कहें ग्रापकी चीज भी देंगे ग्रीर कांग्रस की भी देंगे। श्रमर बाप बहुत हुर नहीं जा सकते, तो कहें ग्रापकी चीज भी देंगे ग्रीर कांग्रस की भी देंगे। श्रमर बरदाइत नहीं कर सकते, तो नहीं करना है। अाजादी ग्रा रही है, ग्रीर इसके लिए राजा लोगों से तो मैं वह भी नहीं

मांगता। उनसे कहता हूं कि मैं ग्रापका खैरख्वात हूं। काठियावाड़ का हूं। मेरे पिता तीन जगह दीवान रहे। श्रापका नमक खाया। में नवकहराम कभी नहीं हुआ। आपके सामने एक नमकहलाल मिन्नत करता है। अब तक आप सल्तनत के रहे । उससे सत्ता पाई । पैसे लिये । पैसे तो पिताजी ने भी पाये । पर उन्होंने पोलिटिकल एजेन्ट से लड़ाई की। एक दिन हवालात में भी रहे। उनका मैं लड़का हूं । मेरे जिन्दा रहते आप कुछ काम करेंगे तो आपके लिए जगह है। मेरे पीछ करेंगे तो भी जवाहरलाल नहीं मानेंगे। वह तो कहता है राजा लोग, पंजीपति, जमींदार किसी के लिए श्रव जगह नहीं है। वह तो प्लान्ड एको-नामी वाला है। उसकी बहत-सी बातें पी जाता हं। वह तो उड़ने वाला खादमी है। चाहेगा तो हवाई जहाज में बैठकर चीन भी चला जायगा। पर मेरे पास तो सबके लिए जगह है। एक मंत्र है, तुभी कोई बीज ग्रयनाना है, तो पहले खदा को दे दे, उसको छोड़ दे। हिन्द्रस्तान में इतने लीग हैं। मैं तो इन्हीं की मारफन खुदा को पहचानता हं। वही खुदा है। अगर यह नहीं है तो में दूसरे खुदा को नहीं जानता। इसी तरह राजा लोग भी प्रजा से कह दें, राज आपकी ही मिलकियत है। तब राजाओं को किसी वात की कमी न रहेगी। प्रजा उन्हें दोनों हाथों से देगी। वह राजा रहेगा। वंश-परम्परा नहीं। वंश-परम्परा भी रहेगी अगर वे द्निया की सेवा करते रहेंगे। इसलिए राजाम्रों से कहना चाहता हं कि ग्राप गुलामी में न रहें। रहना है, तो हिन्दस्तानियों की सल्तनत में रहें। पोलिटिकन डिपार्टमेंट को लिख दें कि खल्कत उठ गई तो हम कहां रहें। चकवर्ती तो मातहत राजाम्रों को बचाता है। जिसको राजा उठाते हैं, वह चकवर्ती नहीं। इसलिए कह दीजिए कि हम तो रैयत के होगये। वह बैठा-एगी तो बैठेंगे। हम उसका साथ देंगे। इसमें कोई कान्नी कठिनाई नहीं। राजामी के लिए कोई कानून नहीं। पोलिटिकल डिपार्टमेंट की जवानी बातों को ही मानें तो मैं क्या करूं ? यह तो आप दावा नहीं कर सकते कि हम अलग हैं। ग्रगर ग्राप रैयत के साथ रहेंगे, तो ग्राप उसके सरदार रहेंगे।

राजाश्रों से इस तरह साफ-साफ कह दें। श्रीर इतने पर वे मारें तो मर जायं। तेरह हों तो तेरह। कोई बात छिपाकर नहीं करनी है। इस लड़ाई में गुफ्तता तो है ही नहीं।

श्रव जज वगैरह से। वे भी श्रभी कुछ न करें। श्राज ही इस्तीफा न दें। रोक लें। पर श्रपनी वाजादी कायम रखें। कह दें, मैं तो कांग्रेस का श्रादमी हूँ। रानाडे ने यही किया था। सिर्फ एक मर्यादा का पालन कलंगा। न्यायासन पर न कांग्रेस का हूंन सरकार का। श्राञ्जाद। कोई कानून नहीं जो मुक्ते यह कहने से मना करे। रानाहें जब तक जिन्दा थे ऐसा ही करते थे। कांग्रेस में बराबर जाते थे, पर भाग नहीं लिया। समाज-सेवा-संघ पैदा कर दिया। उस जमाने में यह कम नहीं था। आज भी जज ऐसा कर सकते हैं। गुप्त हिदायतें निकलों, उनको न मानें। अह दें कि हम तो कांग्रेस के आदमी हैं। यह सरकार को मंजूर हो, तो रहें नहीं तो निकल जायं।

श्रव सिपाही ! वे इतना तो कह दें कि अब तक ता हमने अपने दिल की बात छिपा कर रखी, पर अब तो हम कहते हैं कि हम कांग्रेस के हैं।

कई सिपाही मेरे पास आये, जवाहरलाल के पास भी आये, मौलाना साहब के पास आये, और अलीभाइयों के पास भी आये थे। सिपाही नहीं बड़े-बड़े प्रफसर भी। पर हम उनको रोकते रहे। पर ग्रब वे एलान कर दें कि हम पेट के लिए काम करते हैं, पर श्रादमी तो कांग्रेस के हैं। आप हमारे ही लोगों पर गाला-लाठी चलाने की बात कहेंगे, तो नहीं मानेंगे। अपने दुक्मन पर चला देंगे। इतना कह देंगे तो बहुत बड़ी आबोहवा पैदा हो जायगी है। कितने ही ऐरोप्लंन आयें, हमें परवाह नहीं।

इसी तरह से प्रोफेसर और विद्यार्थी। उनको भी ग्राज तो खींचना नहीं चाहता। वे भी इतना तो कह दें कि हम तो कांग्रेस के हैं। प्रोफेसर भी कह दें। वे ता उस्ताद हैं। पर काम तो हमारा ही करते हैं। मेरी भी एक गामा सिखाने वाली उस्ताद थी। वायोलिन सिखाती थी। कितनी मुह्द्वत से वह सिखाती थी। नौकर की तरह काम करती थी। में तो English Gentleman बनने जा रहा था। उसका ठीक-ठीक अर्थ बताने वाला शब्द तो मेरे पास है ही नहीं। वाशिंगटन ग्रायर्शिंग ने इसकी ठीक परिभाषा लिखी है। सो वह मुफे इंग्लिश जैटिलमैन बनाने के लिए वायोलिन सिखाती थी। जो फीस छेती थी उसका पूरा बदला देती थी। इसी तरह प्रोफेसर भी सिखाते हैं। उनसे हम कह दें, कि आप सल्तनत के हैं, या हमारे। हमारे हैं, तो ग्रच्छा है। मकान खाली करने की ग्राज अरूरत नहीं, इनमें से जिनको निकालना चाहूंगा, निकालगा। हवाई बात नहीं करता।

मेरे दिल में तो कहने को बहुत है। पर सब में बाहर कर सकूं, इतना समय नहीं है। मुझे अभी थोड़ा अंग्रेज़ी में भी बोलना बाकी है। रात हो गई है, बहुत देर होगई है, फिर भी इतनी शान्ति से, इतने ध्यान से आपने मुभे सुना इसके लिए में आपको अन्यवाद देता हूं। सच्चे सिपाही ऐसा ही करते हैं।

वाईस वर्ष तक बोलने-लिखने में मैंने संयम रखा है, ताकत इकट्ठी की है। जा प्रपनी ताकत हमेशा खर्च नहीं करता वह ब्रह्मचारी---पाकवामन-कहा

जाता है। वह हमेशा जीभ पर काबू (संयम) रखकर दवी जवान से बोलेगा। जिन्दगी भर भेरा प्रयत्न इस दिशा में रहा है, फिर भी धाज इतने सारे लोगों को इतनी रात तक रोक रखकर—श्रापके ऊपर जबईस्ती करके भी—मुभे आपकी खाज जो कहना चाहिए था, वह कह दिया। उसका मुभ्नेपश्चालाप नहीं है। श्रापकी मार्फत सारे हिन्दुस्तान को कह दिया।

इसके बाद अंग्रेजी भाषा में बोलते हुए गांधीजी ने बताया कि जिनकी सेवा के लिए अभी आपने मुभे नियुक्त किया, उनके सामने मेरे अन्तर के मन्यन को बाहर उंडेलने में मैंने आपका बहुत समय छे लिया है। युभे नेता-गिरी बच्झी गई—फीजी परिभाषा में मुभे सेनापित पद दिया गया, पर मैं इस दृष्टि से नहीं देखता। मेरे पास अपना सेनापित पद बलाने के लिए प्रेम के अलावा दूसरा शस्त्र नहीं है। जिस लकड़ी के सहारे में चलता हूँ उसे तो आप आसानी से तोड़कर फेंक सकते हैं, ऐसी है। ऐसे अपङ्क आदमी को जब ऐसी लड़ाई का बोझा उठाने के लिए आमित्रित किया जाय तो इसमें उसके लिए पौरुष अनुभव करने जैसा क्या है? मेरा यह बोआ आप तभी हत्का कर सकते हैं जब कि मैं आपके सेनापित के रूप में नहीं बिल्क आपके नम्न सेवक की तरह खड़ा रहूं। जो सेवा में सबसे चढ़कर हो वह समान दरजे के सेवकों में अगुआ सेवक हैं, इतना ही इसका आर्थ है।

इसलिए पहली सीढी पर ही में आपसे क्या-क्या अपेक्षा रखता हूं, इस बावत अपने मन के उद्गार मैंने अब तक आपके सामने रखे। ध्यान रहे कि आज भी अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। अभी भी मुफे शरिस्ते मुजब अनेक विधियां करनी पड़ेंगी। जो बोफा मुफ पर आया है, सब ही वह असहा है। मुफे ऐसों के सामने जाकर विनय-प्रार्थना करनी हैं जिनका आज मुफ पर विस्वास नहीं हैं। दुनिया भर के अनेक मित्रों के आगे भी आज में अपनी साख खो बैठा हूँ। मेरी समफदारी पर, बिस्क मेरी प्रामाणिकता पर भी उनके मन में शङ्का खड़ी हो गई है। मेरी समफदारी की कीमत कम आंकी आय, इसका मुफे दु:खं नहीं है, पर मेरी नीयत के बारे में शङ्का उठाई जाय, यह तो मेरे लिए दाहण आधात है। ठेकिन आज तो यही स्थित है।

ऐसे प्रसंग ध्रादमी की जिन्दगी में ग्राते हैं, पर सत्य के शोधक के लिए जिसे डर या पालण्ड के बिना मानव जाति ग्रथना देश की यथाशक्ति सेना करनी हैं, उसे तो यह सब सहने ही पड़ते हैं। पनास वर्ष की श्रपनी शोध में शुद्ध सेना का इससे दूसरा रास्ता मैंने नहीं जाना। मैंने मानव जाति की,साम्राज्य की एक से अधिक प्रसंगों पर यथाशक्ति सेना बजाई है और मैं ऐसा कह सकता हूं कि कहीं

भी अपने किसी निजी स्वार्थ अथवा बदले की आशा से मैने कोई काम नहीं किया। लाई लिन्लिथगो के साथ मेरी मित्रता है, जो उनके ब्रोहदे की सीमा को भी लांघ गई है। ग्रपनी लड़की के साथ भी उन्होंने मेरा परिचय कराया। उनकी लड़की और जमाई दोनों मेरी तरफ श्राकपित हए। उनके जामाता ए. डी. सी ॰ हैं और वे महादेव के खास मित्र बन गए हैं। इनकी लड़की ग्राज्ञाकारिणी भौर सबको प्रिय लगने वाली है। इन सब पवित्र व्यक्तिगत सम्बन्धों का उल्लेख में इसलिए कर रहा हं कि लार्ड लिन्लियगी श्रीर मेरे बीच जो व्यक्तिगत प्रेम सम्बन्ध है, उसका आपको पता चल जाय। और ऐसा होने पर भी नम्रता पूर्वक जाहिर करता हं कि यदि कभी ऐसे लाई लिल्लिथगों के सामने, साम्राज्य के प्रतिनिधि रूप में, मरणान्त लड़ाई छेड़ना मेरे नसीव में लिखा होगा तो यह व्यक्तिगत प्रेम-सम्बन्द रत्ती भर भी बीच में नहीं ग्राएगा । मैं सल्तनत के पशु-बल का सामना करोड़ों भारतीयों की मक-शक्ति से कखँगा, जिन्होंने लड़ाई के लिए उपयुक्त अहिंसा के सिवाय और कोई मर्यादा नहीं रखी होगी। मेरे लिए अत्यन्त कठिन काम होगा कि जिनके साथ मेरा ऐसा घरोपा है, उन्हीं के सामने मै लड़ाई छेड़ं। उन्होंने एक से अधिक श्रवसरों पर मेरे शब्दों पर विश्वास किया है, मेरे लोगों पर भी विश्वास रखा है। यह कहते हुए मुक्ते गर्व ग्रीर सुख होता है ग्रीर यह मैं इसलिए कहता हूं जिसमें सब जान लें कि जिस सल्तनत का में वर्षा तक वक्षादार रहा ग्रीर जिसकी मैने सेवा बजाई, वह सल्तनत जब मेरे विश्वास की पात्र नहीं रही तब, जो अंग्रेज उस सल्तनत का प्रतिनिधि था, उसको उसके सामने लड़ाई छेड़ने के पहले मैंने पूरी खबर कर दी थी।

ऐसे मौके पर चार्ली एंड्रूज की पिवत्र याद आये बिना कैसे रह राकती हैं? एंड्रूज की आत्मा इस समय मेरे आस-पास मंडरा रही है। गेरी नजर में अंग्रेजी संस्कृति की सबसे उज्ज्वल परंपराश्रों के वे संस्कार-मूर्ति थे। हिन्दुस्ता- नियों की ग्रेपेक्षा भी उनके साथ मेरा अधिक निकट का नाता था। मेरे ऊपर उनका गले तक विश्वास था। हमारे बीच में कुछ भी प्राइवेट (खानगी) नहीं था। रोज हम एक दूसरे के साथ अपने हृदय की बात खोलकर रख देते थे। जरा भी ग्रानाकानी या मन की चोरी (छिपाव) बिना वह मुक्ते सब बता देते थे। गृहदेव के भी वे मित्र थे जरूर, पर गृहदेव की ग्रात्मा से वे चकाचीं घ होते और उनका ग्रदब करते थे। पर मेरे तो वे प्राणप्रिय मित्र बन गये थे। वर्षों पहले वे गोखले का परिचय-पत्र लेकर मेरे पास श्राये। पीयर्सन ग्रीर एंड्रूज दोनों श्रादर्श अंग्रेज के नमूने थे। मैं जानता हूं कि उनकी ग्रात्माएँ श्रभी मेरी वेदना-वाणी सुन रही हैं।

कलकत्ता के मेट्रोपोलिटन (ईसाई धर्माचायं) का भी हितैषिता से भर-पूर मुबारक बादी का पत्र मिला है। उनको में पाकदिल खुदापरस्त पुरुष गिनता हूं। मेरी कमनसीबी से वे भी आज मेरा यह कदम पसंद नहीं करते। फिर भी उनका दिल मेरे साथ है। उनके दिल की भाषा में पढ़ सकता हूं।

यह सारी पाइवंभाम उपस्थित करके में दुनिया को बताना चाहता हूं कि पश्चिम में रहने बाले अनेक मित्रों का विश्वास आज मैने खो दिया है— श्रीर उसका मुक्ते दु:ख है-तो भी उन सबकी मैत्री श्रीर प्रेम की खातिर भी में अपने अन्दर से उठने वाली ग्रायाज को दवा नहीं सकता। श्रातमा कहिये, मूलगत स्वभाव कहिये, वह, या मेरे भीतर रहने वाले मेरे विल का दर्द, मेरी व्यथा पुकार-पुकारकर कह रही है, आज मुक्ते प्रेरित कर रही है। में भूत दया जानता हूं। मनुष्य स्वभाव का भी मैंने थोड़ा-बहुत अभ्यास विया है। ऐसा खादभी अपने अन्तरात्मा को समक्त सकता है। खाप उसे जो चाहे नाम दें, पर यह अन्दर की ग्रावाज मुफ्ते कह रही है---'तुक्ते अकेला बिना सहारे खड़ा रहना पड़े तो भी ग्राज तमाम दुनिया के सामने खड़ा होने से ही तेरा छुटकारा है। दुनिया लाल-पीली, रक्तपूर्ण ग्रांखों से तेरे सामने घूरे तो भी तुभ्हे उसकी नजर के सामने नजर मिला करके खड़े रहना है। डर मत । अपने अन्दर की बावाज को ही सुन । यह आवाज तुभे कहती है कि पूच, स्त्री, सम्पत्ति, शीश सब कुछ समर्पण कर देना, पर जिस चीजके लिए तू जिया करता है श्रीर जिसकी खातिर तुभे भरना है, उस सत्य की पुकार करते-करते मरना।' मित्रो, इस बात का विश्वास रिखये कि मुक्ते मरने की जल्दी नहीं है। मुक्ते अपने सौव वर्ष तक जीना है। बल्कि मैने तो आ आ की सीमा १२० वर्ष तक आँकी है। इतने में तो हिंद आजाद होगया होगा-दुनिया भी आजाद हुई रहेगी। आज तो में इंग्लैंड को या ग्रमेरिकाको भी ग्राजाद मुल्क के रूप में नहीं <sup>¦</sup>मानता। ग्रपनी रीति से ये भले ही ग्राजाद हीं—ये ग्राजाद हैं दुनिया की रंगीन जातियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखने के लिए । इन कीमों की श्राजादी के लिए क्या ग्राज ग्रमेरिका भीर इंग्लैंड लड़ रहे हैं ? तो फिर मुभे इस लड़ाई के पूरी होने तक रुकने की मत कही । मेरी ग्राजादी की परिभाषा को किसलिए आप संकृचित करते हैं ? इंग्लैंड धीर ध्रमेरिका के आचार्य, उनका इतिहास, उनका उदात्त काव्य-भंडार यह नहीं सिखाता कि स्नाजादी की व्याख्या को संकुचित रखा जाय, विशाल नहीं बनाया जाय और ऐसी व्याच्या के गज से जब में नापता हूं तब मुक्ते कहना ही पड़ता है कि इंग्लैण्ड क्या ग्रीर

भमेरिका क्या, कोई भी आजाद नहीं है। उनके श्राचायों ने श्रीर कवियों ने जिस स्वतंत्रता के गाने गाये हैं, उसकी उनको पहचान नहीं है। इसकी पह-चान करनी हो तो उनको हिन्द्स्तान के चरणों में बैठना होगा। धमंड और ग्स्ताखी के साथ नहीं, पर सच्चे मत्यशोधक बनकर आना पड़ेगा। वाईस वर्ष से हिन्द इस आधारभूत सत्य का प्रयोग कर रहा है। यों तो कांग्रेस अपने जन्म-काल से ही जाने या ग्रनजाने ग्रहिसा की - वैधानिक मर्यादा में रहकर ग्रांदी-लन करने की-राह से चलती श्राई है श्रीर एसा होने पर भी दादाभाई श्रीर फीरोजशाह जैसे नेता हिन्द को ग्रयनी श्रंग्ली पर नवाते थे --- वे विद्रोही थे. काँग्रेस-प्रेमी थे, कांग्रेस के कर्ता वर्ता थे, तब भी उसके सच्चे सेवक थे, खन-खराबी और छिपे कामों को प्रथय देने वाले नहीं थे। याज कांग्रेस में बहत से रंगे सियार भी हैं, यह मैं मंजूर करता हं। सारा देश ग्रहिसक लड़ाई में ही कूदेगा ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में रही हुई भलाई और विषम भवसरों पर सत्य को परखने भीर उस पर दृढ़ रहने की उसकी कुदरती शिकत पर मेरा विश्वास है। पर मेरा विश्वास खोटा भी साबित हो तो भी मैं अपनी राह से विचलित होने वाला नहीं हं, डिगने वाला नहीं हूं। काँग्रेस की राह शुरू से ही शान्तिकी रही है। ग्रागे बलकर उसमें स्वराज्य का समावेश हम्रा श्रीर बाद की पीढियों ने उसमें ग्रहिसा-ग्रसहकार का तत्व शामिल कर दिया। वादाभाई ने जय ब्रिटिश पालियामेन्ट में प्रवेश किया, साल्सबरी ने उन्हें काला म्रादमी कहा। पर स्रङ्गरेज-जनता ने बादाभाई की स्रपनाया-चुना स्रौर साल्सवरी हारे। हिन्द ख्शी से पागल होगया। पर हिन्द के लिए आज ये सारी बातें पुरानी हो गईं। पर इन सब पिछली भूमिकाश्रों को ध्यान में रखकर में ग्राङ्गरेजों से, युरोप से ग्रीर मित्रराष्ट्रों से पूछता हं कि वे ग्रपने हृदय पर हाथ रखकर कहें कि हिन्द जो बाजादी मांगता है, उसमें कौन-सा गुनाह है ? ऐसी कार्रवाइयों और पचास से अधिक वर्ष तक ऐसी सेवायों के इतिहास वाली संस्था पर ग्रविश्वास करना, उसकी वदनामी करना ग्रौर ग्रपने हाथ के विशाल साधनों का उपयोग करके दुनिया भर में उसकी शिकायत करना यह क्या शोमा की बात है ? आकाश-पाताल एक करके चाहे जैसे रास्ते से, बिदेशी अखबारों की मदद लेकर, अमेरिका के प्रेज़िडेण्ट की मदद लेकर, जीनी सेना-पति मार्शल चांगकाइयोक की भी भदद लेने के प्रयतन करके हिन्द्रस्तान को भद्दे विकृत रूप में दूनिया में पेश करना क्या उचित है ? सेनापित जांग से में मिला हूं। श्रीमती शैक ने हमारे बीच दुभाषिया का काम कियां। उनकी सहायता से मेंने सेनाधिपति शेक का परिचय पाया धौर यद्यपि सेनापति को

से पार नहीं पा सका तो भी उन्होंने श्रीमती शेक की मार्फन उनके मन के मुकाव का मुभ्ते परिचय पाने दिया । हमारे मुकावले में आज सारी दुनिया की ख़ड़ा किया गया है--उभाड़ दिया गया है। सभी अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। कहते हैं कि हम भूल कर रहे हैं। हमारी प्रवृत्ति असमय की है। ब्रिटिश म्त्सहीगिरी के लिए मेरे मन में मान था। आज उसकी गन्दगी से मेरा जी अकुला रहा है। पर नीसिखए अभी भी इसके चरणों में अपना सबक के रहे हैं। इन तरीकों से ये शायद चार दिन दुनिया के लोकमत को अपने पक्ष में रख सकेंगे। किन्तु हिन्दुस्तान तमाम दनिया के लोकमत के इस तरह के अघटित सङ्गठन के सामने खडा होकर भी आज अपनी पुकार बलन्द करेगा। सारा हिन्दस्तान मेरा त्याग करे तो भी मैं दुनिया को सुनाऊँगा-तुम ठोकर ला रहे हो, तुम भूल में हो। हिन्द की आजादी मजबूती से पकड़ रखने वालीं के पास से भी हिन्द अहिंसा के बल पर यह आजादी ले लेगा। यह आजादी माने के पहले भले ही मेरी आँखें बन्द हो जायं, मैं भले ही एक जाऊं, पर अहिंसा रुकेगी नहीं। बहुत ज्यादा देरी से लेना वसूल करने के लिए कदमबाश। करते. विननी करने वाले हिन्द की श्राजादी का विरोध करके चीन और रूस का भी तुम क्या भला कर सकने वाले हो। तुम उनको प्राणधातक धक्का ही लगाओंगे। किसी महाजन को देनदार की श्राजिजी करते जाना है ? और उसके स।मने ऐसे-ऐसे विरोध-वाधाए उपस्थित करने पर भी कांग्रेस तो आज विरो-थियों को कहती है कि 'हम साफ शराफत की लड़ाई लड़ेंगे, पीठ में घाव नहीं करेंगे, हम प्रहिसा को प्रङ्गीकार कर चुके हैं।" ब्रिटिश सरकार की दिक न करने की कांग्रेस की नीति का प्रचारक मैं खुद ही तो था ? तो भी आज यह सख्त भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं कहता हूं हमारी शराफ़त के लायक ही यह बात है। इसमें अयुक्त--अनुचित ऐसा क्या है ? किसी आदमी ने मुझे गर्दन से पकड़ रखा हो और वह मुफ्ते बुबाना चाहता हो तो क्या में उसकी पकड़ में से छटने के जिए उसी क्षण चेण्टा न कहं? कांग्रेस के निश्चय में अयनत अथवा असञ्ज्ञगत ऐसा कुछ भी नहीं है।

विदेशों के ग्रस्तबार वाले यहां इकट्ठे हुए हैं। उनकी मारफत दुनिया को ग्रीर मित्र राष्ट्रों की प्रजाशों को— जिनका कहना है कि हिन्द का साथ उन्हें चाहिए—में कहता हूं कि हिन्द को आजाद नाहिर करके तुम्हारी नीयत सच्ची करके दिखलाने का ग्राज प्रवसर है। इसे खो दोगे तो जिन्दगी में ऐसी घड़ी आने वाली नहीं है ग्रीर इतिहास इस बात को ग्रंकित करेगा कि तुमने श्रवसर पर ग्रयना फर्ज ग्रदा न करके सब मुख खो दिया। तुम्हारी मार्फत में दुनिया का

श्रािीर्वाट मांगता हुं कि मै विरोधियों को मनाने में सफल बन्। मित्रराष्ट्री क् जनता से मुक्ते उनका खुला फर्ज श्रदा करने के बाद और कुछ ज्यादा नश चाहिए । अहिंसा अथवा शस्त्र-संन्यास करने की मैं उन्हें नहीं कहता। फासिज्म ग्रीर उन लोगों के साम्राज्यवाद, जिसके सामने भें लड़ रहा हूं, दोनों के बीच भी मौलिक भेद रहा हमा है। ब्रिटिश सल्तनत को सभी हिन्द-स्तान से जैसा चाहिये, वैसा क्या मिल रहा है ? मिल रहा है, वह तो गुलाम से मिल रहा है। हिन्द आजाद दोस्त के रूप में साथ दे तो कितना फर्क पड़े, इसका विचार करके देख ली। ग्राजादी यदि उसे मिलने वाली हो तो वह आज ही ग्रानी चाहिए। ऐसा होने में तुम मदद कर सकते हो। ऐसा होने पर भी मदद न करो तो बाद में ग्राजादी मिने, उसमें स्वाद नहीं रहेगा। आज करो तो इस आजादी के चमत्कार से जो बात अगक्य लगती है, वह कल शक्य हो जायगी। हिन्द मुक्त होगा तो चीन को मुक्ति दिलाएगा, रशिया की मदद को दोड़ेगा। बर्मा-मलाया में ग्रंग्रेजों ने तो प्राण विद्याये नहीं थे,हिन्दुस्तानियों की ही शक्तियों. का नाश किया | किस तरह से बिगड़ी बाजी सुधारी जा सकती है, इस पर विचार करलो । मैं कहाँ जाऊं - चालीस करोड़ को कहां ले जाऊं? श्राजादी के स्पर्वा बिना करोड़ों की जनता की दुनिया की मुक्ति के यज्ञ में दिल से भाग छेने की श्रीर क्या कोई रीति हो सकती है ? आज तो जनता के प्राण शोषित हो गये हैं--पीस दिये गये हैं, उनकी निस्तेज सांखों में तेज लाना हो तो आजादी कल नहीं, श्राज ही ग्रानी चाहिए। इसी से मैंने श्राज कांग्रेस से यह बाजी लग-चाई है, या तो कांग्रेस देश को भाजाद करेगी भथवा खुद फना हो जायगी। 'करेंने या मरेंगें।'

गांधीजी के इस स्फूतिदायक एवं प्रेरणाप्तद भाषण ने देश को इस कोने से उस कोने तक हिला दिया। उससे संघर्ष की भूमिका थ्रौर भी दृढ़ हो गई, जो पिछले कुछ समय से देश में तैयार हो रही थी। इसलिए जब सरकार ने ९ ग्रगस्त को सुबह नेताग्रों की सामूहिक गिरफ्तारी करके कांग्रेश पर प्रहार किया, ता देश का बच्चा-बच्चा 'करेंगे या मरेंगे' की भावना से प्रेरित हो उठा। स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू हो गया ग्रौर उसमें देश ने कितना भौरवपूर्ण हिस्सा लिया, यह हम ग्रगले श्रष्ट्यायों में बताने का प्रयास करेंगे।

# वम्बई प्रान्त आग की लपटों में

अब हम भारत के विभिन्न प्रान्तों एवं रियासतों में आन्दोलन जिस प्रकार चला, उसका कुछ खुनासा वर्णन देने का प्रयत्न करेंगे। सर्व प्रथम हम सम्बर्ध को ही छेले हैं। यह वह स्थान है जहां अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी का महत्त्वपूर्ण इतिहास-प्रसिद्ध अधिवेशन हुआ था, यह वह जगह है जहां राष्ट्र के प्रिय नेतागण राष्ट्र से छीनकर जेल के सीखचों में बन्द कर दिये गये थे, यह वह नगर है जहां गवालिया मैदान में एकत्रित स्वतंत्रता के सिपाहियों (जिनमें अधिक गंस्या महिला स्वयंसेविकाओं की थी) तथा उत्तेजित जनता को ब्रिटिश सरकार ने सर्व प्रथम अपनी गोलियों का लक्ष्य बनाया था।

यम्बई एक प्रसिद्ध नगर है। यह एक द्वीप पर बसा हमा है तथा विशाल भीर भन्य बन्दरगाह एवं जहाजी गोदियों से युक्त है। यह बडी तीव गति से कलकत्ता को व्यापारिक क्षेत्र में पछाड़ रहा है। यह ऐसे महत्व-पूर्ण स्थान पर स्थित है, जहां से यह पूर्वीय देशों के व्यापार का केन्द्र बन सकता है। रूई के ज्यापार के लिए तो यह संसार का एक प्रधान केन्द्र है ही। इसमें सभी वर्गों के लोग रहते हैं तथा इसके मुख्य-मुख्य उद्योग पारसियों के हाथ में हैं। पारसी लोग बहुत उन्नतिशील हैं। ये सदा से ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता के समर्थंक रहे हैं। यों तो ये भारत के प्रायः सभी हिस्सों में थोड़ी-बहुस संख्या में बसे हए हैं, किन्तू बम्बई शहर में इनका ग्राधिक्य है। ये प्राचीन भारत की उस जाति की संतान हैं जो अग्नि देवता की उपासक थीं। अतएव स्वभावता ही इनमें अपने पूर्वजों की भाँति स्वतन्त्रता एवं न्याय के लिए तीव अनुराग तथा जोश है। इन्हीं कारणों से जब-जब भारतीय स्वतंत्रता का आन्दोलन छिड़ा है, बम्बई नगर सर्वदा सबसे आगे रहा है। इसकी बनावट ब्रिटिश नगरों से प्रधिक मिलती-जलती है, जिससे यह एक अन्तराष्ट्रीय स्थान बन गया है। इसका आकार बहुत विस्तृत होते हुए भी यह अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक साफ-सुबरा है। शिक्षा, कला, विज्ञान, उद्योग तथा व्यापार का यह मुख्य केन्द्र है।

भारत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्यापारीगण इसी नगर में है, तथा उन पर महात्मा गान्धी एवं कांग्रेस का बहुत प्रभाव हैं। भारत के राष्ट्रीय म्रान्योलन में जब-जब रूपए की ग्रावश्यकता पड़ी है, इन्होंने खुले हाथों सहायता दी हैं। ग्रतएव हम यह कह सकते हैं कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय म्रान्दोलन को पुष्ट करने में बड़ी मदद की हैं। यहां के तथा इस प्रान्त के मजदूरों पर महात्मा गान्धी के प्रयत्नों का बहुत ग्रसर पड़ा है। वे सब भापस में एक मुज्यवस्थित संगठन के सूत्र में गुँथे हुए हैं तथा उनके ज्यवसाय-संघ काफी हद तक राष्ट्रीय हैं मीर जब-जब भारतीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ा है, तब-तब इन संघों ने अपनी एक सुदृढ़ फीज तैयार करके मैदान में लाकर खड़ी कर दी है। बम्बई शहर की उन्नति का श्रीगणेश ग्रमेरिका के गृह-युद्ध से ही समफना चाहिए, जब कि इसे प्रपने रूई के व्यवसाय को बढ़ाने का अच्छा ग्रवसर मिला था। इस समय करीव ग्यारह लाख इकसठ हजार नर-नारी इसमें रहते हैं।

बम्बई प्रान्त का दूसरा नाम पश्चिमी प्रेसीडेन्सी है। इसके अन्तर्गत २६ ब्रिटिश जिले तथा १९ इधर-उधर बिखरी हुई रियासनें है। यह भु-भाग समतल श्रीर उपजाऊ है तथा इसके उत्तरी भाग में नर्मदा नदी बहती है। इसका विधाणी हिस्सा पठारी है। उत्तरी भाग में, जो प्रधिक उपजाऊ है, रूई, ग्रफीम और गेहूँ मुख्यतया उत्पन्न होते है। दक्षिणी हिस्से में लोहे की जानें हैं, किन्तु कोयले का अभाव है। इस कारण इस प्रान्त को बिहार आदि प्रदेशों से, जहां कोयले की खानें हैं. अपना सम्बन्ध बनाये रखना पड़ता है। किनारे एवं मैदानी भाग का जलवायु उष्ण एवं नम है, किन्तु पठारी प्रवेश बहुत सुहावना है। यहां के सुहावने एवं स्वास्थ्य-वर्द्धक जलवायु के कारण भारत के भिन्त-भिन्त भागों के लोग स्वास्थ्य-लाभ के लिए इस प्रान्त में प्राते हैं। इस कारण यहां कई प्रसिद्ध आरोग्य-मन्दिर बने हुए है। यहां सभा-संस्थाओं के जल्से भी प्राय: होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप यह प्रदेश भारत का एक बहुत उन्नत तथा जाग्रत . भाग बन गया है। इस प्रदेश में रूई के व्यवसाय ने बेहद उन्तति की हैता यहां से रूई, कपड़ा, चीनी, चाय, अन ग्रादि विदेशों की भेजे जाते हैं। इस प्रान्त की जन-संख्या करीब एक करोड़ ग्रस्सी लाख है तथा इसका क्षेत्रफल ७७.२२१ वर्ग मील है।

ं सम्पूर्णं बम्बई प्रान्त में तथा खासकर बम्बई शहर में कांग्रेस का बहुत श्रिक जोर है। यहां के राष्ट्रीय सिपाही बहुत उत्साही तथा मजबूत हैं भीर राष्ट्रीय मायनायें उनके हृदयों में बड़ी मजबूती से घर कर चुकी हैं। जब ९ श्रगस्त की श्रंपेजी सरकार ने यकायक राष्ट्र पर हमला बोल दिया, तो इस प्रान्त ने

अंग्रेजी साम्राज्यवाद का साहसपूर्ण मुकाबला किया श्रीर उसे मुंह-तोड़ उत्तर दिया। नैताश्रों को जेल में ठूस दिये जाने के बाद भी बम्बई प्रान्त ने ही जनता की श्रान्दोलन जारी रखने के लिए सलाह, नेतृत्व तथा सामग्री प्रदान की थी। इस प्रकार बम्बई ने स्वतंत्रता के श्रान्दोलन का मुख्य मोर्चा बनने का गीरव श्रान्द किया।

९ अगस्त का दिन बम्बई में अपनी विशेषता लिये हुए आया। प्र अगस्त की रात को चारों ओर बादल छाए हुए दिखाई देते थे और किसी भयंकर तुफान की भाशा की जाती थी। तुफान भाया भवर्य किन्तु वह था राजनैतिक, जिसके वेग में करोड़ों हिन्द्स्तानी धाशा, उत्साह, तड़प कसक व भंभताहट से उठे। यह त्रफान बम्बई तक ही सीमित न रहकर सारे हिन्द्रस्तान में बिजली की भांति फैला। रात मे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधि-वेशन के परचात में कमेटी के कुछ सदस्यों तथा धन्य साथियों के साथ अपने डेरे पर लीटा । हम लोग रात को एक अजीव प्रकार के मिथित विचारों को लेकर सोए। श्रव क्या होगा ? हमें क्या करना होगा ? गान्धीजी क्या प्रोग्राम देंगे ? श्रान्दोलन किस प्रकार चलेगा ? इसी प्रकार के विषयों पर हम लोग काफी देर तक ग्रापस में बातचीत करते रहें। सुबह गान्यीजी ने हर प्रान्त के १०-१२ प्रमख कार्यकर्ताओं को ध्रपने विचार एवं प्रोग्राम देने को बुलाया था। मैं भी उनमें से एक या और इस प्रकार मेरे हृदय में भी तरह-तरह की कल्पनाएं पैदा हो रही थीं। यकायक सबेरे चार बजे असबार बेचने वालीं ने आवाज दी, "कांग्रेस नेता गिरफ्तार कर निये गये।" हम लोग सब-के-सब भ्रवाक हो उठे एक-दूसरे की भोर देखने लगे। हम सभी की स्थिति किंकर्तव्य विमद-सी हो गई। सबने यही निश्चय किया कि बिड्ला हाउस चलें और अपने अन्य साथियों से मिलें। पर सबेरे ७ बजे न कोई सवारी थी और न कोई ग्रन्य साधन । चारों भ्रोर ग्राध्वर्ध-चिकत एवं कोधित लोगों के गिरोह दिखाई देते थे। सब एक दूसरे से यही पूछ रहे थे कि प्रव क्या होगा, हमें अब क्या करना है ? सबके हृदय में 'करो या मरी' का मन्त्र अपना कार्य कर रहा था।

१ अगस्त के धुंधले प्रभात का जिसमें भारत की आजादी की लड़ाई ने सहसा एक नए मोड़ पर किदम रखा था, सदैव ही अपना एक विशेष स्थान रहेगा।

१ ग्रगस्त को सुबह = बजे गवालिया मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की परेड हुई थी। लेकिन उस समय तक सारे बम्बई ही क्या देश भर मं यह खबर फैल चुकों थी कि कांग्रेस नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। चारों तरफ से लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक्त थे, ग्रतएव सब गवालिया मैदान में इकट्ठें हुए। स्वयंसेवकों के ग्रांतिरिक्त देश-सेविकाएं भी ग्रपना केसरिया बाना पहने हुए कतारों में ग्रा-प्राकर इकट्ठी हो रही थीं, किन्तु जग-समूह के श्राने से पहले ही गवालिया मैदान पर पुलिस का कब्जा ही चुका था। फिर भी एक कार बड़ी होशियारी के साथ उस मैदान के बीच ग्रपने रास्ते को चीरती हुई ग्रागे बढ़ी ग्रीर झण्डे के पोल के पास तक पहुंची। उसमें श्री मूलाभाई के सुपृत बैठे हुए थे। दक्षिण भारत के कुछ थोड़े से कांग्रेसी भी बीच तक पहुंच गये। उन्होंन भंडे को पोल के कुछ गज़ के फासले से सलामी दी।

फौरन ही एक यूरोपियन सारजेण्ड उनके पास पहुंचा और उन्हें वताया कि गवालिया मैदान पर पुलिस का कब्जा है। स्वयंसेवकों तथा भ्रन्य लोगों को वहां पहले से ग्रलग कर दिया जाय. वर्ना उनके विरुद्ध ग्रश्नु गैस का प्रयोग होगा। श्रीयुत् ए० नीलकान्त ऐयर, जो कोचीन प्रजा-मण्डल के प्रधान थं, ने कहा, "में इस उत्सव का इंचार्ज नहीं हं। ग्रतः ग्रन्छा हो यदि ग्राप उनत सज्जन को यह बात बताएं" ग्रीर यह कहकर श्रीयत ऐयर ने श्रीमती अरुणा आसफश्रली को सर्जन के हवम की इतिला दी और कहा कि लड़के धौर लड़कियां, जो गवालिया मैदान में प्रपनी-श्रपनी जगह खड़े हैं, श्रच्छा हो म्राने वाले खतरे से बाहर निकल जायं। इस पर वे बाहर चले गये। श्रहणा बासफसली ने वोलना प्रारम्भ किया। इसी बीच पुलिस ने धपने खौफनाक व मनहस गैस टोपों को अपनी गाडियों से निकाल लिया और गैस-बक्सों की अपने हाथों में ले लिया। श्रफसरों ने एक बार फिर चेतावनी दी कि लोग मैदान से निकल जायं। पर कोई भी ग्रपने स्थान से न हिला। श्ररुणाः श्रासफप्रली का भाषण खतम हो चुका था। राष्ट्रीय भण्डा ऊपर चढ़कर हवा में फहराने लगा था। पुलिस के लिए यह बात असहवीय थी। उसेने ंस्वयंसेवकों के गिरोह पर, जो मैदान में या, गैस छोड़ दी। इस प्रकार श्रंग्रेजों ढारा भारतीय राष्ट्रवाद पर पर्लहार्बर जैसा आक्रमण प्रारम्भ हुआ। स्वयं-सेवक तथा ग्रन्य लोग जुमीन पर लेट गये ग्रीर दो मिनट के पश्चात् सारा समृह फिर उठ खड़ा हुआ। पुलिस का दूसरा स्नाक्रमण शुरू हुआ और वह भी विफल रहा। इस प्रकार संगभग ६ हमलों के बाद पुलिस ने अपनी युक्तियों की बदल दिया। ग्रश्नू-गैस को छोड़कर ग्रव उन्होंने लाठी-प्रहार का आसरा लिया। कुछ स्वयंसेवक नेता पुलिस की हिरासत में हे तिये गये भीर

इस प्रकार लाठियों के प्रहारों से जनता तितर-दितर होने लगी। श्रीयुत ऐयर पर, जो अश्रु-गैस के प्रभावों से अपनी जलती हुई श्रांखे पोंछ रहे थे, लाठियों के प्रहार प्रारम्भ हुए। श्रीमती मृदुला बहन या मिण बहन पटेल ने, जो वहां पर थीं, तेज प्रहारों को सहा श्रोर मिस्टर ऐयर से अपने प्रान्त में लौटकर कांग्रेस का पैगाम देने के लिए कहा। इस प्रकार कुछ देर राष्ट्रीय अंडा फह-राता रहा और गन्त में उस ब्रिटिश अफ़सर ने उसे खींचकर नीचे उतार लिया।

पूर्व निश्चयानुसार शाम को शिवाजी पार्क में गान्धीजी तथा अन्य नेता बोलने वाले थे। यहां पर भी सैनिक पुलिस ने ग्रापना ग्राधिपत्य जमाने का बिफल प्रयत्न किया। चौराहों श्रीर शिवाजी पार्क को जाने वाले रास्ते पर पुलिस-शक्तिका गहरा प्रदर्शन था, ताकि लोग डरकर वहां न जायं। फिर भी लगभग २ लाख बादमी चारों बोर से इस पार्क में इकट्ठा होगये। यहां जन समूह समुद्र की भांति उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। यद्यपि कोलनं वाले नेता न थे, पर कितने ही नंता जनता में से ग्राकर बोल रहे थे। कस्तुरवा वहांपर भ्राने वाली थीं,पर वह पहले ही पकड़ ली गईं। इस समृहपर चारों भ्रोर से लाठी-प्रहार तया धश्रु-गैस के भ्राक्रमण हो रहेथं, पर लोग दृढ़ता और खुनी के साथ इन वारों का मुकाबला कर रहे थे। पार्क के अतिरिक्त चारों स्रोर के मकानों की ऊपर की मंजिलों में अनगिनत जनता खड़ी हुई थी भीर कपड़े, रूमाल व तौलिये भिगो-भिगोकर जनता के उस विशाल समृह के बीच फेंक रही थी, ताकि वह सफलता से ग्रश्नु गैस का मुकाबला कर सके । वह श्रभूतपूर्व संघर्ष था । ब्रिटिश नौकरशाहा प्रश्नु-गैस द्वारा जनता को भगाना चाहती थी। जनता ग्रश्न-गैस पर काबु कर विरोध प्रदर्शन करना चाहती थी। इस प्रकार ९ ग्रगस्त को बम्बई में जगह-जगह लाठी-प्रहार किये जाने व गोलियां वरसायं जाने की खबरें मिलीं। लगभग १५ जगह पुलिस की गोलियां चलानी पड़ीं ग्रीर सरकारी आंकड़ों के अनुसार र्द श्रादमी मरे श्रौर १६६ श्रादमी गोलियों से जखमी हए।

इस प्रकार ९ ग्रगस्त से बम्बई ने पूरे ग्रगस्त मास तक यह न जाना कि शान्ति से बैठना कैसा होता है ? सड़कों पर चारों घोर पत्चर, छोटे-मोटे पेड़ व अन्य रुकावटों के साधन पड़े हुए थे। दीवारों पर, चीराहों पर, ज्मीन पर, यहां तक कि हर जगह गान्धी जी का 'करो या मरो 'का ग्रादेश लिखा हुआ था।

शहर में हड़ताल थी और कालेजों में भी। ग्राधी से ग्रधिक मिले बन्द थीं ग्रीर सरकारी रेलवे कारखाने भी बन्द करने पड़े थे। उत्साही नवयुवक जिस मोटर व ट्राम को देखते थे, जला देते थे। इस प्रकार कई दिनों तक यम्बर्ध में ट्रामें बन्द रहीं। पुलिस-स्टेशन तथा अन्य सरकारी इमारतों पर सामू-हिक आक्रमण हुए। टेलीग्राफ के तार काटे गये। इतना ही नहीं, कितनी ही जगह रेल की पटरियों की खखाड़ कर श्रस्त-व्यस्त करने के भी प्रयत्न किये गये। कहीं-कहीं तो स्टेशन जला दिये गये। सारांश यह कि जिस प्रकार से भी जनता ग्रयना विरोध-प्रदर्शन कर सकती थी, वह सब उसने किया।

१० श्रमस्त को १० जगह पुलिस ने गोलियां चलाई श्रीर ५ जगह फीज को गोलियां चलानी पड़ीं। लाठो-चार्ज और श्रश्न-गैस के प्रहारों की तो गिनती ही न थीं। सरकारी श्रांकड़ों ने बताया कि १६ श्रांदगी भरे श्रीर ११४ घायल हुए। १० श्रमस्त को सरकारी बयान द्वारा बताया गया कि सोमवार के दिन चारों श्रीर विरोध-प्रदर्शन हुश्रा श्रीर गिरगांव श्रीर दादर में विशेष प्रकार के कांड हुए। दोपहर में बी० बी० सी० श्राई० रेलवे के दादर स्टेशन पर श्राग लगाने का प्रयत्न किया गया, जिसे पुलिस ने रोक लिया। ६ पुलिस-स्टेशनों पर श्राग लगाई गई, जिनमें से २ जलकर भस्म हो गये। कुछ टेलीग्राफ के तार व पोस्ट बक्सों को तोड़ा-फोड़ा गया श्रीर एक ट्राम श्रीर एक म्युनिसिपल लारी में श्राग लगाई गई। फोर्ट एरिया में भी बहुत-सी जगह छोटी-छोटी सड़कों व गलियों में पत्थर व ईटें व श्रम्य गन्दा सामान इकट्ठा करके रास्तों को बिल्कुल रोक दिया गया। ज्यों ही पुलिस ने इस सब सामान को उठाकर रास्तों को साफ किया, जनता ने उसमें फिर वैसा सामान लाकर रख दिया। इतना ही नहीं, कुछ जगह प्रदर्शन-कत्तांश्रों ने मज़दूरों की बस्तियों में जाकर उन्हें काम पर न जाने की प्रेरणा भी थी।

११ ग्रगस्त को बम्बई सरकार ने जनता के उभरते हुए कोध-प्रदर्शन तथा उसकी भावना को कुचलने के लिए कोड़ेमार कानून का उपयोग किया। उधर सारे शहर के विभिन्न स्थानों में ग्रंग्रेज़ी हैट, टाई व यूरोपियन पोशाक का सामूहिक रूप से चौराहों पर जलाने का सिलसिला प्रारम्भ हुआ। उस दिन भी पहले रोज़ की तरह पुलिस ने दो जगह गोलियां चलाई। उस दिन प्राय: सारें शहर में बस सर्विस तथा मोटरों का ग्रावागमन बन्द रहा। इतना ही नहीं, जी० ग्राई० पी० श्रीर बी० वी० सी० ग्राई० रेलवे की लाइनों को कई जगह से उखाड़ा गया श्रीर माटुंगा रेलवे स्टेशन पर जनता ने सामू-हिक ग्राक्रमण कर उसमें ग्राग लगा दी ग्रीर सिगनल इत्यादि सब चीजों को लोड़ डाला। परेल की ग्रोर भी प्रदर्शन हुआ। स्कूल ग्रीर कालेज बन्द रहे। बम्बईसिटी कारपीरेशन ने ग्रंबने मेगर की गिरप्तारी के विरोध में ग्रंपनी बैठक स्थित कर दी। उन्मादित जनता चारों श्रीर रेख, तार, डाकखानों, पुलिस-

चौिकयों, रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण करने व उन्हें जलाने लगी। लगभग १० बार से ज्यादो पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं।

१२ अगस्त को भी यही हाल रहा।

१३ ग्रगस्त को ग्रंधेरी श्रीर विले पारले में डाकखाने जलाये गये। तार भी उखाड़े गये। इस प्रकार सारे इलाके में अन्वेर छा गया। सिडनम कालेश के विद्यार्थियों ने भी विरोध-प्रदर्शन किये श्रीर शहर के प्रायः सारे ही स्टाक एक्सचेंज बन्द रहे श्रीर संगलदास ग्राजार तथा इस इलाके के ग्रन्थ सारे ग्राजारों में हड़ताल रही। इस रोज तोड़-फोड़ का भी कितना ही काम हुआ। ११३ तारीख तक बम्बई में लगभग १००० के करीब कार्यकर्ता पकड़ लिये गये। इस रोज सरकारी कथनानुसार ३ वार गोली चली ग्रीर ३ ग्रादमी मरे तथा ४२ ज्रष्मी हुए।

१४ अगस्त को कालबादेवी में तथा कुछ अन्य जगहों पर प्रदर्शन हुमा। स्टाक एक्सचेंज, रूई, सोना चांदी व कपड़े के बाज़ार पूर्णतः बन्द रहे। ५० आदमी पकड़े गये। २६ प्रमुख व्यापारी भी पकड़े गये। पुलिस ने कई बार गोलियां चलाई और २ आदमी मरे।

इस प्रकार ग्रगस्त मास में हर रोज किसी-न-किमी इलाके में विरोध-प्रदर्शन होता रहा। बाजारों में हड़ सालें रहीं, तार काटे गये, भावागमन के रास्तों की अस्त-श्यस्त करने का प्रयद्भा किया गया। ग्रान्वोत्तन का यह रूप प्रायः सारे ही अगस्त मास तक रहा। सारे शहर में कपर्यू था। पुलिस को सस्त हिवायत थीं कि तोड़-फोड़ करने वाले को फीरन गोली मार दी जाय।

अगस्त के तीसरे सप्ताह से यद्यपि जाहिरा तौर पर बाजार कहीं-कहीं पर खुळे पाये जाते थे, पर जनमें किसी प्रकार का भी ज्यापार न होता था। सरकारी दमन-नीति के विरोध में कितनी ही म्युनिसिपैलिटियों से प्रमुख लोग इस्तीफे दे रहें थे। उधर सरकार भी अपने दमन के साधनों को उग्र रूप दे रही थी। हड़ताल करने वालों को घमकी दी गई थी कि उनकी दूकानों के ताले तोड़ दिये जायंगे। मिलों पर सरकारी कब्जा कर लिया जायगा। स्वभावतः इस उग्र दमन के कारण आन्दोलन का बाह्य रूप दिनों-दिन कुछ घटता हुआ-सा विखाई देने लगा। किन्तु अब बाह्य-प्रदर्शन के बजाय आन्दोन्सन को अधिक लम्बे समय तक चलाने के लिए एक सुदृढ़ संगठन बनाने के सक्षण दिखाई देने लगे थे। शक्ति का ठीक तरीके से प्रयोग करने के लिए उस समय के नये नेताओं ने अपने ही प्रोग्राम बनाये। उन्होंने कुछ दिन निश्चित किसे थीर तय किया कि उन दिनों कोई-न-कोई सामूदिक प्रदर्शन अवस्थ किया

जाय । साथ ही उन्होंने अपना एक गुप्त संगठन भी बना लिया । प्रारम्भ में महीने में ऐसे तीन दिन निश्चित किये गये। यह थे ९ तारीख १५ तारीख और हर महीने का ग्राखिरी इतवार। इन दिनों भंडा सलामी की जाती थी, जुलूस निकाले जाते थे और सभायें की जाती थीं। इन दिनों के ग्रातिरिक्त स्वतंत्रता-दिवस, तिलक-दिवस, राष्ट्रीय-सप्ताह, गान्धी-जयंती ग्रादि समारोह भी मनाये जाते थे।

श्चान्दोलन का यह रूप सन् १६४४ के फरवरी गास तक रहा। सितम्बर मास में बम्बई में कालेज खुले। लेकिन सैकड़ों विद्यार्थियों ने विरोध-प्रदर्शन किया और कालेज पर धरना दिया। इस सिलसिले में एलफिस्टन कालेज की ५ लड़कियां और कुछ लड़के पहली सितम्बर को गिरफ्तार हुए।

वस्बई प्रान्त में दो साल में लगभग ४० हजार आदमी विभिन्न स्रिभिन्योगों में पकड़े गये। इनमें से लगभग एक हजार ऐसे लोग थे जो दो माह के बाद छोड़ दिये गये। साढ़े चार सी से ४ सी तक लोगों को ६ सप्ताह से लेकर ४ साल तक की सजायें हुई। इनमें से मंडा फहराने वालों तक को कई जगह २॥ साल की सजाएं हुई। रेडियो वाले विख्यात केत में एक कांग्रेसी को ४ साल श्रीर एक स्वयंसेवक को ४ साल की सजा हुई। लोग निम्नलिखित श्रिभ-धोगों में पकड़े गये:—

- किसी ग्रैर कान्नी संस्था के मेम्बर होने पर ।
- २. किसी प्रदर्शन में शरीक होने पर।
- ३. हड़ताल करने व सभायें करने के अभियोग में।
- ४. दुकानों पर धरना देने श्रीर दूकानदारों की हड़ताल कराने पर।
- ५. श्रापत्तिजनक पर्चे बांटने, छापने श्रीर पास रखने के अभियोग में।
- सरकार विरोधो नारे लगाने वा दीवारों व सड़को पर लिखने के
   अभियोग म ।
  - ७. मजदूरों की हड़ताल करवाने या उसमें मदद देने पर।
  - देले व सोडावाटर की बोतलें फेकने के ग्रांभयोगों में।
- तौड़-फोड़ सम्बन्धी कार्यों, जैसे तारों को काटने, ढेले फेंकने, रेल की पटरियों को अस्त-व्यस्त करने ग्रीर विस्फोटक प्रवार्थ रखने के श्रीभयोग में।
  - १०. डाफ, तार, रेडियो इत्यादि के नियमों की अवहेलना करने पर।
- ११. कपर्यू आर्डर तोड़ने तथा ग्रैर-कानूनी शस्त्र रखने के श्रीभ-योग में।
  - १२. किसी भागे हुए अभियुक्त को पनाह देने पर।

१३. सरकार विरोधी श्रन्य कोई कार्य करने पर।

बम्बई में पहला बम सन् १६४२ के आखिरी सितम्बर में फटा। फिर उसके बाद तो बमों के फटने का एक तांता-सा लग गया। अन्त में सन् १९४३ के फरवरी सारा में गांधीजी के उपवास के समय उनकी गति धीमी हुई।

३ ग्रक्टूबर सन् १९४२ को पजगांव कोर्ट के ग्रहाते में एक भयंकर विस्फोट हुन्ना, जिससे वहां की इमारतें जलकर राख हो गई।

१० अक्टूबर सन् १६४२ को फिर एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसकें कारण अरगेली रोड पर 'टाइम्स आफ इंडिया' असवार का गोदाम जल गया। इसमें लगभग दो लाख रुपये की हानि हुई। पुलिस ने इस सम्बन्ध में बहुत से लोगों को पकड़ लिया, उनमें से कुछ छूट गये और कुछ पर मुकदमें चले। लेकिन अन्त में सभी मजिस्ट्रेट के यहां से वरी हुए। जिन्हें मजिस्ट्रेट की अदालत से सजा भी मिली, वे हाईकोर्ट से बरी हो गये। पर पुलिस ने इन सब लोगों को किसी-न-किसी मौके पर पकड़ लिया। इन लोगों के साथ जो वर्ताव किया गया, वह बड़ा ही बर्बर था। इनसे जानकारो प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के हृदय विदारक तरीके अपनाये गये। कुछ लोग मार पीट ने बचने के लिए सरकारी गवाह भी होगये। इसी सम्बन्ध में वरली जंल में दो बार लाठी-सार्ज भी हुआ।

तोड़-फोड़ के मुख्य प्रयत्न अगस्त के पहले सप्ताह में खुले रूप से हुए, जब कि सैकड़ों की तादाद में लोग उनमें भाग ले रहे थे। पर पुलिस के दमन-चक्र के सामने यह सामूहिक रूप न ठहर सका और इसलिए सितम्बर के श्रन्त से उसने गुप्त रूप धारण कर लिया।

बम्बई ने हर स्नान्दोलन में कुछ-न-कुछ नवीनता प्रस्तुत की। पिछले स्नान्दो-लनों में बम्बई ने श्राधिक सहायता के स्नलावा सारे देश के स्नान्दोलनों को नसे विचार दिये। इस खुले बिद्रोह में भी बम्बई ने—बानजूद कितनी ही पानिन्दयों के— कुछ नई बातें की। उनमें एक यह थी कि रेडियो द्वारा सारे हिन्दुस्तान में स्नान्दो-लन सम्बन्धो खबरें भेजी जाती थीं। इस काल में रेडियो बाडकास्टिंग के सामान को इकट्ठा करने श्रीर उसे सुवार रूप से चलाने के लिए महान संगठन की अरूरत थी। पुलिस नं इस ब्राहकास्टिंग स्टेशन को ढूंड़ने के लिए सिर-तोड़ प्रयत्न किये। श्राखिर १९४२ के नवम्बर में उसने इस स्टेशन पर छापा मारा स्नौर उसका सामान जब्त कर लिया। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया सौर उन्हें ४,४ साल तक की सस्त सजाएं दी गई।

बुलेटिनों की तो बम्बई में भरमार ही रहती थी। बड़े अजीबोतरीब

तरीके से यह बुलेटिन लोगों श्रोर सरकारी कर्मचारियों के पास पहुंचाए जाते थे। कितनी ही बार कई मोटरें गिरफ्तार भी हुई श्रीर लाखों बुलेटिन पकड़े गये।

१० अगस्त सन् १६४२ को केन्द्रीय सरकार ने सारे अखबारों तथा छाप।खानों इत्यादि को सख्त ताकीद कर दी थी कि वे किसी भी रूप में आन्दोलन सम्बन्धी खबरें न छापें। बम्बई के मुख्य अखबारों ने इस अपमान-खनक स्थित को मंजूर नहीं किया और छापाखानों ने कांग्रेस बुलेटिन इत्यादि छापने में काफी मदद दी। कई छापेखानों व अखबारों की जमानतें भी जब्त होगई।

यद्यपि सरकार ने इस प्रकार की कड़ी हिवायतें जारी कर दी थीं ताकि दूकानदार व बड़े-बड़े व्यापारी किसी भी प्रकार इस आन्दोलन में हिस्सा न ले सकें, फिर भी बम्बई के बड़े-बड़े बाजार कितने ही दिनों तक पूर्णतः बन्द रहे और उसके परचात् माह में एक-दो मतंबा कांग्रेस-प्रोग्राम के दिन बन्द रहते थे। १७ अगस्त सन् १६४२ को भारतीय व्यापारी संघ से सम्बन्धित लगभग ४० संस्थाओं के प्रतिनिधि एकत्र हुए। उन्होंने सरकार की दमन-नीति की घोर निन्दा की और विशेषतः इस बात को बड़ी घृणा से देखा कि सरकार ने भोलेस्वर, माटुंगा और दादर में जमा हुए कूड़े को शहर के सम्मानित व्यक्तियों से साफ करवाया। कांग्रेस के = अगस्त वाले प्रस्ताव का समर्थन भी किया गया। इस प्रकार बम्बई के बाज़ार कांग्रेस के साथ रहे और जब कभी उन्हें हड़ताल करने का आदेश दिया गया तो उन्होंने उसका पालन किया।

सन् १९४२ के खुले विद्रोह में बम्बई के मजदूरों ने जतना भ्रच्छा भाग नहीं लिया जितना कि श्रहमदाबाद के मजदूरों ने। कारण स्पष्ट है। कुछ तो इन लोगों पर कम्युनिस्टों का प्रभाव था और दूसरे मुस्लिम मजदूर यद्यपि हृदय से श्रान्दोलन के साथ थे, पर वह खुले रूप से इसमें शरीक न हुए। इस कारण बम्बई की कपड़ा मिलें ६ ग्रगस्त से आठ-दस रोज तक तो बन्द रहीं, लेकिन फिर चलनी शुरू हो गई। फिर भी शुरू के दिनों में सारे मजदूरों ने श्रान्दोलन में भाग लिया।

बम्बई के विद्यार्थियों को सबसे पहले इस ग्रान्दोलन में अपने जीहर दिखाने का सीभाग्य प्राप्त हुआ। कौन जानता है इन्हीं के ग्रादर्श को लेकर सारे हिन्दुस्तान के विद्यार्थी ग्रान्दोलन में कूदे हों। लगभग ८० प्रतिशत विद्यार्थी ग्रान्दोलन के प्रारम्भिक दिनों में स्कूल-कालेजों से बाहर निकल भाये। यद्यपि यूनिविसिटी के प्रधिकारियों ने कई दफा एक निश्चित तारीख तक स्कूल-कालेजों म लौटने की धमकी दी, लेकिन विद्यार्थी अपने संकल्प से न हटे। यह सिल-सिला ३,४ माह तक रहा। उसके पश्चात् इसका जोश बीगा पड़ गया और विद्यार्थी स्वयं ही कालेजों में जाने लगे। इस काल में विद्यार्थियों ने दिल खोल-कर ग्रान्दोक्षन में हिस्सा लिया और सब यातनाग्रों को सहर्ष सहा।

सन् १६४२ में बम्बई कारपोरेशेन पर कांग्रेस का कब्जा था। कांग्रेस-नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कारपोरेशन ने कांग्रेस की मांगों का समर्थन किया ग्रौर सरकार की श्रालाचना की। कारपोरेशन की बैठकों को कई बार स्थाति होना पड़ा। १० अप्रैल सन् ४३ को कारपोरेशन के मेम्बरों ने नगीनदास टी. मास्टर की, जो उस समय जेल में नजरवन्द थे, अपना मेयर चुना। कारपोरेशन के ६३ कांग्रेसी मेम्बरों में से ३३ नजरवन्द थे।

बम्बई बार ने भी ध्रान्दोलन-काल में एक महत्त्वपूर्ण सेवा की । उन्होंने चार प्रतिष्ठित एडवोकेटों की एक कमेटी बनाई जिसका काम जनता के नाग-रिक ग्रविकारों की हिफाजत करना था। इस कमेटी के मेम्बर मिस्टर डी० एन० बहादुर भूतपूर्व एडवोकेट जरनल, मिस्टर के० पी० पुरनपीवाला भूतपूर्व ज्ज बम्बई हाईकीटें धीर मिस्टर के० एम० मुत्ती, भूतपूर्व होम मिनिस्टर थे। इन लोगों ने सरकारो दमन-नीति की तीव ग्रालोचना की और नागरिकों पर जो तरह-तरह के गैर कानूनी प्रतिबन्ध लगाये जा रहे थे उनका विरोध किया। एक कानूनी सहायता कमेटी भी बनाई। उसने लोगों पर चलाये जाने वाले मुकदमों में काफी कानूनी मदद दी।

बम्बई के नागरिकों ने इन्हीं दिनों एक 'राजनैतिक पीड़ित सहायता फंड' भी खोला। इसके द्वारा विभिन्न प्रान्तों में कितने ही कार्यकर्ताओं व उनके परिवारों को मदद दी गई। बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के कथनानुसार सहा-यता प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या इस प्रकार है:—

महाराष्ट्र ६६, गुजरात १३, कर्नाटक ३७५, तामिलनाड ६, मलाबार ४, श्रांध्र ६७, बिहार ३६, बम्बई १५, उड़ीसा १७१, युक्त प्रान्त १६३, मध्य प्रान्त ३६। इस प्रकार इस कमेटी ने भारतवर्ष के कोने-कोने में जहां भी पता चला मदद देने की कोशिश की।

बम्बई की बाबत यह अनुमान लगाना कठिन है कि कितने लोगों ने खुले रूप से आन्दोलन में अपना विरोध प्रदक्षित किया। पर प्रारम्भिक दिनों में बम्बई की काफी वस्तियां ऐसी थीं जिनके सारे लोग इस आन्दोलन में किसी-न-किसी रूप में हिस्सा ले रहे थे। मालूम पड़ता था कि वम्बई के लोग कांग्रेस के पीछे पागव हैं।

# वस्नई के खुले विद्रोह के सरकारी आंकड़े

बम्बई सरकार की घोर से श्रगस्त विद्रोह के सिलसिले में ६ फरवरी १६४३ तक के जो ग्रंक प्राप्त हुए हैं वे नीचे दिये जाते हैं। इन ग्रंकों में गुजरान, महाराष्ट्र भौर कर्नाटक के अंक भी शामिल हैं।

| 3 4                                                      |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| ग्जरात, महाराष्ट्र ग्रोर कर्नाटक के अंक भी शामिल हैं।    |            |
| गिरफ्तारियां                                             | X000       |
| कितनी बार पुलिस ने गोलियां चलाई                          | X39        |
| कितने ग्रादमी मरे                                        | १०६        |
| कितने आदमी घायल हुए                                      | <b>३३२</b> |
| कितने आदमी पुलिस के मरे                                  | ¥          |
| कितने श्रादमी पुलिस के घायल हुए                          | ४२७        |
| कितने ग्रवमरों पर टिषर (ग्रांसू बहाने वाली)              |            |
| गैस का का प्रयोग किया                                    | <b>१</b> १ |
| कितने भ्रन्य मरकारी तौकर मरे                             | <b>१</b>   |
| नोट:-एक रेवेन्यू हेड क्लर्क, जिसे भीड़ ने इसलिए अपने     | धागे कर    |
| लिया था कि उस पर पुलिस सामने से हमला न कर सके, पुलिस     |            |
| चलाने से मर गया।                                         |            |
| कितने श्रन्य सरकारी नौकर घायल हुए                        | ११५        |
| कितनी बार फीज ने गोलियां चलाई                            | १४         |
| कितने ग्रादमी मरे                                        | 5          |
| कितने मादमी घायल हुए                                     | ३२         |
| कितने पुलिस स्टेशन या चौकियां और संतरियों के खड़े हो     | ने के अहे  |
| बरबाद कर दिये गये या उनकी सक्त नुकसान पहुंचाया गया       | 83         |
| प्रान्तीय सरकार की श्रन्य कितनी इमारतें बरबाद कर         | दी गई या   |
| जनको सस्त नुकसान पहुंचाया गया                            | १८२        |
| सरकारी इमारतों के अलावा अन्य कितनी ऐसी इमारतें ज         | सि म्युनि- |
| निपैलिटी की मिल्कियत, स्कुल, अस्पताल इत्यादि को बरबाद कर | दिया गया   |
| या उनको सस्त नुकसान पहुंचाया गया                         | Ŋæ         |
| कितनी मजहूर प्राइवेट इमारते वरबाद कर दी गई या जन         | को सस्त    |
| नृकमान पहुंचाया गया                                      | <b>११</b>  |
| कितने बग फटे                                             | KOF        |
|                                                          |            |

क्तिने ऐसे वम या बारूवी चीजें पाई गई जिनसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। (इनमें ऐसे बम या बारूवी चीजें शामिल हैं जिनको पुलिस ने तलासी

| लेते समय अपन कट्ज म कर लिया )। २४३                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| कितने सरकारी नौकर मरे (इनमें फौज के चार वड़े ब्रफसर भी                         |
| शामिल हैं)                                                                     |
| कितने सरकारी नौकर घायल हुए (इनमें फीज के १६ बड़े ग्रफसर                        |
| भी वामिल हैं ) ६२                                                              |
| जनता के कितने लोग मरे (इनमें बम मारने वाले खुद भी शामिल हैं)                   |
| मर्दं ९ मीर बच्चे ४ १३                                                         |
| जनता के कितने लोग घायल हुए (इनमें वम बनाने वाले खुद भी                         |
| ज्ञामिल हें) मर्द ७८, श्रौरतें ९०, बच्चे २०                                    |
| विजली कम्पनियों की मशीनें इत्यादि तोड़ फोड़ डाली गई २७                         |
| उन लोगों की संख्या जो ऐसी घटनाग्रों में मरे जो ग्रान्दालक के                   |
| कारण घटित   हुई                                                                |
| (अ) सरकारी या रेलवे कर्मचारी                                                   |
| (ब) जनता के लोग ११                                                             |
| उन लोगों की संस्था जो ऐसी घटनाओं में घायल हुए जो ग्रान्दोलन के                 |
| कारण घटित हुई                                                                  |
| (अ) सरकारी या रेलवे कर्मचारी                                                   |
| (ब) जनता के लोग ३१                                                             |
| रेलवे स्टेशनों की संख्या जो बरबाद कर दिये गये या उन्हें सख्त नुक-              |
| सान पहुंचाया गया १६                                                            |
| कितनी रेलगाड़ियां तोड़-फोड़ के कारण उलटी गई १३                                 |
| उन गांवों या कस्बों की <del>संख्या जिन पर साम</del> ूहिक जुर्मीने किये गये १४० |
| सामृहिक जुर्मानों की रकम ६,६३,४५०                                              |
| वसूलशुदा सामूहिक जुर्मानीं की रकम ६०४,९६४                                      |
| स्थानीय संस्थाओं की संख्या जिन्हें भारत रक्षा निवम ३८ व. के                    |
| अधीन या किसी और प्रकार से तोड़ दिया गया २२                                     |
|                                                                                |

## गुजरात प्रान्त

भारतीय त्राजावी के संग्राम में गुजरात का एक महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। उसकी भ्रपनी स्थाति है। जहां एक भ्रोर गुजरात ने श्रिखिल भारतीय स्थाति के बड़े-बड़े नेता जैसे महात्मा गान्धी, स्वर्गीय विट्ठलभाई पटेल, सरदार बल्लभभाई पटेल भ्रावि पैदा किये हैं, वहां दूसरी श्रोर गुजरात को कई श्रान्वो-

लन चलाने का श्रेय भी प्राप्त है। गुजरात को यदि महात्मा गान्धी की श्रहिसा-रमक यद-कला की प्रयोगशाला कहा जाय तो अनुचित न होगा। सन् १६१५ के पदवात जब गान्धीजी अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने ग्रहमदाबाद को ग्रपना केन्द्र बनाया श्रीर यहीं से उन्होंने ग्रहिसा के प्रयोग तथा सत्याग्रह के शस्त्र को अमल में लाने के लिए इस छोटे से प्रान्त को ग्रपना कार्य-क्षेत्र बनाया। उन्होंने इस महान् कार्य के लिए यहां उपयुक्त वातावरण पैदा किया और योग्य कार्य-कर्तासों को जन्म दिया । गजरात ने गान्धीजी के प्रत्यक्ष नेतृत्व में भन्याय के विरुद्ध तीन संघर्ष किये । इन संघर्षी द्वारा गान्धीजी के सत्याग्रह शस्त्र का विकास हम्रा भीर आगे चलकर सारे हिन्द्स्तान में उसका सामृहिक व व्यापक प्रयोग किया गया । सन् १९१८ में सर्व प्रथम खेड़ा जिले में मालगुजारी न देने का सत्याग्रह किया गया । इसके कुछ दिनों बाद ग्रहमदाबाद के मज्दूरों की व्यापक व विख्यात हड़ताल हई ग्रीर उसके परिणामस्वरूप ग्रहमदाबाद भें मखद्र महाजन संघ जैसी शनितशाली मजदूर युनियन का निर्माण हुआ। इसके बाद रोलंट एक्ट के विरुद्ध आन्दोलन हुआ और गान्धीजी ने जनता को श्रहिसा-त्मक एवं संगठित तरीके से उठने का पाठ पढ़ाया । सन् १९२० के असहयोग ग्रान्दोलन में गुजरात का काफी नाम रहा भीर कई प्रमुख व्यक्ति राजनैतिक क्षेत्र में आये । गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई और प्रान्त में कितने ही आश्रम खुळे। असहयोग आन्दोलन के पश्चात् एक छोटे से इलाके बोरसद में सत्याग्रह हुया जो सरकारी लगान की ज्यादती के विरुद्ध था । इसका नेतृत्व सरदार बल्लभभाई पटेल ने किया। बारदोली के लगानबन्दी सत्याग्रह ने गुज-रात का नाम और भी ऊंचा उठा दिया । सन् १६३० व ३१ में रही-सही कमी को गान्वीजी की 'डांडी-कूच' व 'नमक-सत्याग्रह' ने पूरा कर दिया और इस प्रकार गुजरात ने भारतीय राजनीति में एक अमृतपूर्व स्थान ग्रहण किया।

गुजरात में ५ जिले हैं। सूरत, खेड़ा, भड़ीच, श्रहमदाबाद श्रीर पंचम-हाल। श्राधिक दृष्टि से इस प्रान्त की हालत बहुत श्रच्छी है। सूरत, खेड़ा और भड़ीच की जमीन उपजांक है। श्रहमदाबाद सारे प्रान्त के व्यापार का केन्द्र है। नि:सन्देह पंचमहाल कुछ पिछड़ा है। इसमें लगभग दो लाख भील रहते हैं और इसका बहुत बड़ा भाग बड़ौदा रियासत से मिलता है। गुजरात के लोग स्वभावतः गांबीजी के भक्त हैं और सरदार वरुलभभाई पटेल को बहुत भानते हैं। यद्यपि सन् १९४२ में क्रांति के श्राधिक व सामाजिक कारण इस श्रान्त में श्रपनी परिषक्व स्थिति को न पहुंचे थे, पर श्रन्य सारी बातें यहाँ भौजूद श्री। गुजराता लोग महात्मा गान्धी तथा सरदार पटेल को श्रपनी श्राशाशों व आकांक्षाओं का केन्द्र समभते हैं। अतः ६ अगःत १६४२ को जब कांग्रेसी नेताओं की गिरपतारी हुई तो अन्य आन्तों की तरह गुजरात के लोगों ने गांधीजी तथा पटेल से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण उन पर हुए प्रहार को अपने ऊपच प्रहार समभा। वे गुस्से से भुँभलाकर सैंकड़ों की तादाद मे उठ खड़े हुए।

श्रहमदाबाद के लोगों ने नौकरशाही के विरुद्ध एक संगठित व लंबी लड़ाई लड़ी, जिसका वर्णन में आगे करूंगा। गुजरात के गांव-गांव व कस्बे-कस्बे में आन्दोलन के प्रारम्भ के दिनों में सरकारी नीति के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शन,हड़-तालें व समाएं हुई। विद्यार्थियों ने भी इस आन्दोलन में बहुत बड़ा भाग लिया। सैकड़ों विद्यार्थी स्कूल कालेजों से पढ़ाई छोड़कर गांवों में फैल गये और कांग्रेस के सन्देश को घर-घर पहुंचा दिया। स्वभावतः सरकार ने आन्दोलन को जसके प्रारम्भिक काल में ही दबाने के सब प्रयत्न किये। श्रहमदाबाद में तो ६-७ ताराख से ही पुलिस के जमाब इधर-उधर दिखाई देते थे। यकायक साथे नेता व तारीख से ही पकड़े जाने शुरू होगये। सूरत जिले के बारदोली व जलालपुर ताल्लुकों में सरकार को भय हुआ कि कहीं लगानबन्दी सत्याग्रह न प्रारम्भ हो जाय इसलिए उसने वहां पर लगान पहले से ही इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पुलिस गांवों को घेर लेती थी और फिर लोगों से लगान बसूल किया जाता था। यही खेड़ा प्रान्त में भी हुआ। बारदोली में विलोची सिपाहियों को प्रयोग किया गया और गांवों पर सामूहिक जुर्माना किया गया जिसे बड़ी सख़ती के साथ बसूल किया गया।

गुजरात प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों व पंचायतों में से ६० प्रति शत पर कांग्रेस का कब्जा था। इन संस्थाभ्रों ने बड़ी दिलेरी के साथ कांग्रेस-प्रस्ताव का समर्थन किया। श्रतः उनमें से बहुतों को मुग्नत्तिल कर दिया गया।

ग्रन्य प्रान्तों की भांति जब धान्दोलन का ज्यापक रूप यहां भी धीमा पड़ने लगा तो तोड़-फोड़ का कार्य श्रारम्भ हुआ। डाकखानों को वरवाद किया गया। टेलीफोन के तारों को भड़ीच श्रीर सुरत जिलों में सैकड़ों मीलों तक काट दिया गया। काठियावाड़ में दो-तीन जगह रेल गिराने की दुर्घटनाएं भी हुई, जिनमें एक पालघर स्टेशन श्रीर दूसरी कलुवी श्रार. एन. रेलवे स्टेशन के पास हुई। कुछ स्टेशनों को जिलाया गया। वी. वी. एण्ड सी. श्राई. रेलवे के भी कई स्टेशन जलाये गये। सन् १९४४ के मई मास से १६४५ के मई मास तक इस प्रकार के कार्य होते रहे, जिनमें डाकखानों को जलाना श्रीर पुलिस-थानों पर श्राक्रमण करना भी सम्मिलित था। खेड़ा जिले में लगभग ३० डाक हो जाने वाले हरकारों के थैले जलाये गए श्रीर उनका सामान से लिया

गया। इस प्रकार डाक-व्यवस्था अस्त-व्यस्त करने के प्रयत्न हुए। गुजरात प्रान्त के ख्रान्दोलन का जिलेचार विस्तार से वर्णन करने का यहां प्रयत्न किया जायगा।

#### अहमदावाद

सन् १९४२ के म्रान्दोलन में महमदाबाद को वही श्रेय प्राप्त है जो युरोपियन महायुद्ध में स्टेलिनग्राड को था। ९ ग्रगस्त के सबेरे भ्रहमदाबाद के १७ प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता पकड़ लिये गये। कांग्रेस भवन पर पुलिस ने कब्बा कर लिया। शहर को बाहर की दुनियां से विल्कुल काट दिया गया। शहर में ५ आदमी से अधिक इकटठे न होने की घोषणा कर दी गई। फिर भी सारे शहर में सैकडों भादमी इकटठे भंडे लेकर निकलने लगे। सारे शहर में पूर्ण हड़ताल रही। ६ व ७ तारीख से श्रहमदाबाद में सनसनी थी। पुलिस चारों भोर किसी प्रतीक्षा में दिखाई देती थी। ग्रहमदाबाद कुछ (ऐसे तरीके से बसा हथा है कि वहां के लोग संगठित तरीके से जमकर बहत अर्से तक लडाई लड सकते हैं। नेताओं पर प्रहार होते ही सारे शहर में खलबली मच गई। ऐसा माल्म दिया कि श्रहमदाबाद के नागरिक नौकरशाही के इस श्राकमण का संगठन, घँर्य व वीरता से उत्तर देना चाहते हैं। शहर में सामृहिक हड़ताल हुई'। ग्रामदीरफ्त के सारे जरिये बन्द हो गये श्रीर मजदूर-महाजन-संघ ने ग्रनिश्चित समय तक हड़ताल करने की घोषणा की। श्रतः हजारों मजदर शहर छोडकर चले गये। आन्दोलन-काल में गमाश्ता संघ का भी निर्माण हुया। गुमाक्तों, विद्यार्थियों तथा मजदूरों ने मिलकर अपनी एक सत्याग्रह समिति बनाई। इस प्रकार श्रान्दोलन को एक लम्बे काल तक चलाने की योजना बनाई गई। गुजरात-विद्या-प्रचारक मण्डल तथा स्वयंसेवक दल ने भी म्रान्दोलन में काफी ख्याति प्राप्त की। १० व ११ तारीख के वीच शहर में विद्यार्थी संगठन कमेटी की स्थापना हुई जिसने अपना दैनिक पत्र निकालना श्रारम्भ किया । विद्यार्थी संघ ने गुजरात प्रान्त को व हिस्सों में बाँट दिया और अपनी एक केन्द्रीय कमेटी भी बना ली। १० तारीख के सबेरे गुजरात कालेज के विद्याधियों ने एक जुलूस निकास कर कांग्रेस भवन दिक जाने का प्रयत्न किया। उचर दूसरी और शहर से एक जन्स निकलकर भाने वाला था श्रौर दोनों जुलुसों को मिलकर कांग्रेस-भवन के सामने श्राना था। पुलिस ने विद्यार्थियों के जुलूस को अस्त-व्यस्त करने के लिए कालेज के अपने और पीछे के दरवाजों पर आक्रमण किया। यहां श्री विनाद किनारीवाला

नामक एक बहा दूर नवयुवक को, जो कांग्रेस भंडा लिये हुए था, गोली का शिकार बनाया गया। विनोद किनारीयाला ने सीना खोलकर गोली का स्वागत किया श्रीर इस प्रकार भंडा दूसरे विद्यार्थी के हाथ में पहुंचा। पुलिस ने भंडा छीनने के बहुत से प्रयत्न किये, पर वह असफल रही। पुलिस ने भीड़ की लाठियों के प्रहारों से तितर-दितर करना चाहा । इस भीड़ में प्रधिकांश विद्यार्थी थे, जिन्होंने पुलिस के वार को श्रसफल करने के लिए एक नई नीति को अपनाया । जब भी पुलिस भीड़ के पास श्राती थी, वे छोटी-छोटी ट्कड़ियों में बंट जाते थे। उस दिन कई लड़के जरूमी हए। पुलिस ने इन जरूमी लड़कों के पास किसी को न याने दिया। कितनों को इस प्रयत्न में मार भी पढ़ी। इस जुलूस में २।। व ३ हुजार लड़के थे। जुलूस को तितर-वितर करने के लिए अधु-गैस का प्रयोग भी हुन्ना। फल स्वरूप यह जुलूस अपनी योजनानुसार कांग्रेस-भवन तक न पहुंच सका। इसी बीच धन्य कालेजों व स्कूलों के विद्यार्थी जुल्मों के रूप में नारे लगाते हुए आगे बढ़े। पुलिस ने उनकी अक्ति को देखकर उन्हें पूल पार करने दिया। जनता के उमड़ते हुए जोश तथा शक्ति को देखकर १० तारीख को शहर में फीजें बुलाई गई। योड़ी देर परचात् ही ७०० सैनिक लारियों में भरकर श्राये भीर उन्होंने लड़कियों तथा लड़कों के जुनूस पर भयंकर लाठी चार्ज प्रारम्भ किया। छात्रों का यह जुलूस जमीन पर बैठ गया श्रौर उन्हें इन निर्दयी सैनिकों ने उठा-उठाकर देलों की तरह निर्दयतापूर्ण तरीके से फेंकना शुरू कर दिया।

११ अगस्त १६४२ को नौकरशाही ने जनता की उमड़ती हुई बाढ़ को रोकने के लिए अत्यन्त कूर शस्त्रों को अपनाया। टैंकों और मशीनगर्नों का शहर में प्रदर्शन किया गया, ताकि लोगों के हृदय में आतंक बैठ जाय। पुलिस गिलयों में घुसी और आदिमयों तथा बच्चों व औरतों तक को मारना-पीटना शुरू कर दिया। बूढ़े तक उनके कूर और निर्दय हाथों से न बच सके। यह मार-पीट इतना अन्धाधुन्धी से की गई कि बड़े-बड़े मिल-माजिकों को भी निर्दोष ही इसका शिकार होना पड़ा। सारा शहर वियाबान हो गया। मिल, बाज़ार, स्कूल, कालेज सब बन्द थे। उधर उन्मत जनता ने डाकसानों, तार-धरों इत्यादि पर हमले शुरू कर दिये। अहमदाबाद में गोलियों चलना जीवन की एक साधारण घटना बन गई।

१२ तारीख को पुलिस ने द बार गोलियां चलाई' और अपने रहने के विलए फीज ने सिनेंगाघर पर कब्जा कर लिया।

श्रहमदाबाद का शहर किले की तरह वसा हुशा है। इसमें अन्दर-ही-

अन्दर बहुत-सी पोलें है और एक सरिकल से दूसरे सरिकल में जाने के लिए रास्ते इस तरह बने हुए हैं कि जनता पुलिस व फीज के विषद्ध सामूहिक ब संगठित मोर्चा आसानी से कायम कर सकती हैं। इस किलेबन्दी की वजह से जनता को काफी सहूलियत हुई। जब लाठियों के प्रवल प्रहारों तथा अन्य दमनकारी उपायों के कारण आन्दोलन का बाह्य रूप धीमा पड़ने लगा तो जनता ने अपनी सुविधा व स्थित के अनुसार विरोध प्रदर्शन के तरीके भी बदल दिये। रात को लोग अपनी छतों पर चढ़-चढ़कर कांग्रेसी नारे बोलते थे और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती थी और न देख ही पाती थी। इसका प्रतिकार करने के लिये फीज ने विजली की बड़ी-बड़ी रोजनियों का प्रयोग किया और घोषणा की कि जो कांई उस उजाले में दिखाई पड़ेगा, उसको मार दिया जायगा। रात के समय अलग-अलग पोलों में एक-एक दो-दो हजार के जलूस निकलते थे और जब पुलिस और फीज के सैनिक एक पोल में जाते थे तो ठीक उसी समय दूसरी पोल में जलस निकलना शुरू हो जाता था।

इस प्रकार जन-म्रान्दोलन कितने ही मास तक चलता रहा। इस भ्रान्दो-लन में नौजवानों, गुमारतों, मजदुरों तथा विद्यार्थियों ने विश्वष रूप से भाग लिया। शहर के प्रमुख व्यापारियों की हमदर्दी भी उनके साथ थी। पुलिस ने गुस्से में साकर रास्ते चलते नागरिकों को मारना-पीटना शुरू कर दिया था।

जहां तक गिरफ्तारियों का सम्बन्ध है, यहमवाबाद मे रोजाना ही पुलिस कितने ही लोगों को पकड़-पकड़ कर अपनी लारियों में भरकर ले जाती थी और शहर से बहुत दूर कहां छोड़ आती थी। प्रारम्भ में दो-तीन सौ गिरफ्ता-रियां रोजाना हुई। नवयुवक अविकतर पकड़े गए। बहुत से लोग पुलिस-चौकियों से ही छोड़ दिये गए। यहमदाबाद में १०५७ आदमी पकड़े गए, ३९७ नजरबन्द रहे और ४३० को सजा हुई।

सन् १६४२ के प्रान्दोलन में ग्रहमदाबाद सारे गुजरात के ग्रान्दोलन का केन्द्र रहा। यहीं ग्रान्दोलन के संगठन ग्रीर संचालन के ग्राव्द्यक साधन जुटाये गए। लगभग ५०० विद्यार्थियों ने प्रतिज्ञा की कि वे ग्रान्दोलन को चलाने के लिए ग्रपना पूरा समय लगायंगे। यह लोग एक निश्चित प्रोग्राम ग्रीर योजनानुसार देहात की ग्रोर पिल पड़े। पहले ग्रहमदाबाद जिले में गये ग्रीर फिर दूसरे जिलों में।

समय के साथ आन्दोलन घीमा पड़ता गया। फिर भी श्रहमदाबाद में बोगों ने महीने में दो-तीन रोज ऐसे निश्चित किये, जब कि वे कई सामूहिक व व्यक्तिगत प्रदर्शन करते थे। विद्याधियों की हलचलें लगभग एक साल तक रहीं। कपड़ों की मिलों की हड़ताल लगभग ३।। माह तक नहीं। यहे व छीटे बाजार लगभग ४ माह तक बन्द रहे। म्युनिसिपल वोर्ड के कर्मचारियों की हड़ताल लगभग ४ माह तक रही। ग्रखबारों ने भी काफी समय तक हड़ताल रखी। ग्रनिगत बार लाठी चार्ज हुए। प्रारिम्भक दिनों में वो उनका नातः ही बन्धा रहा। लगभग २० बार पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं। प्राय: एक-डेढ़ साल तक माह की ९ तारीख के प्रदर्शनों पर गोलियां चलीं। १५ से २१ वर्ष तक की ग्रवस्था के लोगों ने एक बहुत बड़ी संख्या मे ग्रान्दोलन में हिस्सा लिया। १४ से ग्रधिक ग्रादमी मरे, २२५ ग्रादमी जिनके सस्त चीटें ग्राई थी, श्रफाखानों में भर्ती हुए ग्रीर जिन लोगों ने ग्रपना दूसरी जगह इलाज कराया उनकी संख्या का कुछ पता नहीं चलता। सरकारी इमारतों पर भी हमले हुए। इनमें १२ काण्ड मशहूर हैं।

१, दसाराई, ताल्लम, ममलतदार,मदलपुरा, चार, जुडिशियल कोर्ट, पुलिस सिटी हेडक्वार्टर, बहुत से छोटे-छोटे डोकखाने, अस्थायी पुलिस चौकियां, म्युनिसियल स्कूल, विजलीघर, मेडिकल हास्पिटल, छोटे रेलवे पुल, म्युनिसियलिटी, पुलिस सब इंस्पेक्टरों के बंगले।

## तोड-फोड़ कार्य

नीचे लिखे स्थानीं पर तोड़-फोड़ के काय हए:-

१. पांच विजला के स्टेशन । २. विक्टोरिया की मूर्ति । ३. मेडिकल स्कूल होस्टल । ४. एलिस पुलिस चौकी । ५. घनकामना पुलिस चौकी । ६. प्रेम दरवान पुलिस चौकी । ७. मनु नायक वम केस । ८. पिपार्दी पोल वम केस । ९. गवर्नमेंट लेबर वेलफेयर सेन्टर । इसके अतिरिक्त १० जगह और वम फटे । रेल गिराने के तीन प्रयत्न हुए । २० मिलों में तथा गवर्नमेंट वर्कशाप और ए० आर० पी० के आफिस में टेलीफोन के नार कटे और प्रायः शहर के सभी जगह के तार काटे गये । कुछ लारियां जो फौजी मामान विये जा रही थीं, लूटी गई।

### खेड़ा जिला

खेड़ा गुजरात का महत्त्वपूर्ण जिला है। यहां की भूमिबहुत ही उपजां कर है और यहां के बहुत से लोग हिन्दुस्तान के बाहर के देशों में व्यापार करते हैं। श्रहमदाबाद की घटनाओं ने खेड़ा जिले के लोगों को बता दिया था कि छन्हें इया करना है और उनके ऊपर क्या बीतना है। श्रतएव खेड़ा जिले की कपड़ा मिल भी श्रहमदाबाद की भांति बन्द कर दी गई और प्रमुख कस्बीं में प्रायः

सभी स्कूल तथा कालेज बन्द रहे व बाजारों में हड़ताले रहीं। जिले के निवा-सियों ने संगठन-शक्ति का काफी परिचय दिया श्रीर यहां से जो दूघ व अन्य खाद्य-सामान फौज के लिए जाता था उसे भेजने से इन्कार कर दिया।

लाठी-चार्ज तो उन दिनों गांवों और कस्बों की दिनचर्या बन गई था। निह्माद, आनन्द, कपड़घ्वज, डाकौर, उमरेठ, बोरसद, घवा, चकला, इत्यादि स्थानों में कई लाठी-कांड हुए। बिना किसी विशेष कारण के लाठी-प्रहार किय जाते थे। मालूम होता था कि पुलिस के सिपाहियों को ऊपर से कुछ ऐसा ही करने की आज्ञा थी। खेड़ा जिले में १६ बार गोलियां चलीं। जिन स्थानों में गोलीकांड हुए, उनमें निड्याद, डाकोर, आवास, चकला, भदरन, कारमसहत कस्बों के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें आवास और डाकोर के नाम तो सारे हिन्दुस्तान में मशहूर हो चुके हैं। आदास में जिस हृदयहीन तरीके से विद्यार्थियों पर गोलियां चलाई गई उसकी अपनी हृदय विदारक कहानी है।

बडौदा से ५० विद्याधियों की एक टोली ने निश्चय किया कि वह गांव-गांव में प्रचार करती हुई तथा जनता को कांग्रेस का प्रोग्राम बताती हुई यागें बढती जायगी। ऐसा मालम पड़ता है कि उनके साथ कोई पुलिस पार्टी भी उनका पीछा करती हुई चली। सूरत श्रीर खेड़ा जिले के गांवों में श्रादास रेखवे स्टेशन पर यह टोली दो हिस्सों में बंट गई। सायंकाल का समय था। विद्यार्थीगण पास के एक खेत में, जो स्टेशन के करीब था, अमण करने लगे। ठीक उसी समय पुलिस की टोली हवलवार सहित स्टेशन पर पहुंची। पुलिस वालों ने उन विद्यार्थियों को रेल में बैठने का भादेश दिया। हैवलदार के वर्ताक तया दारोगा की बातों से मालम पड़ता था कि उन लोगों ने शराव पी रखी थी। पूलिस जमादार, जो पहले से विद्यार्थियों का पीछा कर रहा था श्रीर जिसे धास-पास के गांवों में जनता की धोर से कुछ सुनना भी पड़ा था, उन लोगों पर मधिक कोधित था। कस्बे में आते ही उसने विद्यायियों को खेत में बैठने का आदेश दिया। ये लोग गाड़ी से जाना चाहते थे, पर यह समस्रकर कि जगादार का हक्म उन्हें गिरफ्तार करने का है, वे वहीं बैठ गये। ट्रेन छूट चुकी थी। श्रादास का स्टेशन गांव व शहर के बाहर था। इस प्रकार इन निहस्थे आत्रों पर पुलिस ने गोलियां चलाई जिससे ५ छात्र तो फौरन ही मर गये श्रीर १३ जल्मी हुए। गालियों की आवाज तथा लड़कों की चीख-पुकार ने गांव के लोगों का ध्यान इस घटना की ग्रोर खींचा। पर पुलिस वालों ने उन्हें खडकों के पास न जाने दिया। उन्होंने यहां तक वर्बरता की कि वायलों को पानी तक देते की सुविधा न दी। वे सारी शाम और तमाम रात उसी स्थिति में पड़े

रहे। सुबह सामान के पुलन्दों की तरह उन्हें लारियों में भरकर शकासाने पहुंचाया गया और लुस्फ़ तो यह था कि यह सब करने के बाद भी पृत्रिस ने उल्टा उन्हीं पर मुकदमा चलाया।

डाकोर गोली-कांड ग्रादास से भी ग्रधिक हृदय-विदारक है। रंचौद-राई के प्रमुख शिवाले के पास पुलिस ने निहत्थी जनता पर गोली चलाने का म्रादेश दिया। पुलिस के दबाव के कारण जनता छोटी-छोटी गलियों में भागने लगी। पर पुलिस ने उनका पीछा किया और तब तक गोलियां चलाना जारी रखा जब तक कि उनका सारा गोला-बारूद खतम न होगया। फिर भी जनता का उत्साह भंग न हुआ और उसने पुलिस पर आक्रमण करना चाहा । लेकिन स्वर्गीय छोटाभाई मुखी के हस्तक्षेप पर पुलिस का बाल भी वाँका न हुआ, अन्यया पुलिस का एक भी श्रादमी जिन्ता न बचता। पर थोडी ही देर बाद दूसरी पुलिस-पार्टी वहां पर आ गई और उसने छोटा गई मुखी को अपनी गोली का शिकार बनाया । यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि श्रीयत छोटाभाई मुखी को याने के पास मारा गया श्रीर घंटों तक उनकी लाश वहीं पढ़ी रही। आश्चर्यं की बात तो यह है कि पुलिस के सिपाही, जो उनके पास थे, वही थे जिन्हें छोटाभाई मखी ने जनता के प्रचंड कोध से बचाया था। इस प्रकार इन दो कांडों में ७-५ विद्यार्थी मरे। घायलों की संख्या का तो पता ही नहीं चला । खेड़ा जिले में निम्नलिखित सरकारी इमारतों पर जनता के सामृहिक आक्रमण हए । निड्याद आय-कर भ्राफिस, गवर्नमेंट हाउस, धर्मराज हाई स्कूल सौचित्र हाई स्कूल।

- निङ्याद श्रीर श्रह्मदाबाद में बम फटे और निङ्याद के आय-कर आफिस में श्राम लगाई गई।
  - २. कितनी ही जगह तार काटे गये।
- ३. लगभग ७५ डाकक्षानों के डाक के थैलों को लूटा गया और २० फोसदी डाककाने बन्द कर दिये गए।
- ४. खेड़ा जिले में १० हजार रुपया सामूहिक जूमीना हुआ। इस जिले में २९६ गिरफ्तार श्रीर ११२ नजरबन्द किये गए। ११७ आदिमियों की सजाएं दी गई।

खरत जिला

हड़तालें प्रायः सभी कस्बों में रहीं और कई जगह काफी असें तक चलीं। कपड़ा-मिलें ३॥ मास तक, बाबार दो मास तक और विद्यार्थियों की हड़ताल एक साल तक रही। गोलियां सुरत, जलालपुर और बारडोली में कई बार चलीं। सूरत गुजरात प्रान्त का एक महत्त्वपूर्ण जिला है। व्यापार तथा खुश-हाजी यहां पर काफी है। सूरत में मुसलगानों की तादाद भी काफी है। सूरत जिले में आन्दोलन का उतना व्यापक रूप तो न रहा, पर सूरत शहर में काफी बहल-पहल रही। विद्यार्थियों के ध्रान्दोलन का रूप बहुत काफी बढ़ा-बढ़ा रहा।

सूरत में ३० से ग्रधिक पुलिस-चौिकयो पर जनता के सामूहिक व गुरिला श्राक्रमण हुए, बहुत से डाकखानों को भी जलाया गया तथा किशन और तिबरवा रेलवे स्टेशनों पर भी श्राक्रमण किये गए।

तोड़-फोड़ के कार्य में सुरत पीछे नहीं रहा । सूरत शहर व जलाल पुर ताल्लुके में निरन्तर तार काटने का प्रोग्राम चलता रहा । बारडोली में काफी दूर तक रेल की पटिरमां उखाड़ दी गईं। दिपाली और जलाल पुर में भी रेल की पटिरमां उखाड़ी गईं। तापती बैली में ९ माह तक बराबर रेल की पट-रियों को उखाड़ने का सिलसिला जारी रहा।

सूरत जिले में १,६५,३५० रुपया सामृहिक जुर्माना हुआ, पर इससे कही अधिक गुण्डों की मदद से वसूल किया गया। सूरत जिले के सारे कांग्रेस-संगठन पर पाबन्दी लगा दी गई। जितने आश्रम थे उन पर कब्जा कर लिया गया। सूरत की म्युनिसिपेलिटी ने आन्दोलन में काफी मदद दी और इसीलिए उसको मुख्रत्लि कर दिया गया।

सूरत जिले में कुल १२८१ गिरफ्तारियां हुई और ३७६ व्यक्तियों को नज्रबन्द किया गया। इसके अलावा ९०५ व्यक्तियों को सजायें हुई।

## भड़ीच जिला

भड़ीच जिले के जम्भूसर तात्लुके में आन्दोलन की गतिविधि तीत्र रही।
यहां के प्रान्दोलन ने महाराष्ट्र सूबे के सतारा जिले के प्रान्दोलन जैसा रूप
ग्रहण किया। यहां के प्रमुख नेता श्री छोटाभाई का हिंसा के साधनों
में विश्वास हैं। उन्होंने इस प्रान्दोलन-काल में प्रपनी शक्ति के प्रनुसार जनता
को हिंसात्मक साधन प्रपनाने का प्रोत्साहन दिया। ग्रतः कुछ नवयुवक इस
विचार-धारा से प्रभावित होकर ताल्लुके में श्रपनी सरकार कायम करने तथा
पुलिस-चौकियों व धानों पर ग्राक्षमण करने की नीति को प्रपनाने लगे। ये
नवयुवक विशेषतः वही लोग थे जो ग्रान्दोलन-काल से पहले ग्रखाड़ों में ज्यायाम
ग्रादि करते थे। इनके विचार प्रारम्भ से ही हिंसा की भ्रोर भूके हुए थे। ठीक इसी
समय इन लोगों को प्रमुख बाग़ी मेधजी नायक का भी सहयोग प्रात हुआ। मेधजी
भडीच जिले में एक विचित्र बाग़ी हैं जिनके लिए जनता में बड़े विचित्र खयाल

हैं। मेचजी ने, सुना जाता है, कभी भी किसी गरीव को नहीं लूटा। इसके विप-रीत वे अभीरों को लूटकर गरीबों की सहायता किया करने हैं। इस जिले में थानों पर आक्रमण किये गये और सरकारी हथियारों को छीनकर वहां से हटाने के सफल व असफल प्रयत्न हुए। भडीच जिले में आमदोरणत के रास्ते भी थोड़े हैं, और इसलिए पुलिस आक्रमणकारियों को तेजी से पकड़ने में सफल नहीं हुई। उसके विपरीत मेचजी और छोटाभाई के लूटने के अपने प्रोग्नाम सफल रहे। उन लोगों ने पुलिस-की वर्दियां पहनकर कई थानों पर प्रहार किये और इस प्रकार ३ माह तक इन लोगों ने अपने-अपने इलाकों में अपना राज्य स्थापित रखा।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस जिले में १७१ गिरफ्तारियां हुई, ६६ नजरबन्द किये गए श्रीर ७२ को सजायें दी गई। गैर-सरकारी सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारियों की संख्या इससे कहीं अधिक रही।

### पंचमहल जिला

नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात इस जिले म भी हड़तालें और साम-हिक प्रदर्शन प्रारम्भ हुए और सरकार ने लाठियों की बौछारों से उसका स्वागत किया । विद्यार्थियों ने स्कल कालेज छोड़े धीर हड़ताल करने के कारण कितने ही दुकानदार पकड़े गये। इस जिले में गोलीकांड केवल एक बार ही हवा। एक फरार को पकड़ने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं। ठीक इसी तरह तोड-फोड के कार्य भी कम हए । हां, डिस्ट्क्ट बोर्ड आफिस जलाये गए और कलोल में दो-तीन पुलिस-चौकियों पर बम के विस्फोट हुए। कलील तालके में शिवराज ग्राम के पास गुजरात रेल की पटरी उखाड़ी गई। इसका तात्पर्य यह था कि पुलिस और फीज की ट्कड़ियां जो कलोल में दमन करने के लिए आ रही थीं, उनको रोका जाय। इस उद्देश्य के लिए कलोल रेखने पूल को तोड़ने के प्रयत्न किये गए। इस प्रकार कई गाड़ियां गिर पड़ीं और सैनिकों के चोटें आई। मेनसेना ग्रीर कलोल में भी रेल का चलना बन्द हो गया था। कलोल के नजदीक हजारों श्रादमी एक मेले में इकद्ठे हुए श्रीर वै अपने साथ लाठियां व बर्छी इत्यादि शस्त्र भी लाये । पुलिस और जनता में भगड़ा हुमा। इस जिले में बौरतों ने भी काफ़ी संख्या में भाग लिया। करोंदी ग्राम में कुछ थोड़े से गुरिलों ने पुलिस की टुकड़ियों से हथियार रखवा लिये। पर फीज ने गांव वालों से इस कार्य का काफी बदला लिया। कलील में रेवेन्यू दफ्तर भी जला दिया गया । इन इलाकों में पुलिस और गुरिला दस्तों के इक्के- दुक्के कई भापट्टे हुए। इस जिले में २०३ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए, ३१ नजरबन्द रखे गये और २४४ को विभिन्न सजायें दी गईं।

#### महाराष्ट

महाराष्ट्र का भारत के इतिहास में अपना निराला स्थान है। यहां के लोग मेहनती, जफाकश, हृष्टपुष्ट, गठीले तथा तीज बुद्धि हैं। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति और खासकर पथरीली और पहाड़ी जमीन का यहां के लोगों के जीवन, शरीर तथा विचार-धारा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। स्वभावतः महाराष्ट्र के लोगोगुरिला लड़ाई के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। उनका इतिहास भी उन्हें इस और प्रोत्साहन देता है।

महाराष्ट्र मे ब्राह्मण व स्रवाह्मण दो पार्टिया है। विशेषतः सरकार के सारे महक्तमों पर तथा उन्नति के सारे साथनों पर ब्राह्मणों का ही आधिपत्य हैं, पर अब कांग्रेस की गतिविधि के साथ श्रवाह्मण लोगों में बड़ी जागृति फैल रही है और उनके पढ़े-लिखे लोग हर क्षेत्र में छा जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में कई जिलों में श्रान्दोलन ने जो जोर पकड़ा उसका एक कारण यह भी था कि ब्राह्मण लोग ज्यादातर सरकारी कर्मचारी ये श्रीर उनके विषद्ध जनता में काफी भाव थे। श्रतः सन् १९४२ में इन इलाकों में जब जनता उठी तो उसे इस बात से भी श्रोत्साहन मिला कि वह ब्रिटिश नौकरशाही के साथ इस ब्राह्मणशाही का भी श्रन्त कर देगी। महाराष्ट्र में इस अन्दोलन में गांव के लोग अधिक श्राये श्रीर श्रान्दोलन की गति खाबदेश, सतारा, कोल्हापुर रियासत श्रीर शोलापुर में श्रिषक रही।

महाराष्ट्र के देहातों व प्रायः सभी कस्तों ने सन् १६४२ में अपना खेल खेला। तरकार ने अपना पूरी शक्ति के साथ जनता के इस महान् एवं प्रवल प्रयत्म को कुचलने की कोशिश की। प्रारम्भ में बड़े-बड़े शहरों में हड़तालें और प्रायः विराट प्रवर्शन शुरू हुए। बाद में पूना, शोलापुर, नासिक और अहमदनगर के सभी स्कूल व कालेज बन्द होगये श्रीर इस प्रकार हजारों विद्यायियों के आन्दोलन की गतिविधि को बढ़ाने में सहायता दी।

# पूना में गोली-काएडों की भरमार

१० ग्रगस्त को परसराम माळ कालेज के सामने विद्यापियों का एक विशाल समूह इकट्टा हुआ। पुलिस ने गोलियां चलाई। जनता गोलियों की बीछारों में इसर-उधर भागने लगी। पुलिस वालों ने गलियों तथा बोजारों में भागने वाला जनता को लाठी से मारना शुरू कर दिया और डाक्टरों तक को किसी प्रकार की मदद न करने दी। इस प्रकार सैंकड़ों ग्रादमी घापल हुए। पर पूना-निवासी बिना किसी भय के निरन्तर अपन जुनूस निकालते रहे। ग्रमें के मतेंबा लाठी-वर्षा तथा गोलियों की बौद्धारें हुई। विद्याधियों के एक समूह ने शिवाजी मंदिर पर एक फंडा लगाकर शहर में जुनूस निकालने का प्रयत्न किया। पुलिस ने गोलियां चलाई ग्रीर कई दर्जन विद्यार्थी घायल हु। रात को जनता की टुकड़ियों ने पुलिस के थानों व चौकियों पर ग्राक्रमण किया। गोलियां चलीं ग्रीर दो ग्रादमी मरे। पूना की पुलिस ने जब कांग्रेस तथा ग्रन्य लोक-नेताग्रों को गिरफ्तार कर लिया तो हजारों की तादाद में विद्यार्थी सैनिकों व पुलिस के सिपाहियों के घेरों को चीरते हुए ग्रागे बढ़ने का प्रयत्न करने लग। पुलिस ने गोलियां व लाठियां चलाई। वो रोज के बाद पूना शहर को फोज के ग्राधीन कर दिया गया जिसने कितनी ही बार इधर-जधर ग्रन्थाचुन्छ गोलियां चलाई। इस प्रकार चार रोज तक शहर में फोज का ग्रधिकार रहा। आन्दोन्तन सतह से हटकर गुष्त पड्यंत्र का रूप धारण करने लगा। ग्रान्दोलन को जीवित रखने के लिए छोगों ने गुष्त संगठन कायम कर लिये।

अब शहर में लोड़-फोड़ के कार्य धिषक मात्रा में होने लगे। कैपिटल सिनेमा में बम फटा। इस सिनेमा में श्रिधिकतर गोरे सिपाही धाते थे। इस विस्फोट में ५ भोरे सैनिकों की मृत्यु हुई। पूना के निकट गोली-बारूद के एक गोबाम में अयंकर आग लगी, जिसके कारण एक करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

जो गोली-बारूद इन विभिन्न काण्डों में इस्तेमाल किया गया, सुना जाता है कि वह कुर्की के फौजी गोदाम से ग्राया था। यदि यह सच हो तो ऐसा फौज के सैनिकों श्रीर श्रफसरों की सहानुभूतिपूर्ण रबंधे के कारण ही हुआ होगा। बाद में एक महाराब्द्र षड्यंत्र केस भी चला जिसमें इस फैक्ट्री के २५ आदमी पकड़े गये थे। पूना में ग्रान्दोलन ज्यादा काल तक न रहा, किन्तु जो कुछ हुआ उसमें विद्याधियों का विशेष हाथ था। लगभग ३० व ४० जगह टेली-फोन के तार भी काटे गये। तोड़-फोड़ के कार्य श्रवत्वर व नवम्बर मीस में अधिक हुए।

# पूर्वी व परिचमी खानदेश

पूर्वी व पश्चिमी खानदेश में प्रधिप आन्दोलन का रूप अधिकतय सामूहिक न रहा, पर पूर्वी खानदेश के कुछ इलाकों में, विशेषकर नन्दूबार और अमलनेर के इलाकों में आन्दोलन का रूप बड़ा ही उप और व्यापक रहा। आरम्भ में इन जिलों के शहरों में हड़तालें, जुलूस और समायें हुई जिनकी चाठी-प्रहारों द्वारा तितर-बितर कर दिया गया। १४ व १५ ग्रगस्त को नन्द्-बार में विद्यार्थियों का एक जुलुस निकला जिस पर पुलिस ने गोलियां चलाई । यद्यपि विद्यार्थियों का जुल्स शान्तिपूर्वक सड़कों व गलियों में से गुजर रहा था, किन्तू पुलिस ने उन पर बेंतों की बीछारें शुरू कर दीं। बहुत से विद्यार्थी घरों में घुस गये। जो किसी जगह न घुस सके उन परएक यानेदार ने गोली चलाई। वह उत्तेजना से पागल होकर कुछ छात्राओं की तरफ लपका। इसी समय उसके सामने एक लडका श्राया जिसने अपना सीना खोलकर उससे गोली मारने के लिए कहा। थानेदार ने लडके के गाली दाग दी, पर सौभाग्य से वह उसे न लगी। लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के थानेदार को फिरगोली मारने की दावत दी। इस बार उसने फीज के सिपाहियों से उसे पकड़ने के लिए कहा ग्रीर इस प्रकार उसे पकड़कर गोली मार दी गई। यह वीर वहीं जमीन पर गिर पडा। उसके पदचात थानेदार एक टोली में घसा श्रीर एक लड़के को गोली मारी। इस प्रकार ४ लड़के मरे भ्रीर १७ जरुमी हुए। उन्हें किसी भी प्रकार की आकटरी सहायता नहीं दी गई। एक वकील की, जो गांधी टोपी पहने पास ही तांगे में बैठे जा रहे थे और जिन्होंने इन जिल्मयों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाही थी, तांगे से नीचे खींच लिया गया और कोड़े लगाये गये।

पूर्वी खानदेश के अभलनेर इलाके में आन्दोलन का रूप उग्र रहा। यह वह इलाका है जहां महाराष्ट्र प्रांत के कितने ही प्रमुख किसान व मजदूर नेता पैदा हुए हैं। साने गुक्जी यहीं के रहने वाले हैं। इस इलाके में युर्वातयों ने भी काफी हिस्सा लिया। यहां के नेता डा० उत्तम पाटिल थे जो कि एक किसान के घर में पैदा हुए थे। इनके पीछे इनकी बीबी लीला पाटिल ने भी आन्दोलन में बहुत हिस्सा लिया और तोड़-फोड़ के अभियोग में उन्हें ६ साल की सजा हुई। वह पूना हॉस्पिटल से पुलिस की हिरासत से फरार हो गई। सन् १९४४ में डा० उत्तम पाटिल भी गिरफ्तार हुए, परन्तु वह भी पुलिस हिरासत से भाग गये और गुरिला आन्दोलन का संचालन करते रहे।

अमलनेर में इन लागों ने एक सामूहिक मोर्चा लगाया जिस पर लगभग ३ हजार श्रादमी जिमकर दृढ़ता के साथ पुलिस से लड़े श्रीर पुलिस-स्टेशनों, खाकखानों, रेलवे स्टेशनों तथा ताल्लुका कचहरी पर कांग्रेस का भंडा फहराने के लिए आक्रमण किये। काफी लोग पकड़े गये श्रीर श्रन्त में गोली भी चलाई गई। कुछ असें बाद श्रान्दोलन का सामूहिक रूप छिश्न-भिन्न होने लगा श्रीर वह गुरिला युद्ध के रूप में बदल गया। इन दोनों जिलों की भूमि श्रीर भौगो-लिक स्थिति गुरिला युद्ध के लिए उपयुक्त भी है।

#### नासिक

नासिक सहर में नेताओं की गिरफ्तारी के बाद फीरन ही हड़ताल हुई और रोजाना जुलूस निकलने शुरू होगये। पुलिस कुछ लोगों को पकड़ने के लिए आई तो लोगों ने पुलिस के हथियार छीन लिये। उसके बाद पुलिस ने नासिक में लाठियों की बौछारों से आतंक फैनाना शुरू कर दिया। गोली भी चली। आन्दोलन ने गृष्त रूप धारण कर लिया। तार काटने, डाकखानों को जलाने, रैलवे लाइनों की उखाड़ने के सामूहिक काम भी हुए। ब्रिटिश नौकरशाही ने सामूहिक जुर्माने किये। नासिक जिले के देहातों में भी आन्दोलन हुआ। इसमें गुरूयतः किसान लोग थे। सना महीने पश्चात् नासिक में अन्न के लिए आन्दोलन शुरू हो गया।

#### अहमदनगर

कांग्रेस-कार्य-सिमिति के सदस्य ग्रहमदनगर में रखे गये, इस कारण इस जिले का महत्व ग्रान्वोलन की दृष्टि से ग्रीर भी वढ़ गया। सच तो यह है कि आन्दोलन-काल में सारे देश की ग्रांखें ग्रहमदनगर के किले की ओर ही लगी रहीं। कितने ही मुझींग दिल आशा व प्रोत्साहन के लिए किले की ओर देखते थे। यह किला पिटी व पिसी जनता की ग्रांखाओं व ग्राकांक्षाओं का केन्त्र बन गया। पटवर्षन बंधू भी यहीं के रहने वाले थे। यहां के भान्वोलन में मृख्यतः किसानों ने हिस्सा लिया। प्रारम्भ में हड़तालें हुई, विरोध-प्रदर्शन हुए, सभायें हुई ग्रीर ग्रन्त में ग्रान्वोलन का रूप गृरिला युद्ध में बदल गया। तोड़-फोड़ के कार्य भी काफी हुए। बहमदनगर जिले के एक बेंच मजिस्ट्रेट की ग्रदालत में ग्राग लगाई गई। केण्टोनमेण्ट में गृरिला तबके ने पुलिस के सिपहियों की वर्दी उत्तरवा ली।

जिले के अन्दर गांवों में भी आन्दोलन फैला। कोपर गांव और शेगांव में काफी समय तक निरन्तर तार काटने का कार्य चलता रहा और श्विकारियों के लिए अपना काम चलाना काफी मुक्तिल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ तथा मॉडर्न हाईस्कूल और लड़िक्यों के स्कूलों में कई बार बम-विस्फोट भी हुए। स्कूल बहुत दिनों तक बन्द रहे। तोड़-फोड़ सम्बन्धी कार्यों का पता चलाने के लिए पुलिस ने काफी तलाशियां लीं। इन तलाशियों में दो फौजी ठेकेदारों और एक दूकानदार के यहां भी तलाशी हुई।

#### सितारा

सन् १९४२ के खुले विद्रोह में सितारा जिले ने अपना एक निराला

ही इतिहास बनाया है। इस जिले की अपनी विशेष स्थिति है, जिसका वहां के आन्दोलन के विकास व गतिविधि पर खास प्रभाव पड़ा है। यह एक पहाड़ी जिला है और ऐतिहासिक वृष्टि से बहुत मशहूर है। मराठा साम्राज्य का सितारा एक प्रमुख शहर रहा है और मराठे अपने सैनिक गुणों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हुए हैं। उनमें बड़े उच्च श्रेणी के नेता हुए हैं। भारतीय सेना में भी सितारा के सिपाहियों की काफी बड़ी संख्या है। यह जिला अंग्रेजों के लिए सैनिकों की भर्ती का केन्द्र है। सितारा के आदमी हुट्ट-पुट्ट, गठीले तथा बहादुर हैं। पूर्व की आर सितारा जिला पिट्चमी घाटों और नीरा नदी के साथ उत्तर से शुष्ट होता है और दिक्षण में बरना नदी के साथ समाप्त होता है। पिट्चमी भाग पहाड़ी कतारों से भरा पड़ा है। इसी जिले में महाबलेश्वर का विख्यात पहाड़ है। कृष्णा नदी भी यहीं से निकलती है। पूर्वी भाग कम उपजाऊ है जहां वर्षा भी कम होती है।

सन् १९२१ से यहां पर जन-श्रान्दोलन का जन्म हुआ । प्रारम्भ म सत्यशोषक श्रान्दोलन का श्रीगणेश हुआ । इस श्रान्दोलन का उद्देश कुछ सामाजिक सुधार करना था । सन् १६२७-२ में बारदोली में किसान-संघर्ष और लगानवन्दी आन्दोलन शुरू हुआ तो सितारा के किसानों में भी जागृति पैदा हो गई श्रीर वह बारदोली के किसानों से श्रोत्साहन छेने लगे। इसके थोड़े दिनों बाद सन् १६३० का सत्याग्रह प्रारम्म हुआ श्रीर गान्धीजी के डान्डी कूच ने सितारा जिले के किसानों में एक नई स्फूर्ति व आजादी की इच्छा पैदा कर दी। लगभग ५७ श्रादमी इस जिले से जेल गये श्रीर हजारों किसानों ने जंगल-सत्याग्रह में भाग लिया। तम्बूरा, रेठरी श्रीर बिछेशी गाँवों में इस सत्याग्रह ने विशेष स्थान प्राप्त किया। उस समय यहां श्रपनी सरकार बनाने के प्रयत्न हुए, पर पुलिस की बड़ी ताकत द्वारा उन्हें दबा दिया गया।

सितारा में जो बीज सन् १६३० में वीया गया था, वह सन् १६४२ में बड़े वृक्ष के रूप में प्रकट हुया। श्रान्दोलन के व्यापक होने के कई कारण था। सितारा जिले के प्राय: हर गांव के कितने ही लोग फीज में भरती होगये थे। उनके घर वालों को उनकी चिन्ता थी। ग्रंग्रेजी साम्राज्य से लोगों का विश्वास उठ रहा था। अत: इस स्वतन्त्रता ग्रान्दोलन में उनको ग्रपने घर वालों के लौटने की एक फलक दिखाई दी। यहां के किसान काफ़ी जागृत हो चुके थे। यहां की भौगोलिक स्थिति ग्रान्दोलन को लम्बे ग्रस्तें तक जारी रखने में सहायक हुई और परम्परा ने गुरिला युद्ध के लिए प्रेरणा दी।

९ धगस्त को जब सितारा जिले की जनता ने कांग्रेसी नेताओं की

गिरफ्तारी की बात सुनी और अपने जिले में गिरफ्तारियां होते देखीं ता काफी जोश पैदा होगया। सैकड़ों जगह सभायें हुई और उनमें कार्यकर्ताओं ने लोगों से जीने व मरने की शपथ ली। इन सभायों में कितने ही गांवों के मुखियों ने इस्तीफे दिये। जब महाराष्ट्री नेता बम्बई से लौटकर आये तो जनता ने उनका पित्रत्र तीर्थ से लौटे हुए यात्रियों की भांति हार्दिक स्वागत किया। लोग वड़ी उत्सुकता से पूछते थे, 'गान्वीजी ने क्या कहा ? क्या आदेश दिया ? क्या अब वह बूढ़े हो गये हैं ?' इस प्रकार के प्रश्न पूछते हुए उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती थी। अन्त में खिन्न होकर वह पूछते थे, 'क्या गांधी जी पकड़ लिये गये ? उन्हें क्यों पकड़ा गया ? निर्देशी मरकार को उन्हें इस बुढ़ापे में पकड़ते हुए दया नहीं आई ?' और तब वह कोच से उन्मत्त हो पागल की तरह पूछते थे, 'अब हमें क्या करना चाहिए ? गान्वीजी ने हमें क्या करने का आदेश दिया है ?' लौटे हुए कांग्रेसी नेताभों ने जनता का कांग्रस का शोग्राम व गान्धीजी का आदेश बताया।

यद्यपि जिले में दफा १४४ लग चुकी थी, पर लोगों ने लगभग १०० से अधिक स्थानों पर सभायें कीं। किरलोसकर कापर फैक्ट्री में पूर्ण हड़ताल हुई ग्रीर यह फैक्ट्री एक माह तक बण्ड रही।

लोगों ने ग्रपना क्षीम ताल्ल्का कचहरी के सामने शान्त प्रदर्शन करके उतारना चाहा । ताल्ल्का के प्रत्येक गांव से ग्रामनासी एक निश्चित तिथि पर जुलुस बनाकर 'भारत छोड़ो' का नारा लगाते हुए किसी जिम्मेदार कांग्रेस-कार्यकर्ता के नेतृत्व में ताल्लुका कचहरी के पास आये। वहां उनके नेता ने कांग्रेस-भंडा फहराया और धगस्त-प्रस्ताव लोगों को समभाया। उसके बाद व्याख्यान हम्रा भ्रीर लोगों ने फंडा ग्रीमवादन किया। लोग विजय-मद्रा में पीछे हटे। यह लोगों का शान्तिमय कदम था। २४ भगरत से १० सितम्बर तक यानी ९ ग्रास्त के बाद दूसरे पखवाड़े में ताल्लुका में ५ बार जान्तिमय प्रदर्शन किये गए। इस प्रकार का प्रथम प्रदर्शन कराद में २४ अगस्त को हुआ। यह लोगों के लिए एक नई चीज थी। [श्री बालकृष्ण पटेल उन्दालय निवासी के खगभग २५ हजार किसानों ने शान्तिपूर्वंक प्रदर्शन में भाग लिया और कचहरी नेतत्व में तक गये। कचहरी के हाते के बाहर एक महती सभा हुई। तभी एक पुलिस अधिकारी आया और उसने नेता से पीछे हट जाने को कहा। इसके बाद हिषयारबन्द पुलिस भीड़ के बीच में यूसी। बन्दुक की चोट से एक कांग्रेस-कार्य-कर्ता श्री पांहरंग देशमुख घायल हुए। इससे लोग व्यवेश में श्रा गये। इस पर नंता खड़ा हमा और लोगों को तितर-बितर हो जाने का आदेश दिया। उसने

कहा, "हमारा प्रदर्शन सफल हो चुका। हम विजयी हो गये। प्रव ग्राप लोग घर चले जाइये। मैं जानता हूं कि हम लोग इस समय इतनी संख्या में हैं कि हम उनको पकड़ सकते हैं जो हमें पकड़ना चाहते हैं। पर हमारे प्रदर्शन का तात्पर्य यह नहीं है। मैने शान्तिपूर्ण तरीके पर केंदी होना स्वीकार कर लिया है। गान्धीजी ने हमको कुछ करने या मरने का ग्रादेश दिया है। लेकिन उन्होंने हमें अहिसक रहने के लिए भी कहा है। ग्रगर हम हिसात्मक कार्य करेंगे तो गान्धीजी उसे पसन्द न करेंगे। उनके हृदय को बहुत दु:ख होगा। इसलिए ग्राप शान्तिपूर्वक घर चले जाइए।"

गान्धीजी के नाम पर यह एक कसम थी। लोगों ने अपने नेता का कहना माना और वे शान्तिमय ढंग से अपने घरों को वापस लौट गये।

सितारा ने आगे चलकर, जब आन्दोलन ने गुप्त रूप धारण किया, तो इस दिशा में और भी असाधारण ख्याति प्राप्ति की। जो कार्यकर्ता फरार हुए उन्होंने समानान्तर सरकार की स्थापना की। इसे पटरी सरकार कहा जाता था। इसने सरकार-परस्तों में भारी आतंक विठा दिया। उसका न्याय-शासन बड़ा सस्त था। जो लीग इस सरकार की दृष्टि से अपराध करते थे और विदेशी राज को मदद पहुंचाते थे, उनको अंग-भंग करके सख्त सखा दी जाती थी। जब अन्य भागों में शान्ति होगई, तब भी सितारा में सरकार का दमन बरावर जारी रहा। वहाँ पूर्ण शान्ति तो कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डल की स्थापना के पश्चात् ही कायम हुई, जब कि तमाम दमनकारी कार्रवाई बन्द की गई।

# कर्नाटक

भारतवर्ष के राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में कर्नाटक का सदा महत्त्व-पूर्ण स्थान रहा है। सन् १६२१ से १९६२ तक जितने भी आन्दोलन चले, कर्नाटक के लोगों ने इन सबमें अपनी प्रतिभा, संगठन-शक्ति व सामूहिक जोश का प्रदर्शन किया है और अनेक प्रकार की यातनायें सही हैं। स्वभाव से ही यहां के लोगों का गान्धीजी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास रहा है। कर्नाटक का शानदार इतिहास है। वह कला व संस्कृति के लिए विख्यात है। कर्नाटक के लोगों को संगीत से बड़ा प्रेम है और वे स्वभावतः आर्मिक हैं। शायद इसी कारण उन्हें गान्धीजी के नेतृत्व में श्रीर अधिक विश्वास है। दक्षिण के वीरों की अनेकों कहानियां प्रचलित हैं। यहां रेड्डी, तलवार, वादम, नायक आदि कितने ही प्रकार के सैनिक हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी व सैनिक कला के कारण कर्नाटक में ही नहीं बिल्क दक्षिण के और सूबों में भी ख्याति प्राप्त की है। मैंने उपरोक्त बातों को योज्ञान्सा केवल इसलिए बताने का प्रयत्त्र क्या कि ग्रान्दोलन की गतिबिधि पर प्रत्येक प्रान्त की जनता की मनोवृत्ति, भावनाग्रों, कल्पनाग्रों तथा बाह्य पिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। कनांटक में जब कांग्रेसी नेताओं के पकड़े जाने की खबर फैली तो वहां के लोगों ने विभिन्न ग्रान्दोलनों द्वारा जो ट्रेनिंग पाईथी, उसके ग्रनुसार अपना विरोध प्रकट किया। वे लाखों की ताज्ञाद में संगठित रूप से उठे थीर ग्रान्दोलन को सबसे ग्रधिक लम्बे काल तक सामृहिक व व्यक्तिगत रूप में जारी रखा। इस दृष्टि से कर्नाटक प्रान्त सारे भारत में सर्वप्रथम है। किसी भी प्रान्त में इतने संगठित रूप से श्रान्दोलन का प्रवाह नहीं रहा। इसका श्रेय कर्नाटक के नेताग्रों को ही है। इतना ही नहीं जहां एक ग्रोर कर्नाटक के गांव-गांव में बिद्रोह की यह ग्रान्त फैली वहां दूसरी ग्रोर हमने देखा कि वहां पर एक भी सरकारी कर्म-चारी की हत्या नहीं हुई, हालांकि वहाँ लोगों के घरों को जलाया गया ग्रीन उन्हें तरह-तरह की शारीरिक यातनाएं भोगनी पड़ी।

# गान्धीजी का सन्देश

द अगस्त, सन् १९४२ की रात को कर्नाटक के नेता श्री गोपालराव विलवादी गान्वीजी के पास सन्देश लेने के लिए गये। गांधीजी ने संघर्ष की सम्भावना समभते हुए यह सन्देश दिया, "मैं कर्नाटक के रहने वालों से यह आशा करता हूं कि वे आने वाले पज्ञ में अपनी पूर्ण शक्ति से योग देंगे।" इसका वहां के लोगों पर इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने अनिगनत लाठियों के प्रहारों, गोलियों की बौछ।रों, और फौज व पुलिस की ज्यादितयों को दिलेरी व खवांमदीं से खुशी-खुशी सहा। लगभग २ हजार आदमी प्रान्दोलन में पकड़े गये।

## आन्दोलन की गतिविधि

कर्नाटक में होने वाके ग्रान्दोलन को हम तीन भागों में बांद सकते हैं— १. द ग्रगस्त सन् १९४२ से लेकर १६ सितम्बर सन् १९४२ तक।

इस काल में वहां की जनता ने सामूहिक विद्रोह किया भीर न्याय व शान्ति-रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया । गांव-गांव श्रीर कस्बे-कस्बे में हड़तालें, सभायें श्रीर विरोध-प्रदर्शन हुए श्रीर इस प्रकार जनता ने ब्रिटिश राज्य को मानने से साफ इन्कार किया । पर यह जो कुंछ हुशा, वह सब संगठित नहीं हुआ। इसमें जोश की पात्रा श्रीवक थी।

२. १८ सितम्बर सन् १९४२ से केकर ५ नवम्बर सन् १९४२ तक ।

इस काल में कर्नाटक के नेताओं ने जनता के जोश व शक्ति को ठीक तरीके से प्रयोग करने के लिए ग्रान्दोलन को संगठित रूप दिया ग्रीर सरकार के विषद्ध संगठित नीति को ग्रपनाया । इसी काल में कर्नाटक में सरकारी राज्य-व्यवस्था तथा मार्ग-व्यवस्था रेल, तार, टेलीफीन ग्रादि को अस्त-व्यस्त करने का संगठित प्रयत्न किया गया।

३. ५ नवम्बर सन् १६४२ से लेकर ५ मई सन १९४६ तक।

इस काल में कर्नाटक में संगठित खुले सामूहिक प्रयत्न हुए। सरकारी राज्यसत्ता प्राप्त करने के लिए यह प्रयत्न शुद्ध सत्याग्रही श्राधार पर थे। पर इस बार उनमें श्रविक तेजी व शक्ति थी। इस प्रकार श्रान्दोलन का पहला काल बसंगठित व क्षणिक था, दूसरे में संगठित व सतत प्रयत्न थे शौर तीसरे में सत्याग्रही सिद्धान्तों का पूर्णनः पालन किया गया। गाम्बीजी के छूटते ही यहाँ के श्रान्दोलन की गति समाप्त हो गई।

इन तीनों कालों में जो आन्दोलन इस प्रान्त में हुए और जिस प्रकार के प्रोग्राम बनाये गये उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। (१) सत्याग्रही विरोध प्रदर्शन और (२) सरकारी व्यवस्था को ग्रस्तव्यस्त करने के तोड़-फोड़ के काग। जहां तक पहली किस्म के कामों का सम्बन्ध हैं, उनका विस्तार से बताना मुक्किल हैं, पर फिर भी उस प्रोग्राम के ग्राधीन इस प्रकार के कार्य किये गये:—

- जुलूसों और जलसों पर लगे हुए प्रतिबन्ध को साफ खुळे तरीके
   पर तोड़ा गया ।
- २. छापेखानों तथा साइक्लोस्टाइल वाले प्रतिबन्धों की अवहेलना की गई।
  - ३. बुलेटिन व पोस्टर खुले रूप से बांटे गए।
  - ४. नमक कानुन तोड़ा गया।
  - ५. श्रदालतों व शराब की दूकानों पर पिकेटिंग किया गया।
  - ६. वगैर टिकट के सफर किया गया।

इस प्रकार के प्रोग्राम पर सारे प्रान्त में श्रमल हुआ श्रौर सरकार ने उसे पंकड़-संकड़, लाठी, राइफल की मार तथा भारत रक्षा कानून द्वारा विफल करने का प्रयत्न किया।

# . तोड्-फोड्

ूइस प्रान्त में जो तोड़-फोड़ के कार्य हुए, उनमें मुख्य ये हैं :—

१. टेलीग्राफ श्रौर टेलीफोन के तारों को उखाड़ा गया। इस प्रकार के

१६०० सफल व असफल प्रयत्न प्रान्त में हुए।

- २. २२० गावों में गांव के रेकार्ड छीने व जलाये गये।
- ३. छोटे व वहें लगभग ३२ डाकखानों को अति पहुंची छीर उन पर कब्जा करने के प्रयत्न हुए। लगभग ५१ फी सदी चिट्ठी डालने की संदुकियों को बरबाद किया। लगभग १०० डाक खैले छीने गये और उन्हें बरबाद किया गया। लगभग १६ डाक है जाने वाली गाड़ियों पर आक्रमण हुए ग्रीर डोक के खैलों की छीना गया।
- ४. लगभग ४४ डाक बंगलों को क्षति पहुंची या पूर्णतः वरवाद कर दिये गये। बंगलों में उस काल में पुलिस व रेवेन्य ग्राफसरों के कैम्प थे।
- ५. लगभग ६५ गराब व गांजे की दूकानों पर श्राक्रमण हुए ग्रौर उन्हें नष्ट किया गया ग्रीर लगभग ५० डिब्बों को जिनमे गराब भरी हुई थी, बहा दिया गया।
  - ६. २५७ गावों के सरकारी वयतर या तो क्षति-ग्रस्त हुए या नध्ट हुए।
  - ७. १।। लाख रुपये की सरकारी लकड़ी में श्राग लगा दी गई।
- न. लगभग २६ रेलवे स्टेशनों को या तो जलाया गया या क्षति-यस्त
   किया गया।
- ९. लगभग ११ बार रेलगाड़ियां पटरी पर से उनरी और १३ दका रेल की पटरियां उखाड़ी गई और रेलवे सम्पन्ति को क्षति पहुंचाने के अनेक प्रयत्न किये गये।
- नोट—केवल एक दफा एक मुसाफिर गाड़ी उतरी जिसमें एक आदमी की क्षति हुई। प्रत्यथा प्रधिकतर मालगाड़ियों की ही उलटने का प्रयत्त्र किया गया।
- १०. सड़कों पर के लगभग २४ पुलियों के 'तोड़ने के सफल व ग्रसफल प्रयत्न हुए।
- ११. इस बार लगानवन्दी का प्रयत्न नहीं हुआ, सिर्फ सरकार जो रुपया नसूल करती थी उसे छीनने के अनेक प्रयत्न हुए ।
- १२. लगभग ३० पुलिस सिपाहियों की वर्षियां उत्तरवाई गईं और उनसे हिथयार रखवा लिये गये।

विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि कर्नाटक प्रान्त में एक भी मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि जनता ने किसी की ज्यक्तिगत सम्पत्ति, पर माक्रमण किया हो या उसे लूटा हो। सारा झान्दोलन सरकारी सुता के विश्व के बिख या और जब आन्दोलन के नेताओं को माल्म हुआ कि दो-बाक जगह स्कूनों के रिकार्ड जलाये गयेतो उन्होंने ऐसान करने की हिदायत जारी कर दी। बाद में इस बात का पता चला कि यह वह स्कूल ये जहां पर पुलिस ने अपने कैम्प डाल रखेथे।

दमन के तर्राके प्रायः सभी जगह एक-से रहे। डराना आतक फैलाना, मासूम लोगों से रुपये वसूल करना आदि उपाय काम में लिये गये। पर चूंकि कर्नाटक प्रान्त में कितने ही कार्यकर्ता ऐसे थे जो आन्दोलन प्रारम्भ होते ही अपने घरों से भाग निकले थे और आन्दोलन का सचालन कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए उनके रिश्तेदारों व मित्रो को अनेक प्रकार की यातनायों दीं। बेटे के बजाय बाप को पकड़ा गया और लोगों को पुलिस और फौज के घेरे में जमा किया गया तथा इस प्रकार उनके हृदय में भय विठा-कर उनसे भागे हए लोगों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई।

प्रारम्भ मे प्रारवाड़, बेलगांव श्रीर उत्तरी कनारा मे इन फरारों की संख्या, जो घोषित की गई, ३०,२२ तथा ३४ थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फरारों की संख्या केवल धारवाड जिले में ही २३२ तक पहच गई। उन लोगों ने आत्म-समर्पण नहीं किये और पूलिस के नियम की अवहेलना की। जब पूलिस उन्हें न पकड़ सकी तो यह कार्य फीज को सीपा गया। फीज ने बेलगांव जिले व धारवाड़ तथा रतनार जिले के प्रमख इलाकों को घेर लिया और पहाडों व जंगलों को छान मारा। फौजी रात को गांवों पर हमले करते थे। इनके स्राक-मणों का यह तरीका था कि गांव से बाहर लारियां खडी करके रातको गांवों में चुपके से घुसते थे और सड़कों पर खड़े होकर आने-जाने वाले आदिमयों को रोक्त थे। रात भर उन्हें बन्द रखते थे और किर उन सब जगहों की तलाशी छेते थे। जहां पर उन्हें किसी फरार का सन्देह होता था वहां न केवल घरों की तलाशी ली गई, बल्कि फरारों को एक-एक करके चनने के भी प्रयत्न हए। रात को घरों में जा-जाकर टार्च की रौशनी व बन्दूकों के प्रहारों से तलाशियां ली गई। जंगलों में रात की उड़ने व चमकने वाले बम प्रधात रोशनी करने वाले बम फेंके गये। रास्ते में जहां कहीं भी इक्के-दक्के घादमी मिलते थे उन ंपर गोली चलाई जाती थी। इस प्रकार कितने ही लोग जरुमी हए। पुलिस ने मार-पीट की तो हद कर दी। उंगलियों में पिनें चुभाना, रात की सीने न देना, तथा ग्रन्य प्रकार की मानसिक यातनाएं देने के काफी उदाहरण मिलते हैं। ेएक स्कुल मास्टर को बस से नीचे उतारकर इसलिए सड़क पर खींचा गयः कि उसने कांग्रेसी नारे बोले थे। बैतकी जिले में एक छोटे से बच्चे के सारे दांत े तोड़ दिये गर्बे, नवींकि उसने फरारों की बाबत कोई इत्तिला नहीं दी।

येलगांव जिले के एक गांव में पुलिस की एक दुकड़ों ने ५० लाशिंगें के साथ ६ सवस्वर सन् १९४२ को घेग डाला ग्रीर प्रत्येक घर की तलाची ली। उस समय उस लाइन के टेलीग्राफ पोस्ट पर गुलिस ग्रीर फोज का गहरा था। डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट ग्रीर चार सब इंसपेक्टर वहा पर मीजूद थे। वार्ष पर उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने केवल चर्छा-संघ के दो कार्यवर्णाग्रीं को पकड़-कर ही सन्तोष किया।

३ नवस्वर की प्राची रात के कुछ देर परचात् कई मी फीर्जा गैनिकीं ने मंकेक्वर ग्राम पर घावा बोला। मारे गांव व उसके खेतीं तक को घेर दिया और गांव के लोगों को एक घर में दूसरे घर तक नहीं जाने दिया। जिसकी २०-३० ग्रादमियों को हिरासत में लिया श्रीर फिर बाद में छोड़ दिया। उत्तरीं कनारा में डिप्टी मुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिम ने कई सी गुलिस के सिपाहियों सहित श्रंकोला से बसेगीन श्रीर लुवेरे तक २० वर्ग मील के क्षेत्रफल पर धावा बोला। हर घर की तलाशी ली। इस प्रकार पुलिस ने फरारों छे पकड़ने के किन्ते ही व्यर्थ प्रयत्न किये, पर इस इलाके के लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को, जी उन्हें अपने जीवन से भी कहीं प्रधिक प्यारे थे, बचाया श्रीर पुलिस तथा फीज के श्रेनेक प्रयत्नों के बावजुद कार्यकर्त्ता श्राजाद लोगों की तरह घूमने रहे।

कर्नाटक में लगभग १० जगह गोलियां चर्नी। बंगलीर में दो दिन के अन्दर पांच जगह गोलियां चर्नी। इस प्रकार प्रान्त में लगभग १७० आदमी मरे और ६०० घायल हुए। लगभग १६ जगह लाठी चार्ज हुआ और ३१ दफा में लगभग ९० आदमी सख्त जख्मी हुए और सैकड़ों को छोटी-मोटी बोटे आई। पुलिस ने फरार व्यक्तियों को पकड़ने के लिए ढाई सौ से १५ सौ तपए तक के इनाम की घोषणा की और लगभग साढ़े तीन सौ कार्यकर्ताओं को गजट हारा फरार घोषित किया। लगभग ३ लाख ३६ हजार उपए गांवों व शहरों पर सामूहिक जुर्माने के रूप में लगाये गये; पर वसूल इससे कहीं अधिक किया गया। लगभग १५ गांवों में दस जुर्माने को वसूल करने के लिए कुर्कियां हुई। आग्दोलन-काल में लगभग ३ हजार कुर्कियां हुई। और लोगों के वर्तन, नाय, बैल, भैंस सभी कुर्क कर लिये गये। विभिन्न अपराधों में बहुत से लोगों पर मुकदमें चछे और इस प्रकार कर्नाटक प्रान्त में ५ आदिमयों को फांसी की संजा हुई और ११ को काला पानी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से लोगों को लम्बी सजाएं हुई। सारे प्रान्त में लगभग ७१५७ आदमी गिरपतार हुए, जिनमें से २५०० मैसूर रियासन के थे।

इन इलाकों में से कुछ ने जुर्माना न देने का निश्चय किया। यह इलांके

निम्बलिखित है—पैचापुर, हीरा पागेस, वादी श्रीर होसूर; बंलगांव जिले में कुमांगिली श्रीर गाकारा। उत्तरी कनारा जिले में हीरावोगेसवादी ग्राम में जब डिप्टी क्लेक्टर साहब १५ नवम्बर १९४२ को जुर्माना वसूल करने गये तो उस गांव के मुखिया श्रीर श्रहलकारान ने कलेक्टर के साथ जाने श्रीर उस गांव के खोगों की सम्पत्ति कुर्क करने में मदद देने से साफ इन्कार कर दिया। उत्तरी डिवीजन के किमइनर ने तो साफ तरीके से सरकार को लिख दिया कि जुर्माना वसूल करने की नीति से लोगों के झन्दर श्रीर श्राम भड़कती है। किर भी कर्नाटक में जुर्माना वसूल करने में एक प्रकार की खुली लूट हुई। श्रनेकों जगह पुलिस ने सामान को लूट लिया श्रीर निविष्ट जुर्माना देकर बाकी सामान स्रमने साथ ले गये।

कर्नाटक प्रान्त के न्याय-विभाग ने कितने ही व्यक्तियों को छोड़ दिया, जिन्हें नीचे की ग्रदालतों ने बिना कान्त-कायदे लम्बी सजाएं दे ती थीं।

कर्नाटक प्रान्त मे आन्दोलन-काल में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब कि जनता ने बावजूद काफी उत्तेजना के हिंसा के मार्ग को नहीं अपनाया और न किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को ही नुकसान पहुंचाया।

श्रमरगढ़ रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने एक प्रमुख कार्यकर्ता से शिकायत की कि उनका बटुआ छीन लिया गया है। उसने वहां पर उसकी तहकीकात की भीर उनका बटुआ वापस दिलाया।

इसी प्रकार जनवरी सन् १९४३ में जब कि जनता की एक टुकड़ी ने अनकालजी पुलिस स्टेशन पर धावा बोला तो कुछ लोगों ने इन सिपाहियों का निजी सामान भी उठा लिया। पर बाद में मालूम हुआ कि आग से बचाने के लिए. उन लोगों ने उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया था। इस प्रकार के और भी कई उदाहरण मिलते हैं।

मेंने ऊपर कर्नाटक में होने बाले आन्दोलन का बाह्य रूप बताने का प्रयत्न किया है। जहां वह व्यापक या वहां संगठित भी बा और उसकी गति-विधि, से पता चलता है कि उसके नेता बड़े ही नीति-निपुण थे। यहां पर साम्हिक प्रदर्शन और तोड़-फोड़ दोनों ही प्रकार के कामों। में एक जैसी संगठन-शिक्त दिखाई देती है। जैसा मैंने ऊपर बताया है, यहां के लोगों में नीरता है और वे बार की हृदय से पूजा करते हैं। इस कारण कर्नाटक प्रान्त में कितने ही ऐसे अपूर्व उदाहरण मिलते हैं जिनको सुनकर गर्व से छाती ऊंची हो जाती है। यदि इस प्रकार के उदाहरण कहीं यूरोप के रण-क्षेत्र में हुए होते तो ब्रिटिश सरकार उन बहादुरों को तरह-तरह के खिताब और तमने देती, पर पराधीन

भारत में तो गोलियों द्वारा ही उनका स्वागत किया गया। वीरतापूर्ण कार्य

हुबली में गोलियों की बौछार से नरेनदन नामक एक छोटी उम्र के बालक की मृत्यु हुई। मरने से कुछ पहले डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो उस बहादुर बच्चे ने अपनी मृट्ठी बांधकर जोर से कहा, "में स्वराज्य चाहता हूं, और कुछ नहीं।" अगले दिन १५ हजार के समूह द्वारा उसकी अर्थी सजाकर जुलूस निकाला गया।

बेलगांव जिले में खदरीशिवपुर ग्राम में ग्रामीण लोग एक जलसा करने के लिए इकट्ठे हुए ग्रीर छन्होंने अपने को पूर्ण स्वतन्त्र घोषित किया। यह खबर सुनते ही पुलिस के सुपरिण्टेण्डेण्ट सदल-बल गांव में पहुंचे। उस समय गांव में प्रभात-फेरी निकल रही थी। पुलिस ग्रफसर ने लोगों को तितर-बित्य होने का आदेश दिया। लेकिन जुलूस के नेता शोतिया जोतिया ने कहा, "हम ग्राजाद लोग हैं और ग्रापके हुक्म को नहीं मान सकते। डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट ने गोली चलाने की धमकी दी। नेता ने धमकी को नगरग्रन्दाज किया और वहीं उसे गोली मार दी गई।

सवादत्तकी ग्राम में जब एक प्रसुख नागरिक ग्रमाधपत की गिरफ्तारी हुई श्रीर उसे नभतल दायर के दफ्तर ले जाया गया तो एक बड़े हुजूम ने उसे पुलिस से छीनना चाहा। गीलियां चलीं श्रीर जनता ने उनका वीरतापूर्वक मुकाबला किया श्रन्त में श्रमाधपत को छोड़ दिया गया।

# विद्यार्थियों और मज्दूरों का योग

अन्य प्रान्तों की भांति कर्नाटक प्रान्त में भी विद्यार्थियों ने स्नान्दोलन में अपूर्व जोश व बिलदान का भाव दिखाया। प्रायः हर करने में, जहां स्कूल थे, उन्होंने हड़तालें की, भारत-रक्षा-कानून की धाराओं को तोड़ा और प्रचार के लिए गांवों में गये। कितनी ही जगह उन्होंने स्टेशनों को जलाया। देवनगर और बहावर के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालने, भंडों की सलामी देने, बुलेटिन बांटने व खापने के कार्यों में विशेष हाथ बटाया। धारवाड़, हुबली, घटक, गेरगांव के विद्यार्थियों ने विदेशी कपड़े और टोप इत्यादि जलाने तथा अपने प्रोफेसरों व भध्यापकों को खादी से कपड़े देने के प्रोग्राम को चलाने का भी प्रयत्न किया। लगभग २०० विद्यार्थियों को सजाएं हुईं। कितने ही विद्यार्थियों ने कई माह तक पनावा और देवनगर के बीच बग्रेर टिकिट सफर किया और रेलगाड़ी के इंजनों पर कांग्रेसी भंडा लगाया और यूरोपियन लोगों को गांधी टोपियां पहनाने का प्रयत्न किया।

कर्नाटक में बहुत कम मिले हैं। फिर भी भारत मिल्स और हुब ती नेलचे वर्कगाप में हड़तालें रही।

# आन्दोलन की विशेष वातें

सन् १६४२ के नवम्बर मास में अखिल भारतीय खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट खापी थी। उसमें लिखा है कि कर्नाटक के प्रमुख कांग्रेस-नेता आन्दोलन से बाहर रहे अथवा फरार होलये। उन्होंने अपने संगठन की सुदृह बनाकर सूब में तोड़-फोड़ के काम प्रारम्भ किये। पर वास्तविकता उसके विपर्रीत है। निस्सन्देह कर्नाटक के प्रमुख नेता बाहर रहे और उन्होंने आन्दोलन का संगठन भी किया पर उन्होंने अपनी पूरी ज्ञावित इस और लगाई कि आन्दोलन को लम्बे असे तक जारी रक्खा जाय और उस समय के विभिन्न कार्य-क्रमों को सफतता पूर्वक चलाया जाय। चूकि इन लागों का अपने-अपने इनाकों में गहरा प्रभाव था, इसलिए जनता ने उन्हें हर प्रकार की मदद दी। यहलोग खुळे तरीके से गांबों में धूमते थे और कार्य करते थे। हा, सरकारी कर्मचारियों के साथ सीवा मोर्चा न छेते थे। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि किसी को जान की हानि न हो।

डेढ़ साल से अधिक कान तक कर्नाटक प्रान्त की जनता का साहस व जोश वैसा ही बना रहा, यद्यपि उसे दबाने व आतंक फैलाने के अनेक प्रयत्न किये गये। पुलिस व फौज की नारियां गावों में घुमाई जाती थी पर जनता के हृदय में लचक पैदा नहीं हुई। वह इस प्रकार के आक्रमणों की आदी हो गई थी और उसने उनके प्रत्युत्तर देने के तरीके भी सीख लिये थे। नारी के आते ही यथा-सम्भव दूसरे गांवों में खबर भेज दी जाती थी।

#### अन्तिम अयास

जान्दोलन का अन्तिम काल ५-११-४३ से शुरू होता है, जब कि कर्ना-टक प्रान्त के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह-समिति बनाई और आन्दोलन के अन्दर पुनः नई जान डाली तथा उसको सामूहिक रूप देने का प्रयत्न किया। सिमिति ने निरुष्य किया कि सरकार की खाद्य-नीति तथा आये दिन होने वाली अन्य ज्यादित्यों के विरुद्ध जनता को नये सिरे से अपना विरोध-प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाय। सभाएं की जायं और जुलूस निकाले जायं तथा लगे हुए प्रतिबन्धों को तोड़ा जाय। इस प्रकार ५-११-४३ से ५-५-४४ तक ६०० आदमी और औरतों को सजाएं हुई।

६ मई सन् १९४४ को जब गांधीजी छूटे तो कर्नाटक के कई कार्य-

कत्तिक्यों ने उनके आदेशानुसार खुले रूप से कार्य करके तथा अपने को नरहार को सींपना शुरू कर दिया और इस प्रकार कर्नाटक प्रान्न का विद्रांह जे ६ अगस्त सन् १६४२ को शुरू हुआ था, कई उनार-चढाव के बाद समाध्य प्राय हो गया।

# कुछ आंकडे

यद्यपि किसी प्रोन्त के ठीक-ठीक आकड़े प्राप्त करना मुश्किल है पर कर्नाटक के कांग्रेस नेताग्रों व कार्यकर्ताग्रों ने संगठन को इतना व्यवस्थित और सुदृढ़ बना रखा था कि उनका अपने प्रान्त के तर जिले, कस्ते व गाव मे सीक्षा सम्बन्ध रहा। फिर भी जो ग्रांकड़े धागे दिये जाने है, हो सकना है कि वे अध्रेर हों और वास्तविक ग्रांकड़े कही ग्रधिक हों।

|               | गिरफ्तारियां |                    |
|---------------|--------------|--------------------|
| जिला          | मंख्या       | घोषित गिरक्तारियां |
| बेलगांव       | २३२६         | २२                 |
| बेलारी        | १५१          |                    |
| बीजापुर       | ३६५          |                    |
| कुर्ग         | ४७           |                    |
| धारवाङ्       | १३३७         | २६४                |
| उत्तरी कनारा  | ६४४          | १४                 |
| दक्षिणी कनारा | हैं द        |                    |
| मैस्र राज्य   | <i>२</i> ५०४ |                    |
|               | कुल योग ७४३६ | 320                |

. ग्रान्दोलन-काल में सरकार ने फरारों को पकड़ने तया तोड़-फोड़ के कार्यों का पना चलाने के लिए २५० रुपये से लेकर ५०० रुपए तक इनाम देने घोषणा की। इनमें से १० घारवाड जिले नथा ६ बेलगान जिले के कार्यकर्ताओं के फरारों के लिए घोषित किये गये।

## गोली-काएडों में जन-हानि

कर्नाटक प्रान्त में ब्रान्दोलन में गोली-काण्डों के फल-स्वरूप हमारे ध्राकड़ों के ब्रनुसार लगभग १८१ आदमी मरे धौर ५२० जरूमी हुए। कुछ स्थानों के श्रंक प्राप्त न हो सके। बंगलीर शहर में नोपखाने का भी प्रयोग किया गया श्रीर श्रध्यु-गैस कई बार छोड़ी गई।

# जुल्मों की अन्य वदनायें

प्रान्त के कुछ ही स्थानों में हुए जिन लाठी-प्रहारां के ग्रक प्राप्त हुए है उनके अनुसार इन स्थानों में ३१ मर्तबा लाठी-प्रहार हुए ग्रौर उसके फल-स्वरूप ८९ व्यक्ति जरुमी हुए।

दक्षिणी कनारा के कार्यकर्ता श्री संजीवन कामत को १५ वैत तार काटने के आरोप में लगाये गये।

आन्दोलन के सिलसिले में ५ को फांसी, ११ को आजीवन कालापानी, ६ की ७ साल, ६४ को ५ साल, १५ की ४ साल ग्रोर १२० को ३ साल कैंद्र की सजाएं दी गईं। साथारणतः कर्नाटक में ६ माह से लेकर २ साल तक की सजाएं हुई। किंग्तु कितने ही लोगों को डिस्ट्रिक्ट तथा ताल्लुका पुलिस में काफा ग्रसें तक रहना पड़ा।

निम्न प्रकार सामृहिक जुर्माने वसूल किये गये।

|                 | 6 | <i>a n</i>             |                                            |
|-----------------|---|------------------------|--------------------------------------------|
| बेलगांव         |   | १२                     | २०६००० रू                                  |
| वीजापुर         |   | 8                      | २००० ह                                     |
| <b>घा</b> रवाड़ |   | २३                     | ६३९०० ह                                    |
| उत्तरी कनारा    |   | 38                     | र्बंड ०० छङ                                |
| मैसूर रियासत    |   | 8                      | २००० स्०                                   |
| जमखन्डी रियासत  |   | 8                      | ९००० हाँ०                                  |
|                 |   | watten was only and an | والشخصيان ويستحم والتهريهي مستميزوه ومسمون |

कुल योग ७० ३६६४०० र०

# नोटः--केवल निपानी नगर से १।। लाख रुपया वसूल किया गया। अन्य कार्य

ज़िटिश कर्नाटक के १६ स्टेशनों श्रीर मैसूर रियासत के ९ स्टेशनों पश हमले किये गये।

जायदाद को हानि ब्रिटिश कर्नाटक = ५ ३ मैसुर रियासत ३ = १०

केवल एक पैसेंजर ट्रेन थोखे से उलट गई, किन्तु इस घटना में कोई भी जरुमी नहीं हुआ। उसके बाद कभी भी पैसेन्जर न ट्रेनहीं उलटी गई।

पुल व पुलियों को क्षति पहुंचाने की २५ वारदातें हुई।

तार काटने की बेलगांव जिले में ५६०, वेलारी में १३०, बाजापुर में ७०, धारवाड़ में ३९०, उत्तरी कनारा में १८० श्रीर मैसूर रियासत में ३५० ॥

इस प्रकार कुल १६८० घटनाएं हुई। कुर्ग के आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके।

# डाकरवानों की हानि

बेलगाम जिले के निपनी, नन्दागढ़, बेल्होनगल, साबाडबटी, गनपती-गली, बेलगांव शहर श्रीर १२ दूसरे डाकघरों को, बीजापुर के बगलकीट डाकखाने को, धारवाड़ के ९ डाकखानों को तथा मैसूर रियासत में बैंगलीर शहर हैंड पोस्ट ग्राफिस श्रीर शहर के तीन श्रीर डाकघरों को नुकसान पहुँचाया गया। बेलगांव, गोकक, हुबली, वैंदगी, सिरसी श्रीर सीडापुर के मुख्य डाकघरों में चिट्ठियों को जलाया गया।

नीचे लिखे अनुसार डाक की लारियों पर हमले कियें गये और वैलों को लूटा गया--

| जिला            | लारियों की संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | थैलों की संख्या | चिट्टियों के डिक्के |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| वेलगांम         | , <i>(</i> 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७२              | objectables.        |
| वेलारी          | १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8               | २५                  |
| बीजापुर         | NAMES AND ADDRESS OF THE PARTY | 17              | ¥                   |
| <b>घार</b> वाड़ | ų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २९              | 0                   |
| उत्तरी कनारा    | Ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹               | 0                   |
| मसूर रियासत     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and section in  | 12                  |

वेलगांव जिले में १८ छोटे डाकखाने पूर्णतः बन्द होगये थे और कुछ काल तक तो बेत्होंगली ताल्लुका के सारे छोटे डाकखानों की डाक तालुका पास्ट भ्राफिस से मिनती थी।

बेलगाम जिले में डाक बंगलों भीर आरामघरों पर १७, वेलारी में १, बीजापुर में ३, घारवाड़ में ६ ग्रींग उत्तरी कनारा में ४। इस प्रकार कुल ६४ हमले किये गये।

बेसगांव में १३६, घारवाड़ में ६४ और उत्तरी कनारा में २५ गांवीं के इस प्रकार कुल २२५ रिकार्ड वर्बाद किये गये।

बंगलीर शहर में शराब व गांजे की सारी दूकानें एक बाह तक पूर्णत। बन्द रहीं । बेलगांव जिले में बेबप्नाष गांव के नज्दीक २५० श्रीर मैसुर रियासत में ५० ताड़ी के पेड़ काट डाले गए।

डीडवाद १४०० रु०, टोलगी २००० रु०, हानर ६४० रु०, टीगाडोली ४४० रु०, नेगलर ८०० रु०, ईटागी ग्रीर सेसलर ८०० रु० हेवल २००० रु० कुल १०२०० रु० का सामूहिक जुर्माना किया गया।

# युद्ध सम्बन्धी चति

- १. युद्ध में भेजने के लिए गंगावती नदी के किनारे जो स्लीपर व लकड़ी जमा की गई थी उसे जला दिया गया । इस प्रकार लगमग एक लाख की क्षाति हुई।
- २. उत्तरी कनारा में ह्यीकर में साल की लकड़ी के डिपो भी जलाये जये और लनभग १५ हजार का नुकसान हुआ।
- ३. उत्तरी कनारा में सिरसी में गवर्नमेंट के लकड़ी के स्टाक को आग लगाकर जला दिया गया।
- ४. बेलगाम में दो घास के फौजी स्टाक जला दिये गये और लगभग २० हजार का नुकसान हुआ।

# पुलिस की निहत्था बनाना

पुलिस को निहत्ये बनाने के ६ प्रयत्न किये गए जिनमें लगभग २६ से अधिक पुलिस अफसरों व सिपाहियों के हथियार घरवा लिये गये और उन्हें निहत्या बना दिया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस-चौकियों से कई जगह हथियारों को हटा लिया गया।

t 13 t

# ं बिहार में खुला विहोह

# इस यांकड़े

| जिला     | नजरबन्द      | गिरफ्तार      | दण्डित         | मारे गये | चायल हुए | सापूहिक जुर्माना  |
|----------|--------------|---------------|----------------|----------|----------|-------------------|
| पटना     | Military     | ४३३४          | <b>२२</b> ४३   | ₹७       | १२१      | 7,00,000          |
| मुंगर    | ४४           | ७९३           | ३०५            | 58       | 3 %      | ००९,७७,१          |
| चम्पारन  | १७           | २,००८         | ড়' <b>০</b> ০ | 77       | X X      | 0,47,60,9         |
| शाह्बाद  | 90           | २२५५          | १८१०           |          | 7        | 40,000            |
| गया      | ४६           | १,०३४         | ७८९            | १४       |          | 3,43,300          |
| हजारीब   | ाग ३२८       | १३,३१०        | ७,००१          | ५३३      | ६६६      | 6,60,200          |
| भागलपु   | र १०४        | 8,000 8       | ,000           | 880      | ३६२      | २,१८,४८०          |
| मुजफ्फर  | पुर ६०       | 800           | ३००            | χo       | १००      | ₹, <b>६€,</b> ००० |
| पूर्णिया | २४           | १,४७५         | 900            | ጻዸ       | ६०       | १,२८,०००          |
| सारन     | ሂሂ           | २,०००         | ७१२            | ४१७      |          | १,२५,०००          |
| रांची    | १२           | ३९४           | 385            |          |          | ६,०००             |
| दरभङ्ग   | 7 <b>₹</b> 5 | १,२००         | २००            | इं⊏      | 800      | ४,८८,६००          |
| मानभूम   |              | -minds garage |                | ¥        | 6 &      | ₹8, <i>€</i> 80   |
| सिंहभूम  | २५           | १७४           | ३७३            |          | -        | 5, \$ <i>£</i> 8  |
| पलामु    | 4            |               | ३००            |          | १,२=६    | \$,800            |
| संथालप   | रगना-        | ६००           |                | २६       | -        | द्ववीववव          |

नोट—विहार में १२२ जगह गोलियां चलीं। ४२४० सरकारी संस्थाओं पर आक्रमण हुआ। १४४९ गाँव और ४७ संस्थायें सरकारी दमन और लूट की शिकार हुई।

## विहार का बलिदान

सन १६४२ के आन्दोलन ने बिहार में अपना एक विशेष इतिहास बनाया ह, जिसका प्रस्पक पृष्ट व्यक्तिगत एवं सामुहिक वीरता, अपूव जनो- त्साह, बिलदान, हृदय-विदारक दमन, गांवों की लूट, सैिनकों की पाशिवक वृत्ति के नंगे नाच, अवलाओं, निरीह बच्चों तथा निरपराध जनता पर लाठियों और गौलियों की बीछार, राज-सत्ता प्राप्त करने के सामूहिक एवं व्यक्तिगत सफल और असफल प्रयत्न तथा इसी प्रकार की अन्य सैकड़ों बातों से भरा पड़ा है।

साम्राज्यशाही के भ्राक्रमण का उत्तर बिहारवासियों ने खुले विद्रोह द्वारा दिया श्रीर 'करो या मरो' मंत्र से उन्मादित हाकर माल्म पड़ता है सारा-का-सारा बिहार एक साथ समुद्र की भांति उमड़ पड़ा । क्या गाँव, क्या शहर, प्रान्त के कोने-कोने में विद्रोह फट पड़ा, जिसने मुर्दा दिलों में भी जान डाल दी श्रीर उन्हें स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए हँसते-हँसते प्राण निछावर करने के लिए तैयार कर दिया । ऐसा होना बिहार जैसे प्रदेश के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्रान्ति के सब कारण बिहार में परिपक्व दशा में पहुंच चुके थे। इसके ग्रतिरिक्त बिहार सदा से ही हिन्द्स्तान का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र रहा है। उसके श्रांगन में देश की राजधानी रह चकी है। उसने देश की स्वतंत्रता को स्राते-जाते देखा है। उसने संसार को भारत का संदेश सुनाया है। संसार के दो महानु धर्मों को उसने जन्म दिया है। उसे भारत की ब्राजादी के कई प्रसिद्ध श्रान्दोलन छेड़ने एवं उन्हें सफल बनाने का श्रेय प्राप्त है। विहार में ही गांधीजी के नेतृत्व में चम्पारन का सत्याग्रह हुन्ना । रचनात्मक कार्य के कितने ही सुव्यवस्थित ग्राश्रम, राजेन्द्र बाबू जैसे महान् तपस्वी नेता तथा अपने अपूर्व साहस, विलक्षण बुद्धि-कौशल यादि के द्वारा देश को मुग्ध एवं चिकत करने वाले जयप्रकाश नारायण जैसे वीर-ये सब बिहार की ही देन हैं।

विहार मुख्यतया कृषिप्रघान प्रान्त है। यहां करने बहुत कम है। स्वभाव से ही यहां के लोग सीचे, सरल और वार्मिक प्रकृति के हैं। इनमें विश्वास, वैयं तथा रचनात्मक कार्य करने की प्रवृत्ति स्वभावतः अधिक है। यहां पर कांग्रेस के अधिकांश नेता देहात के लोग हैं और इन पर गान्धीजी के सिद्धातों का गहरा प्रभाव है। हां सारन जिले में, जो श्री जयश्रकाशनारायण की जन्म भूमि एवं निवासस्थान होने के कारण समाजवादियों का मुख्य गढ़ माना जाता है, समाजवादी विचार बढ़ रहे हैं। किन्तु प्रान्त की जनता गान्धीजी तथा उनकी नीति से ही अधिक प्रेम करती है। अतएव जब ६ अगस्त को बम्बई शहर में बिटिश नौकरशाही ने कांग्रेस पर पर्लहावेंर जैसा प्रहार किया और बिहार के प्राण राजेन्द्र बाबू भी जेल के सीख़नों में बन्द कर दिये गये तो जनता खुई हो उठी। वह अपने कीय को, अपने आवेग को, हृदय को विदीणं कर

बाहर फूट पड़ने वाले जोश को रोक न सकी और ग्रपने प्रान्त के तथा जिले के प्रमुख नेताओं के पकड़े जाने के बावजूद उसने ग्रपना विरोध ग्रत्यन्त उग्र इप में प्रकट किया।

#### आन्दोलन का रूप

विद्रोह का धारम्भ हड़तालों से हुआ। प्रान्त भर के प्राय: सभी स्कूलों तथा कालेजों के विद्यार्थी ब्रिटिंग सरकार के इस निन्दनीय कार्य के प्रित अपनी हार्दिक घृणा प्रकट करने के लिए अपनी पढ़ाई को छोड़ कर स्कूलों तथा कालेजों से बाहर आ गये। प्रान्त भर के ज्यापारियों, मजदूरों आदि ने भी पूर्ण हड़ताल कर दी। स्थान-स्थान पर जुलूस निकाल जाने लगे भौर विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा। पर जनता को इससे सन्तोष न हुआ। कोषित एवं उन्मादित जनता कुछ अधिक करना चाहती थी। उसने मिस्टर एमरी का कांग्रेस प्रोग्राम सम्बन्धी बाडकास्ट भाषण सुना। उधर बम्बई से लौटे हुए कार्यकर्ताओं ने जनता को बताया कि उन्हें सरकारी ज्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर उसे मिट्यामेट कर देना चाहिए। ग्रतः १३-१४ अगस्त से ही बिहार में सरकारी सत्ता पर कब्बा करने, रैल, तार, डाक, इत्यादि महकमों को अस्त-व्यस्त करने तथा गुलामी के जूए को उतारकर उसके स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित करने के सफल एवं ग्रसफल प्रयत्न क्या शहर, क्या गाँव, न्या बाजार, क्या घर सभी जगह प्रारम्भ होगये।

एक हजार से कहीं अधिक डाकखानों पर जनता ने या तो कब्जा कर लिया या उन्हें बरबाद कर दिया। इस प्रकार बहुत से गांवों में कोई डाकखाना हा न रह गया था। इन गांवों में स्वयं सेवकों के संगठित दल घूमते थे और मोर्चा-सा यनाकर रहते थे। गांवों के लोगों को आशंका थी कि कोई बाहरी नाकत उन पर हमला करेगी। अतः अपनी सत्ता व सम्पत्ति को बचाने के लिए उन्हें सतर्क रहना है। यद्यपि विद्रोह का साम्राज्य छाया हुआ था, परन्तु सराह्नीय बात यह थी कि गांवों में कोई लूट-मार के चिह्न नहीं थे। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही सामूहिक रूप से पंचायतें बना रहे थे और शान्ति स्थापित करने के प्रयत्न कर रहे थे। कितने ही गांवों पर जब फौज ने बावा बोला तो वहाँ के लोगों ने संगठित एवं शांतिमय तरीकों से दमन का मुकाबला किया। कुछ गांवों में देहाती लागों ने लम्बे-लम्बे बाँसों में आग लगाकर फौजी लारियों का मुकाबला करने की सोची थी। प्रायः हर गाँव में पचास स्वयं-सेवक रहते थे और कुछ गांवों में तो उनका संगठन और मोर्चावन्दी इतनी अच्छी

थी कि फीजवालों को उस गांव में घुसने से पहले सोचना पड़ना था। संथाल परगना नथा दक्षिणी डिवीजन के सिहभूम. मानभूम, हजारीबाग आदि कुछ जिलों को छोड़कर बाकी सभी जगह यह झान्दोलन झभूतपूर्व उत्साह के साथ चला। पर इसका मतलव यह नहीं कि उन जिलों में बिलदान न हुए। बिलदान झवन्य हुए और उनका भारत के स्वतन्त्रता-युद्ध में एक विशेषस्थान है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अन्य जिलों की अपेक्षा उनमें झान्दोलन की गित धीमी रही। पूर्वी तथा पिचमी विहार में तो लाखों की तादाद में जनता उठी और उसने बिटिश शासन के चंगुल से निकलने के विभिन्न रूपों में झनेक सफल व स्वसफल प्रयत्न किये।

# आन्दोलन की त्रिशेषता

धान्दोलन की घटनाधों पर विचार करते समय हमारा ध्यान उसकी दो एक खास वातों पर गये बिना नहीं रहता। प्रान्त के मुसलमानों न भी अपने भाइयों के साथ इस धान्दोलन में काफो भाग लिया। प्रान्त में ध्रान्दोलन संबंधी मृस्लिम बन्दियों की सख्या २५० तक पहुँच गई थी। काफी प्रलोभन दिये जाने पर भी मुसलमानों ने ध्रान्दोलन में सहयोग देने से मुंह न मोड़ा और उनको ध्रापने पर बड़ा गाज है। यहाँ की स्त्रियों ने भी पुरुषों के साथ कबे-से-कथा भिड़ा कर स्वतन्त्रता की इस लड़ाई में वीरता का परिचय दिया।

# जेलों पर हमला

विहार प्रान्त में कई स्थानों पर उत्तेजित जनता ने जेलों पर हमले किय श्रीर कैंदियों को भगा दिया। मधुवनी में कैंदियों ने जेल श्रधिकारियों के निरुद्ध विद्रोह कर दिया, सुपरिन्टेन्डेण्ट पकड़ लिया गया श्रीर जबरन जेल में ठँस दिया गया। राजनीतिक कैंदियों को छोड़कर बाकी सब कैंदी जेल से भाग निकल, किन्तु उनमें से दो बाद में पकड़ लिये गये। करीब ३००० व्यक्तियों ने हाजीपुर जेल पर हमला किया। जेल के फाटक नष्ट-भ्रष्ट कर दिये गये श्रीर करीब १०० कैंदी, जिनमें राजनैतिक कैंदी भी शामिल थे, जेल से फरार हो गये। बाद में कुछ राजनैतिक कैंदी पुलिस के हाथों पड़ गये ग्रीर बुरी तरह पीटे गये, गबे पर चढ़ाकर घुमाये गये तथा उन पर ६०,००० रुपया जुर्माना किया गया। सीतामढ़ी में १० हजार लोगों ने अपने नेता ठाकुर मंडलिसह तथा दूसरे कैंदियों को मुक्त करने के लिए जेल को चारों श्रीर से घेर लिया। पुलिस ने जनता पर ध्रश्च गैस का प्रयोग किया किया किता ध्रेयं के साथ डटी रही श्रीर शाखिर जेल पर कांग्रेस का तिरंगा भंडा लहराकर मानी। श्रारा श्रीर गोंड़ा (संथाल

परगना) की जेलें भी जनता के प्रतेष का शिकार बनीं और बहां से क्रमनः ७०० तथा ६०० कैंदी गगा दिये गये।

# विद्यार्थियों का कार्य

विहार के प्रान्दोलन में विद्यायियों तथा गाँवों के नौजवानों ने लाम दिन्सा किया। नई विदार-धारा से प्रश्नावित इन विद्यायियों तथा नौजवानों के भुंड-के-भुंड घर-घर गली-गली एवं गांव-गांव से निकल-निकल कर स्थान-स्थान पर घूमने लगे ग्रीर जनता को ग्रपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित करने का दिव्य-संदेश सुनाने लगे। इन नौजवानों में त्याग था, उत्साह था, जोश था ग्रीर थी श्रपने देश को स्वतंत्र करने की तीत्र इच्छा। उनकी वाणी में मूर्वा विलों में भी जोश भरने की शक्ति थी। यही कारण था कि श्रधिकांश जगह गाँवों में फैले हुए सरकारी कर्मचारियों को जनता की इस उमड़ती हुई बाढ़ के सोमने ग्रपना सिर भुकाना पड़ा ग्रीर गाँव-गाँव में सरकार्रा इमारतों पर कांग्रेस के फंडे लहराते हुए दिलाई पड़ने लगे। लोगों ने कम-मे-कम कुछ दिन के लिए नो जाना कि स्वतन्त्रना क्या चीज है?

# तोड्-फांड्

बिहार में तोड-फोड़ का प्रोग्राम तब प्रारम्भ हुआ जब जनता तथा उस समय के नेताओं को दिखाई देने लगा कि भ्रव जिटिश सरकार अपना राज्य पुनः स्थापित करने तथा जनता की कुजलने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस ग्रीर फीज इधर-उधर भेज रही है। जनता मरकार की उस नीति से घडना उठी । उसके पास सुसज्जित सैनिकों का मुकाबला करने के जिए यावश्यक सामान कहां था ? अतएव उसे रारकार की इस कोशिश को विफल करने का यही एक तरीका दीख पड़ा कि चारों और रेल-नार काट विसे जायं, स्टेंझन जला दिये जायं श्रीर इस प्रकार यातायान के माधन नष्ट कर विये जायं। इस प्रोधाम में उसने काफी सफलता प्राप्त की। पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तरी जिली के बांड़े से स्टेशनों को छोडकर प्राय: सभी स्टेशन या तो जला दिये गये थे या उन्हें बहुत स्रविक नुकसान पहुँचा दिया गया । मीलों तक रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं। पूरे जगस्त और १५ सितम्बर तक यही हालत रही। न कहीं टिफिट मिलते थे और न .कहीं उन्हें काटने की पंचिम मशीन त्या श्रम्य भौजार ही मिलतेथे । वहतदिनोंतक लोग एक ही टिकट द्वारा सफर कर सकते थे ग्रीए तार इत्यादि भेजने का सिलसिला तो कई महीने बाद जारी हुआ।

शाहबाद, आरा, दरभंगा, चम्पारन, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, पुणिया ग्रादि जिलों में लगभग द० प्रतिशत देहातों में स्थित थाने ग्रपने सदर मुकामों पर ग्रा गये थे ग्रीर कितनी ही जगह ये जिले के सदर मुकाम भी घव-गहट की स्थित में कार्य कर रहे थे। जिले की कचहरियाँ वन्द हो गई थीं और इन जिलों के देहातों में श्रंग्रेजी राज्य के ग्रधिकांश चिह्न गायव होने लगे थे। यह स्थित कुछ इलाकों में श्रगस्त मास तक ग्रीर कुछ जिलों में एक डेड़ मास बाद तक ही टिक सकी।

# मजदूरों का सहयोग

बिहार प्रान्त में टाटानगर तथा डालिमया नगर दो ही प्रधान ग्रीद्योगिक केन्द्र हैं। राष्ट्-नेतास्रों की गिरफ्तारी का समाचार सुनते ही टाटानगर के मजदूर भी कीधित एवं ग्रधीर हो उठे । उन्होंने विरोध स्वरूप हड़ताल करने का निर्णय किया। इसी बीच १५ अगस्त की रात को उनके पांच नंता श्री एम० जोहन, एम० के घोष, टी० पी० सिन्हा एन० सी० मुकर्जी तथा त्रेता-सिंह जनसे छीनकर जेलों के ब्रन्दर ठूंस टिये गये। त्रेतासिंह २० वर्ष के वह नौजवान सिक्ख थे जिन्हें जेल की सस्तियों के विरुद्ध दो बार भुख हड़ताल करनी पड़ी। दूसरी भूख हड़ताल समाप्त होने के बाद ही वह वीर पटना के सरकारी अस्पताल में अपना यह नक्वर शरीर देश की वेदी पर उत्सर्ग कर मदा के लिए शान्त होगया। मजदूर लोगों का कोध चरम सीमा पर पहुँच बुका था, अब वे उसे दबाए रखने में असमर्थ थे। परिणामस्वरूप २० ग्रगस्त से ३०,००० मजदूरों की हड़ताल ग्रारम्भ हुई ! क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, क्या स्त्री, क्या पुरुष सभी श्रेणी के मजदूरों ने हड़-ताल में भाग लिया और इस तरह यह दिखा दिया कि देश के नेताओं के प्रति उनकी कितनी हमददी है तथा देश की स्वतंत्रता को वे अपने व्यक्तिगत सुख एवं स्नाराम से कितना श्रधिक महत्त्व देते हैं। मजदूरों की यह हड़ताल लगातार १३ दिन तक चलती रही । उसकी यह विशेषता थी कि वह पूर्ण प्रहिसात्मक रही। जन तथा घन किसी की भी कुछ हानि न की गई। श्री टी॰ एम॰ शाह के शब्दों में, ''हड़ताल इतनी स्वाभाविक तथा शान्तिपूर्ण थी कि ग्रमेरिकन श्रीर ग्रन्य विदेशी सैनिकों को भी इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करनी पड़ी ग्रीए यह कहना पड़ा कि इस तरीके की हड़ताल की हम अपने देश के मजदूरों से भी ग्राशा नहीं कर सकते।" श्रधिकारी वर्ग ने मजदूरों में फूट डालने तथा नये मजदूर भरती करने के लिए तरह-तरह से लालच दिये, धमकाया, डराया, बहकाया पर एक भी मजदूर हड़ताल तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। हर एक को इस बात का गर्व था कि वह अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बिल्क अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहा है। बहुतों ने अपनी जान जोखिम भे डाली, फैक्टरी के दरवाओं पर पिकेटिंग की, जेल गये तथा अन्य बहुत-सी मुसीबतों को भेला। इस प्रकार का प्रदर्शन अन्य स्थानों के मजदूरों ने भी किया और अपने बिलदान तथा त्याग द्वारा देश की स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाया।

बिहार प्रान्त मं सरकारी दमन का इतिहास हृदय-विदारक, खून खौला देने वाली लज्जाजनक घटनाधों व कांडों से भरा पड़ा है। इसका हरेक पृष्ठ निहत्थे किन्तु उत्तेजित लोगों के खून से रंगा हुप्रा है। सौकरशाही ने जिस कूरता से लोगों की भावनाधों को कुचलना चाहा वैसा सम्भवतः संसार में अन्यत्र शायद ही किया गया हो। बिहार के हरे-भरे सम्पन्न गांव किस प्रकार श्यशान में परिवर्तित कर दिए गये, इसकी अपनी ही रोमाञ्चकारी कहानी है, जिसको सुनकर दिल बहलने लगता है, आंखों में खून उत्तर धाता है और शरीर का एक-एक ग्रंग विद्रोह करने लगता है।

टोंमी, गुरखा, पठान, जाट, ग्रादि सैनिक मनमाना श्रत्योचार करने के के लिए प्रान्त के प्रायः सभी जिलों में छोड़ दिये गए । प्रारम्भ मे गोरे सिपाही भो भेजे गये क्योंकि नौकरशाही काले सिपाहियों पर पूर्णतया विश्वास नहीं कर सकती थी। इन गोरे सिपाहियों ने नशे में च्र होकर ग्रंथाध्य लोगों का गोलियों का शिकार बनाया। बहुत जगह इन भनचले सिपाहियों ने दिलबहलाव के लिए भी गोली के बार किये। गांवों को लुटा गया, जलाया गया तथा इस प्रकार आतंक जमाकर पुनः ब्रिटिश राज-सत्ता के चिह्न पुनर्जीवित किये गए। जिलों में थाने पून: वापिस गये। जो सिपाही तथा थानेवार जनता के डर से माग गये थे वे ग्रब फीज की सहायता से फिर ग्रपनी-ग्रपनी जगह बुला लिये गए। कौजी लोग तथा पुलिस के कर्मचारियों ने स्त्रियों के माथ भांति-भांति के ग्रत्याचार किये । उन्हें नंगा कर-पीटा गया, घसीटा गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। कितने ही ग्रामीण लोगों को बुरी तरह पीटा गया, कितनों की पकड़ने की धमकी देकर उनसे रुपया ऐंठा गया। खाते-पीते लोगों को केवल अपनी सम्पत्ति के कारण श्रीर भी अधिक तकली भी का सामना करना पड़ा। पुलिस व फौज के सिपाहियों की इन पर खास दृष्टि रही और यही लोग थे जिन्होंने यद्ध-प्रयासों में काफी पैसा विया था।

# चर्चा-संघ पर हमला

बिहार प्राप्त में चर्चा-मंच की संस्थाएं भी पुलिस के दमन से प्रछ्ती त रहीं। पहले-पहल पुलिस ने मलुवनी केन्द्र पर, जो जिले का प्रधान केन्द्र है, हमला किया ग्रीर उसकी तमाम सम्पत्ति पर मोहर चपड़ी लगावी । बाद में तो सकोरा, लहेरिया, सराय, मुजफ्फरपुर, मामजद, पाजनगर, बरसिंघयार, हाजीपुर, भगन, विगडा, नवादा, गिवनार, चाववाला, राँची ग्रादि स्थानों के खादी ग्राश्रमों पर भी सरकार ने वट्जा कर लिया ग्रीर उन पर मोहर चपड़ी लगा दी गई। बंकरपुर, हहतपुर, खजाँली, ऊमगाँव, हयखा, भैरावा, डीघवाड़ा. मीतामढ़ी तथा वियाली के खादी जंडारों में ग्राग लगा दी गई ग्रीर तमाम मामान जलाकर राल कर दिया गया। महदपुर, मधुपुर, भानीगची, विक्रम एवं बेंद्रल में तो पुलिस तथा फीजियों ने खादी भंडारों को बुरी तरह लूटा ग्रीर इस प्रकार कभीनेपन का परिचय दिया । बिहार चर्चा-संघ के ६० से ग्राधिक मुख्य कार्यकर्ता जेल के सीखचों में बन्द कर दिये गए। संघ से जिसका थोड़ा बहुत भी प्रत्यक्ष एवं श्रप्रत्यक्ष सम्बन्ध था पुलिस वालों ने उसे भी श्रक्रूता न छोड़ा। संघ के कपड़े घोने वाले बेंचारे घोबियों के घर भी लूट लिये गए।

इनके अतिरिक्त पुलिस तथा फौजियों के अन्य जलन्य एवं अमानुषिक कत्यों का विवरण जिलों के विवरण में आगे दिया जायगा।

## १. पटना जिला

पटना सम्पूर्ण विहार प्रान्त का सदर मुकाम है, ग्रतएव आन्दोलम का श्रीमणेश भी यहीं से हुआ। बम्बई में नेताओं की गिरफ्तारी के साथ पटना में राजेन्द्र बाबू के पकड़े जाने से जनता क्षुड़्य हो उठी। पटना तथा अन्य सहरों में हड़नाल प्रारम्भ होगई। पटना के सब स्कूल तथा कालेज बन्द हो गये। उत्तेजित जनता ने रेल, तार, डाक ग्रादि प्राय: सभी सरकारी संस्थाओं पर अपना ग्रिवकार जमा लिया और पूर्ण रूप से सरकारी शासन को पंगु बना दिया। पुलिस चौकियों तथा सरकारी कचहरियों पर भी जनता का श्रीवकार हो गया। बड़े-बड़े सरकारी भफसरों को या तो अन्य स्थानों पर भाग जाना पड़ा या जनता को भारम-समर्पण कर ग्रपनी जान बचानी पड़ी। यातायात के सभी साधन नष्ट कर दिये गए, जिससे वहां की कोई खबर बाहरी दुनियां को न मिल सकी। इस प्रकार कुछ दिनों के लिए पटना दुनियों के दूसरे हिस्सों से एक प्रकार भ्रानग-सा हो गया।

सोमबीर १० प्रमध्त का दिन पटना क शतहान म प्रतान मन्दर्ग्ण दिन था। इस दिन जिस उत्साह एवं जींग के नाथ दी-बार नहीं, रान-बाल नहीं, मैं इड़ों-हजारों की सहया में स्कूची तथा कालेज के लड़ के राष्ट्रीय भड़ें हाथ में लिये शहर की सड़कों पर चून रहें थे, उनका स्मरण कर सुद्री दिनों में भी जींश आये बिना नहीं रह सकता। यह वह दृश्य था, जिसने नौजवानों को हँसते-हॅसने देश की श्राणादी के लिए अपने प्राणों के कुवित होने का सबक सिखाया था, यह वह अपूर्व पर्व था जिसने स्वयों को अपने भाइयों न्या पतियों के साथ स्वतंत्रता के इस पिवत्र युद्ध में कन्छे-से-कन्या शिड़ाकर नड़ने को तैयार किया था, राष्ट्रीय सैनिका की यह वह गरेड थी, जिमने लोटे-लाटे बच्चों को अपनी जाने न्यीखावर करने की तैयार किया था।

स्वतन्त्रता के ये नौजवान सिपाही, काग्रंस के त्राहसा क सिद्धान्त का परी तरह से पालन करते हुए जगह-जगह लोगों को बलियान करने के लिए तैयार करते हुए घुमने लगे। सरकारी ग्रांवकारियों ने पुलिस की सहायता से उन्हें तितर-वितर करना चाहा। पर नीजवानों के त्याग ने सिपाहियां का दिल दहला दिया और उन्होंने लाठी चार्ज करने से साफ इन्कार कर दिया। ११ बगस्त को सबेरे से प्रभात फेरियां शुरू हुई। स्कुलों तथा कालेजों में पिकेटिंग प्रारम्भ हमा। पिकेटिंग करने वालों पर लाठी चार्ज किया गया। कई पकड़े गये, बहतों को चोटें घाई। सारा शहर इन नारों स गुंज रहा या। "बम्बई से ग्राई भावाल, इन्कलाब जिन्दाबाद" "जेल की कड़ियाँ कर प्रकार, इनकलाब जिन्दाबाद" ऐसा प्रतीत होता था भानो गहर का एक-एक कण 'इन्कलाब जिन्दाबाद' की ध्वीन कर रहा है। विद्यार्थी गण वड़ी उमंग के साथ आगे बढ़ रहे थे। पुलिस लाइन के पास कलक्टर आर्चर कुछ बुड़सवारों तथा लाठी धारी सिपाहियों के साथ जुलुस को राकने के लिए खड़ा था। मीलवी बशीर ने बढ़ती हुई जनता पर लाठी प्रहार करने का हुवम दिया, किन्तु मि० श्रार्चर के रोक दिये जाने पर जनता उसी गति से झागे बढ़ती गई। गर्ल हाई स्कूल के पास जुलूस पहुँच गया। अचानक जनता पर बेंतों की वर्षा होने लगी, घोड़े दौड़ाये जाने लगे, लाठी का प्रहार होने लगा। बलुची बुड़सवारों ने बड़ी बबंरता का परिचय दिया। जनता तितर-वितर हो गई। सैकड़ो देशभनन लाठी के ग्रिकार हए। किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग टूटी, किसी का किर फट गया, किसी के छातो पर बोट ब्राई तो किसी के दांत टूट गये। जनता में प्रतिहिंसा की ब्राग जल उठी । विखरे हुए लोग इकठुठे हो गए प्रीर प्रत्याचारियों पर ईटों से प्रहार करने लगे। पर जनमत हिसावृत्ति के पक्ष में न था। प्रतएव लोगोंने अपना

मोर्चा बदल दिया श्रीर वे सेकेटेरियट पर फंडा गाड़ने के लिए लपक पडे।

जुलूस म्राजादी के नशे में चूर सेकेटेरियट पहुँचा। सभी लोग भ्रपनी जान हथेली पर लिये हुए थे। श्रतएव श्राजादी के इन दीवानों को कीन रोकने वाला था? जहाँ देखो वहीं श्रजाब मस्ती थी। उधर मि॰ श्राचंर गुरखा सिपाहियों के साथ सेकेटेरियट के सामने डटा खड़ा था। फौजी लोग भ्रपनी-अपनी भयावनी राइफलें लियं तैयार खड़े थे।

मि० म्रार्चर ने गरजते हुए लोगों से पूछा, ''तुम क्या |चाहते हो ?'' ''फंडा फहराना'' एक छोटे से छात्र ने म्रावेश के साथ उत्तर दिया ।

श्रार्चर ने भल्लाकर कहा, "कौन भंडा फहराना चाहता है, वह जरा श्रागे आ जावे।"

देखते-ही-देखते ग्यारह छात्र जुलूस को चीरते हुए आगे आकर कतार में खड़े हो गए। उनका सीना गर्व के साथ आगे निकला हुआ था तथा आंखें कोष के मारे लाल हो रंही थीं। आर्चर ने एक छोटे से छात्र की ओर संकेत करते हुए कड़ककर कहा, "मंडा फहराना चाहता है, मंडा। मंडा फहराने से पहले अपना सीना खोल ले।"

श्चार्चर का यह कहना था कि छात्र ने दोनों हाथों से ग्रपना कुर्ता फाड़ा श्रीर सीना खोल कर सामने कर दिया। वह कतार में से एक कदम श्चागे निकल आया।

श्चार्चर उस लड़के के साहस की कदर न कर सका। उसने तुरन्त हुक्म दिया—''गोली चलाग्रो'' श्रीर उसी क्षण देखते-देखते वे ग्यारहों वीन गोली के शिकार हो गए। फिर क्या था? गोलियों की बौछार होने लगी। जनता घायल हुई, पर उटी रही। इतने में जय-घोष हुग्ना 'वन्देमातरम्' 'श्रंग्रेजों भारत छोड़ो'। लागों की श्रांखें सेकेटेरियट के गुम्बद की श्रोर गईं। देखा—एक दुबला-पतला नौजवान हाथ में तिरंगा फंडा लिये मुसकरा रहा है। ग्रागर जनसमूह समुद्र की भाँति उमड़ पड़ा। उसका बलिदान सफल हुग्ना। कभीन फौजी इस समय तक वहाँ से हट चुके थे। सेकेटेरियट के गुम्बद पर लहराता हुग्ना तिरंगा फंडा ऐसा प्रतीत होता था मानो वह श्राजादी के इन श्रमर शहीदों की विमल कीर्ति को हवा के मोंकों के साथ भू-मंडल के इस कोने से उस कोने तक पहुंचा रहा हो।

छ: विद्यार्थियों की मृत्यु वहीं हो चुकी थी। बाकी चार ग्रस्पतास से जाए गए। तीन श्रस्पताल में पहुंचते ही शांत हो गये। एक को श्रापरेशन के लिए टेबुल पर लिटाया गया। । कुछ देर के बाद उसकी मुच्छी ट्टी। फट बालक ने आतुर भाव से डाक्टर मे प्रश्न किया- ''मेरे गोली कहां लगी है पीठ पर या सीने मे ?'' डाक्टर लड़के के भाव को समक्ष गया। उसने गोली के घाव की ग्रांर इशारा करते हुए कहां, "गोली सीने के बीच में लगी है।" लड़का कुछ मुसकराया ग्रीर बड़े गर्व के साथ धीमे स्वर मे बोला, ''अच्छा, लोग यह तो न कहेंगे कि भागते हुए के गोली लगी थी।" वस, ग्रान्तिम शब्द के साथ उसके प्राण पत्नेष्ठ इस नश्वर शरीर को त्याग कर उड़ गए। वह बालक तो ग्रांज दुनिया में नहीं हैं, किन्तु उनका बिलदान भारत के स्वतंत्रता के युद्ध में ग्रमर हो गया है।

घायलों के गरीर से जो गोलियाँ निकाली गई थी, उनकी जांच करने से पता चला है कि वे दमदम गोलियां थी, जिनका व्यवहार अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास के मुताबिक युद्ध-काल में भी भना है।

सरकार का दमन चरम सीमा को पहुंच गया था। उसकी प्रतिक्रिया भी होनी थी। लोग ग्रंपने भावों को ग्रंघिक न रोक सके। उन्होंने हिंसा का जवाब हिंसा से देने की ठान ली। फलस्वरूप पटनासिटी स्टेजन गोदाम, जहर के सब छैटर बक्स, पटना-जंकज्ञन, पोस्ट ग्राफिस आबि ग्रनेक सरकारी स्थान जनता के कोध के शिकार बने। बहुत से इंजन तोड़ डाले गये, विजली के तार कट गये, खम्मे तथा रेल की पटिरियाँ उखाड़ी गईं। शहीदों की चिताग्रों में उठी हुई यह हिंसा की प्रवल ज्वाला पटना शहर तक ही सीमित न रह सकी। वह सम्पूर्ण पटना जिले तथा सारे बिहार प्रान्त में फैल गई।

दातान दिन तक जनता का राज्य रहा। १४ अगस्त को ६० हजार टॉमी फौज शहर में जा पहुंची। गोरे फौजी लारियों में भर-भर कर नगर में गक्त लगाने लगे और लोगों पर भांति-भांति के अत्याचार करने लगे। बड़े-बड़ें प्रोफेसर, डाक्टर तथा अन्य अफसर भी गोरों के इन अत्याचारों से न बच सकें, फिर साधारण जनता का तो कहना ही क्या? समस्त शहर में सैनिक राज्य स्थापित हो गया। दो दिन बोद और पलटन आ गई और टोलियां बनाकर इन लागों ने सारे पटना जिले पर अपना अधिकार जमा लिया।

पटना के अतिरिक्त विक्रमपुर, बाढ़, बिस्तयारपुर, गिरियकुस्यानां, सिलान, हिल्ला, चंडी व एकांगसराय थानों में आन्दोलन का जोर अविक रहा। गिरियकुसिलान, स्थाबां,हिल्ला, चंडी व एकांगसराय के थानों पर से तो पुलिस वापिस बुला ली गई थी और काफी अर्मे तक वहां ब्रिटिश सरकार की सत्ता गायब रहा। बिहटा, गुलजारवान, सिपसोपुर, नेपस, हरदासडी था, करौता, अथ-मल, गोला, अंगार, पटना सिटी, बंकाबाट, फतुआ, खुसरापुर, मौकामाधाइ

स्रादि कई अन्य स्टेशनों पर भी अगना नं आक्रमण किये और आग लगाई तथा फर्नीचर वगैरा को नष्ट किया। हिल्सा और विहार सरीफ की कचहरियों पर भी फंडे फहराए गए तथा उन्हें जबरदस्ती बन्द करा दिया गया। फतुहा ग दो कनाडियन अफसर उत्तंजित जनता द्वारा जला दिए गए। मुकासा और बिहटा की प्रसिद्ध लूटे हुई जहां हजारों गट्टर कपड़ा लूटा गया।

फुलवारी में गोली चार्ज में १७ श्रादमी मरे। बाढ़ में इश्रादमी घायल हुए तथा एक की मृत्यु हुई। किकम में दो भरे तथा ४० घायल हुए। नौबतपुर में भी एक श्रादमी मारा गया। इसी श्रकार अन्य जगहों पर भी विलदान हुए हैं, पर उनके श्रांकड़े प्राप्त नहीं हो सके हैं।

पटना जिले में सरकार का दमन बड़े ग्रमानुधिक ढंग पर हुआ। कहा जाता है कि मिहार शरीफ की जेल में कैदियों का पानी की जगह पेशाब तक पिलाया गया था। कई दूसरी जगह प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पकड़ कर उनसे गन्दी नीलियों को साफ कराया गया।

# २. युंगेर जिला

मुगर जिले में कांग्रेस का प्रचार खुब हुआ है। धगस्त १९४२ में ता श्रीकृष्णसिंह तथा जगलाल चौधरी, भृतपूर्व मन्त्री बिहार सरकार, ने काफी तुफानी दौरे किये थे और समय पर मस्तदी के साथ म्रान्दोलन में जन्म पड़ने के लिए वहां की जनता का आह्वान किया था। ६ अगस्त से यों तो प्रहिसारणक रूप के हड़ताल, जुलूस, पिकेटिंग सादि झारम्भ होगए थे, किन्तु १४ तारीख को छचानक तोड-फोड प्रारम्भ हो गई। समस्त जिले में एक भयंकर तुफान खडा होगया। लडकियों ने भी भ्रान्दोलन मे भाग लिया। कचहरी पर तिरंगा भण्डा फहराया गया, पिकेटिंग किया गया और वकीलों को वकालत स्थगित करने के लिए लाचार कर दिया गया। जिले के २० थानों में से १७ थाने ग्रान्दोलन के शिकार हुए। बलिया, खड़गपुर तथा तारापुर के थानों में ताले डाल दिये गए और व्यवस्थाश्रों का भार जनता ने अपने ऊपर ले लिया। तारापूर में तो शासन-प्रबन्ध-समिति बनी, न्यायाधीश नियुक्त हुए तथा स्वयंसेवकों का दल संगठित किया गया । जिले भर के समस्त प्रमुख-प्रमुख स्टेशन जला दिये गए। गिडीर, भाभा, बादलपुरा, बखरी, परिहारा, खडगपुरा, असरगंज, गोगरा, बिल्तियारपुर, नयुच तथा शेखपुरा के डाकखाने एवं खगड़िया व नयुन तथा कई अन्य स्थानों के शराबघर भी आक्रमण के शिकार हुए। जमई, बेग्सराय, सगडिया और मुंगेर की कचहरियों पर झंडे फहराये गए और उनमें ताला श्रमाया गया। खड्गपुर, गोगरी नयस और शेखपुरा के रजिस्दी आँफिस के

कागजात गलियों में फेंक दिये गए। बरियारपुर तथा नारापुर के पुल तोड़े गये। खगड़िया बैंक और मिस्टर एविन्स की कोठी पर भी चावा हुआ। वरौनी का कोयला-डिपो व जमुई नथा खड़गपुर के हाई स्कूलों के पनींचर और लाइश्वेरी की पुस्तके बर्बाद कर दी गई। समस्तीपुर से खड़गपुर जाने वाली रेलगाड़ा पर कब्जा कर लिया गया और उसे आजादी का सन्देश के जाने वाले स्वयंसेवकों के लिए प्रयोग किया गया।

मुगेर में विद्याधियों का जुलूस बड़े वेग के साथ गण्डीय नारे लगाना हुआ आग बढ़ रहा था। पुलिस ने उसकी गित का रोकना चाहा और वह अचानक लोगों पर लाठी-प्रहार करने लगी। किसी का कपाल फटा तो किसी का हाथ टूटा; कोई अपने नाक कान सम्भाल रहा था तो किसी की छाती में चोट लगी दिखाई देती थी। नगर के प्रसिद्ध वकील श्री निरापद मुखर्जी पुलिस की इस बर्बरता को देख रहे थे। उनका खूम खील उठा, आंखें कोंध य लास हो गई। वे उत्तेजित होकर आगे बढ़े तथा गरजकर अंग्रेज सार्खेण्य को ललकारा "इन मासूम बच्चे-चिचयों को क्या मारते हो, गेरी छाती पर गारों। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी बन्दूकों में कितनी गोलियाँ हैं, तुम्हारी लाठियों में कितनी शक्ति हैं।"

तारापुर में जनता ने याने पर अधिकार करके नगे दारोगा तथा जमादार नियक्त किये। चौकीवारों की नई हज्मत की ग्राज्ञा-पालन करने का हुका हुआ। गावों में अमन तथा शास्ति स्थापित करने के लिए स्वयंसेवकों वा एक दल संगठित किया गया और गांव-गांव में पंचायतें बनाई गई एवं उनके ऊपर पांच न्यायाधीश मुकर्रर किये गये। शासन-प्रबन्ध ग्रत्यन्त सुन्दर रहा धीर जनता के जान-माल की चोरों तथा वदमाशों से रक्षा की गई। अन्य स्थानों पर जब पुलिस ग्रंधाधून्य लूट-खसीट कर रही थी तो संग्रामपुर के एक धनी ग्वाले ने सोचा कि अपने धान के ढेर पुलिस की भेंट करने के वजाय गरीव भाइयों में बांट दिये। सेबोर में सरकारी कृषि फार्म पर जनता को नड़ी मुसीबतें सहनी पड़ीं। फीज ने चारों श्रीर से गांव की घेर लिया श्रीर वान के गोदाम लूट लिये। फीजियों ने एक हिन्दू तथा एक मुसलमान के घर पर भी हमला किया और ४०-५० तोले सोना लुट लिया। कलापुर में कोधित जनता ने स्टेशन पर हमला किया भीर उसमें श्राग लगा दी। तारापुर में भमरीकन फौजी बलाये गए, पर न जाने नयों उस दिन उन्होंने गोली चलाने से इन्कार कर दिया। उत्तेजित जनता स्टेशन पर टूट पड़ी ख्रीर उसे जलाकर राख कर दिया । स्टेशन मास्टर जैसे-तैसे अपनी जान बचाकर भागा ।

इस जिले में जनता कितने उत्साह, जोश एवं धावेग के साथ विद्वोह कर रही थी इसका पता इसी से लग सकता है कि जब सरकार को लाठी तथा गोली से कुछ सफलता न मिल सकी तो उसने ग्राम जनता पर निर्देयता पूर्वक हवाई जहाज से गोलियों की बौछार की। जनता के लिए इस प्रकार का आक्रमण बिलकुल नया था। श्रतएव ४० व्यक्ति शहीद हुए श्रीर १५ बुरी तरह घायल हुए। मामूली तरीके से बायल होने वालों की संख्या तो अनिमनत थी। इसके श्रलावा वेगुसराय, वरिश्रारपुर, खड़गपुर, नौगाची, खगड़िया, मानसी, गोगरी, महेशखूंट, मदारपुर, रोहियार, सूर्यगढ़ा, तेघड़ा श्रादि १६ श्रन्य स्थानों में भी गोली चली जिससे ४० श्रादमी मारे गए श्रीर बहुत से घायल हुए। बरियारपुर में समूह के एक-एक व्यक्ति को गोली का शिकार बनाया गया तथा ९० ग़ैर सैनिकों ने जनता को बुरी तरह पीटा श्रीर कइयों को घायल कर दिया। कोचाही में राह चलते आदिमयों पर गोली चलाई गई।

#### ३. चम्पारन जिला

चम्पारन भारत के इतिहास में महात्मा गान्धी के नेतृत्व मं हुए प्रथम सत्याग्रह के रूप में बहुत प्रसिद्ध होचुका है। इसकी काफी समय तक महात्मा गान्थी एवं राजेन्द्र बाबू के निवास-स्थान होने का सीभाग्य भी प्राप्त हो चका है और इन दोनों महान् नेताश्रों के सम्पर्क के कारण यहां की ग्राम जनता ग्रीर विशेषकर कांग्रेस कार्य-कर्ताश्रों में श्रहिंस। की भावना काफी घर कर चुकी है। श्रतएव इस जिले में आन्दोल का नेतृत्व प्रायः कांग्रेस-कार्यकर्ताश्रों के हाथ में रहा, जिससे जनता की श्रोर से किसी भी सरकारी ग्रादमी की जान लेने की कोशिश नहीं की गई। हाँ, सरकारी संस्थाग्रों को लूटने-फूँकने का प्रयत्न अवस्य किया गया पर वह भी श्रहिंसा समफ्तकर या पुलिस के श्रत्याचारों से तंग श्राकर।

१० तारीख को ग्राम हड़ताल के रूप में श्रान्दोलन का श्रीगणेश हु शा।
११ तारीख को बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया जिस पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया श्रीर पांच श्रादमी घायल हुए । १२ अगस्त को लाइन, तार
श्रादि तोड़ने का काम रक्सील से शुरू हुआ और सगौली, मोतीहारी, मेहसी
श्रादि स्टेशनों का बहुत नुकसान किया गया। उत्तेजित जनता ने मोतीहारी के
इन्कम-टैन्स श्रांकिस को जला दिया, रिकूटिंग श्रांकिस पर आक्रमण किया तथा
पुल, तार इत्यादि नष्ट कर दिये। गोविन्दगढ़, रक्सौल, सगौली, ढाका, घोडासाहन, पिपरा, कैसरया, मधूबन, श्रादापुर के थानों, ढाका, रामगढ़वा श्राटेरा,

मखुझा, घोड़ासाहन के डाकखानों एवं ढावा के नहर-दप्तर पर वावे किये गए भ्रौर उनको लूटने-फूँकने की भी चेष्टा की गई।

बेतिया डिवीजन के भ्रन्तर्गत सब यानों पर तिरंगे फंडे लगाये गए। ग्रिविकांश थानों की पुलिस सब डिवीजन के हेडववार्टर पर ग्रागई । करीब-करीब सब पोस्ट आफिसों पर जनता का कब्जा हो गया।

आन्दोलन प्रारम्भ होते ही मरकार ने मोतीहारी के हिन्दू बलेक्टर से सब श्राधकार छीनकर दो युरोपियनों को, जिनमें से एक सर्किल मैनेजर था तथा दूसरा मधूबन स्टेट का सैनेजर, सींप दी । यूरोपियनों ने टॉमियों की सहायता से जनता पर बड़े ग्रमानुषिक ग्रत्याचार किये। वेतिया, घोड़ासाहन, फुवांटा, पंच पोखरिया और मेहसी स्थानों पर गोली चलाई गई। मेहसी में रामावतार शाह को प्लेटफार्म पर बलाकर गोली से उड़ा दिया गया। बादापुर कांग्रेस भ्राश्रम जला दिया गया । सगौली फुलवारिया, मेहसी, बरकागाँव, नरकटियागंज द्यादि ५० स्थानों पर फीज द्वारा लूट की गई। जेल में भी काफी वर्बरता का परिचय दिया गया । उदाहरण के लिए ३ ब्रादिगयों को एक कम्बल और १० को पानी पीने के लिए एक गिलास दिया गया । ४० आदिमियों के स्थान में १२० ग्रादिमयों को ठुंस दिया गया इत्यादि-इत्यादि । वेतिया डिवी-जन में फौजियों ने बहुत अत्याचार किया । वे अपनी जरूरत की चीजें दूकानों से उठा ले जाते, रात को गाँवों पर हमले करते और लोगों को बुरी तरह लटते तथा उनकी स्थियों के साथ बलात्कार करते । जो कोई भी गान्धी टोपी पहने दिखाई देता या उसकी मिट्टो पलीत की जाती थी। यहां पर लोगों को ४० साल तक की सजाएँ हुई थीं।

## ४. शहाबाद जिला

शाहबाद को लोग आजादी की प्रथम लड़ाई के नेता श्री कुंवरसिंह की जन्मभूमि के रूप में जानते हैं। इस जिले में १० ग्रगस्त से श्रान्दोलन का श्री-गणेश हुग्रा। शाहाबाद में कार्यकर्ताश्रों ने विद्याधियों की सहामता से शहर भर में बड़ा भारी प्रदर्शन किया। शाम के समय रमना मैदान में एक विशाल सभा हुई। लोग बड़े उत्साह, उमंग एवं वैर्य के साथ अपने नेता श्री प्रशुक्त मिश्र का व्याख्यान सुन रहे थे, जो उन्हें कांग्रेस की स्थिति तथा नौकरशाही की बर्बरता बता रहे थे। पुलिस के कर्मचारी मिश्रजी को गिरफ्तार कर आन्दोलन की गति को रोकना चाहते थे। श्रतएव वे भीड़ को चीरते हुए उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े। जनता उनके इस निन्दनीय कार्य को सहन न कर सकी।

उसका पारा चढ़ गया श्रीर वह बड़े वेग से पुलिस पर टूट पड़ी। पुलिस का वैये छूट गया, वह गाग खड़ी हुई। बेचारे सब डिवीजनल श्रफसर को श्रपन हुँ तक को सम्हालने का होश न रहा। वे जैसे-तैसे श्रपनी जान बचाकर भागे।

इतने में ही पुलिस के धन्य ग्राप्तसर भी सशस्त्र पुलिस के साथ घटना-हथल पर जा पहुंचे। उन्होंने सिपाहियों को जनता पर लाठी-चार्ज करने का हुक्म दिया। परन्तु जनता इससे घवराई नहीं। वह उपों-की-त्यों बैठी भाषण सुनती रही। ग्राजादी के इन दीवानों के साहस ने सिपाहियों के हृदय दहला दिये; उन्होंने ग्रपने देश भाइयों पर गोली चलाने के जनन्य कार्य से मुह मोड़ लिया। बस, लोगों के दिलों से सरकारी रीव उठ गया। सभा की समाप्ति पर सभी सरकारी दफ्तरों पर मंडे फहराये गए। जिले के ग्रन्य १० थानों पर भी जनता ने बिना खून-खराबी के ग्रांचकार कर लिया। पर यह स्थिति कुछ ही दिन तक कायम रही। बाद में गोरे सैनिक जिले भर में फैल गये ग्रीर उन्होंने जनता के खून से जिले भर को रँग दिया। घारा, कोवनरा, भभीरा, जुकहटी, शाहपुर, लगडी, बलीगंज, सहसराम, संभीबा, मोठगिनी, भगुधा, कुमराब, नया-नगर, बलोहा, कटैरया, एमरी श्रीर शाहाबाद में जनता पर गोली चलाई गई।

बङ्सरा, पीरी, सन्देश, जगदीशपुर, रोहतास, चनारी, किनार, नोखा, नासरीगंज, रामगढ़, चांद, प्रछीरा, चैनपुर, जुदरा, हुमरांव, नवाबनगर, ब्रह्म-पुर खादि के थाने जनता के ग्राक्रमण के शिकार हुए। बड़हरा, बाहपुरा, रोहतास, दिलार, नोखा, विक्रमगंज, रामगढ, चांद, ग्रहीरा,तथा चैनपूरा थानीं में जनता ने ताला डाल दिया और पुलिस की म्रात्म-समर्पण करने के लिए वाध्य किया।। सहसराम वाना लगभग डेढ् मास तक जनता के प्रधिकार में रहा । चैनपुर, मभुमा श्रीर रायगढ़ थानों में जनता ने ग्रपनी शासन-प्रबन्ध-समितियां बनाई । सेमगांव, गढ़ौती, परपौखुरी, धनौती, पियरौं, नुबार, हसन-बाजार, कुम्हऊ, करबन्दियां, डीहरी, विक्रमगंज, जुदरा तथा डुमरांव के स्टेशन जला दिये गए। पीरी में विद्यार्थियों ने रेलवे ट्रेन पर कब्जा कर लिया भीर उसका उपयोग स्वयंसेवकों को इधर-उधर लाने लेजाने में किया। इसके प्रति-रिक्त सहसराम, डालमियानगर, नोखा, विकमगंज, अभुष्रा, रामगढ़ तथा ड्रम-रांव के डाकलाने लूटे व जलाये गए। नगर ग्राफिसों और भराव की भट्टियों पर भी आक्रमण हुए। कस्तर पूस्ता सड़क के पुल तोड़ डाले गये। आन्दोलन की यह विशेषता रही कि थानों पर जनता का श्रीधकार होने से यद्यपि पुलिस भाग खड़ी हुई नी, फिर भी कहीं भी चोरी डनौती नहीं होने पाई। थानों की पनः स्थापना होने के बाद ही इनका जोर रहा।

इस जिले के इतिहास में हुमरांष का नाम सदा अमर रहेगा। १६ अगस्त की शाम का ४००० व्यक्ति याने पर संडा फहराने के लिए पहुँचे किपलमुनि नामक २१ वर्षीय नौजवान के हाथ में राष्ट्रीय अंखा था। वह आगे बढ़ा। थानेदार ने गरजकर कहा— "खबरदार, आगे पैर रखा तो गोली से उड़ा दूंगा।" किपलमुनि पुलिस की ऐमी धमिक्यों से उरने बाला थोड़े ही था! बहतो देश की आजादी के लिए अपनी चिता में खुद आग लगाने को तैयार था। वह आजादी का दीवाना बड़े गर्व के साथ राष्ट्रीय मंडा लिये थानेदार के सामने जा खड़ा हुआ। निर्देशी थानेदार ने चट अपना रिवाल्वर दवाया और देखते-देखते धांय-घांय करती हुई गोली युवक के सीगे के पार हो गई। युवक का बलिदान पूरा हुआ। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा पर मंडा अब भी उसके हाथ में था। धानेदार भुण्ड की और लपका और उसे अपने पैरों के तले कुचल दिया।

राष्ट्रीय भंडे का यह श्रपमान पास में खड़े हुए गगदास लुहार नामक युवक की सहन न हुआ। उसका खून खील उठा और वह झंडे की उठाने के लिए उसकी ग्रोर नक्का। पर वह भंडा उठाने भी न पाया था कि थानेदार के रिवाल्वर की गोली उसके सीने में से निकल गई। वह वहीं गिर पड़ा। युवक के इस बलिदान ने श्रवनी वार एक साठ वर्ष के बूढ़े की नैयार किया। उसके बाल सफेद हो चले थे, पर उसके खून में अब भी गरमी थी। वह श्रपना सीना निकाले हुए आगे वढ़ा। भला, थानेदार इस कब सहन करना। उसने तत्काल उसे भी अपनी गोली का शिकार बनाया। पर भीड़ वीरों से खाली न थी। वेखते-ही-वेखते १६ वर्ष का बालक गोपालराम भीड़ को चीरता हुआ भंडे के पास आ पहुँचा। निर्देश थानेदार की गोली उसकी कमर में लगी। वह धायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और चार घंटे बाद अस्पताल में श्रपने देश की आजादी के लिए शहीद हो गया। १६ श्रगस्त का वह दिन चला गया, पर इन वीरों के बिलदान सदा के लिए ग्रमर होगये। देश की आजादी के इतिहास में मृत्यु से खेलने वाले इन वीरों का नाम सदा स्वर्ण श्रक्षरों में लिखा जायगा।

दमन भी खूब हुआ। १८ स्थानों पर गोली चर्ली। सहसराम में मशीनगन का प्रयोग किया गया और जुलूस पर गोलियाँ वरलाई गई। गंगा के तटवर्सी गांवों को घेर लिया गया और वहां के घरों को लूटा तथा अर्वाद किया गया। लोगों के घरों में आग लगा दी गई और इस धूपकार गांवों को दमलान के रूप में बदल दिया गया। चनडीहा, कसाय, जितौरा, संभौली, वलीगाँग आदि अनेक गांवों में जनता को बुरी तरह पीटा गया और मारते-मारते उन्हें बरती पर लिटा दिया गया। बलीगाँव के नौजवान छात्र श्री नन्दगोपालसिंह को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि म्राज भी उसके शरीर पर लाठी के निज्ञान बने हैं।

कांग्रेस-कार्यकत्तांश्रों को ग्रत्यन्त कड़ी सजाएं दी गईं। मामूली अपराधों पर बीस-बीस वर्ष का कठोर कारावास दिया गया। पांच आदिषयों को तो फांसी की सजा हुई। सगरांव के कांग्रेस कार्यकर्ता जमीर खां को पकड़ने के लिए उनके भाई को कैंद कर लिया गया, हालांकि उनका ग्रान्दोलन में कोई हाथ नथा। इससे पना चलसकता है कि पुलिस दमन पर कितनी तुली हुई थी।

इस जिले में पुरुषों के साथ स्त्रियों और बच्चों पर भी गोलियां चलाई गई भीर उनको तरह तरह से दमन-चक्र में पीसा गया। बनसोई में स्त्रियों से बलात्कार भी किया गया।

#### ४. गया जिला

गया पटना-रांची सड़क पर श्राबाद होने के कारण फीजी केन्द्र हैं और काफी फीज यहाँ रहती है। श्रगस्त सन् १६४२ में बद्यपि जिले भर में काफी असन्तीष की भावना फैली हुई थी, किन्तु फीजियों के बड़ी संख्या में वहां मौजूद होने के कारण लोग कुछ भयभीत से थे। यहां कारण है कि ६ अगस्त को नेताओं की गिरफ्तारी से जहां समस्त विहार में श्राग भभक उठी, वहां गया में भय श्रीर सन्देह का ही वातावरण बना रहा। पर बहुत जल्दी यह डर का भूत लोगों के ह्दय से हट गया श्रीर वे अपनी जान हथेली पर रख कर पूर्ण उत्साह के साथ श्रान्दोक्षन में सिक्रिय भाग लेने लगे। इस प्रकार वहां १३ अगस्त से श्रान्दोलन का श्रीगणेश हुग्रा। जिले भर में ग्रराजकता फैल गई। लगभग डेढ़ सास तक जिले भर में यातायात बन्द-सा रहा।

जनता ने वजीरगंज, बेलागंज, कुर्या, घोसी, श्ररवाल, नवीनगर, कुटुम्बा, वादनगर के थानों पर श्राक्रमण किये। १४ थानों को प्रबन्ध न कर सकने के कारण सब डिवीजनों में बुला लेना पड़ा। वादगंज, बेलनगंज, तथा वजीरगंज के रेलवे स्टेशन जला दिये गए। शराब की भट्टियों भीर १६ डाकखानों पर भी जनता ने तोड़-फोड़ की। श्ररवाल, तबीनगर, वादनगर, घोसी, कुर्या के पोस्ट श्राफिस लूटे तथा जलाये गए। कुछ नहर के श्राफिस भी जनता के कोध के शिकार हुए।

गया जिले में गोनी नली, जिसमें ३ व्यक्ति मरे तथा ११ घायल हुए। २ लाठी व माले से मारे गये। १८ ग्रगस्त को जब जनता कुर्या थाने पर फंडा फहराने पहुँची तो उस पर बर्छी और मालों से ग्राक्रमण किया गया ग्रीर श्री स्थामिहहारी लाल, मंत्री थाना कांग्रेस कमेटी को साले से मार काला गया।

अरवाल थाने में प्राइमरी स्कूल के अध्यापक श्री दुमाध्यसिंह को पीटले पीटले मृत्यु के चाट उतार दिया गया। उसका अपराध केवल यह था कि वह पहले दिन जुलूम में शामिल हुआ था। इसी प्रकार सामूहिक जुर्माना वमूल करने में भी काफी सख्ती से काम लिया गया।

इस जिले के ग्रान्दोलन की यह विशेषता थी कि यहां के मुसलमानों ने भो देश की ग्राजादी की इस लड़ाई में खुले दिल से भाग लिया और अन्त तक कई मुसलमान कार्यकर्ता ग्रान्दोलन का संचालन करते रहे।

### ६. हजारीबाग जिला

हजारी बाग में आन्दोलन का श्रीगणेश ११ अगस्त से हुआ। श्रोमती सरस्वती देवी एम० एल० ए० ने एक जुलूस संगठित किया, जिसका उद्देश्य नेताओं की गिरण्नारी के बिरोध में शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करना था। दो-एक दिन तक इसी प्रकार जुलूस निकलते रहे। परन्तु जब सरकारी अधिकारियों ने कुछ छेच-छाड़ की तो उत्तेजित जनता ने पोस्ट ऑफिस, यूरोपियन बलब, लाल कम्पनी तथा डिप्टी कमिश्नर की ग्रदालत में साथारण-सी तोड़-फोड़ की।

इस जिले में सबसे अधिक राजनैतिक चेतना अवरक की खानों तथा गिरिडीह के आम-पास कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों में हैं। में लोग नेताओं की गिरपतारी की खबर सुनते ही अधीर हो उठे। उन्होंने फुमरी तलैया में जुलूम निकाला। पोस्ट आफिस, रेलवे स्टेशन और शराब की मट्टी पर साधारण नोड़-फोड़ करके जुलुस तितर-बितर हो गया।

होमचांच में जनता ने एक जुलूस निकाला । यद्यपि जुलूस शान्ति से निकल रहा था, पर मधिकारी इसे भी सहन न कर सके । उन्होंने जुलूस पर लाठी-चार्ज किया, हन्टर चलाये तथा गोली भी चलाई, जिससे २ व्यक्ति मारे गय भीर २२ के लगभग चायल हए । जन-समूह विशाल था । वह निर्मीकता के साथ इटा रहा । स्थानीय कांग्रेसी नेता लोगों को बराबर महिंसक बने रहने का भावेश देते रहे और उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से लहू की चूंट पीकर उनकी इस कठोर भाशा का पालन किया ।

सरकार का दमन-चक्र इस जिले में बड़ी भंगकरता से चला। कोडरमा याने में गिरफ्तार व्यक्तियों पर हन्टर से इतनी बुरी तरह मार पड़ी कि उसे सुनकर बड़े-बड़े साहमा बुरुषों का भी दिल दहल जायगा। पुलिस ने अपनी राझसी प्रकृति का परिचय देते हुए लोगों को चौराहों पर नंगा करके हंटरों से पीढ़ा शीर जब तक उनका शरीर लहु-लुहान न होगया शौर वे अधमरे न होगए तब तक उन पर वर। बर मार पड़िनी रही । असक्ष पीड़ा के कारण वेहोश हो जाने पर भी मार बन्द न हुई श्रीर बाद में वे जेलखानों की काल-कोठरियों के अन्दर ठूस दिये गए । एक-दा ने तो जैस के फाटक पर पहुंचने-पहुंचते ही दम तोड़ दिया।

बड़ी-बड़ी कम्पनियों के मालिकों को अपमानित किया गया ग्रीर उनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।

# वावृ जयप्रकाशनारायण का साहसपूर्ण कार्य

एलिजाबेथ काल के एक अग्रेज कवि ने कहा है "लोहे के सींखचों से जेल नहीं वनती " (Iron bars do not prison make)। यह तो मनुष्य का मन ही है जी जेल का निर्माण करता है। विलकुल खुले मैदान में रहने वाला व्यक्ति यदि अपने को बन्दी समफना है तो वह पूरे माने में बन्दी है, और यदि जेल के अन्दर बैठा हुआ अपने को मृक्त मानता है तो वह मुक्त है। क्योंकि 'भावना के अनुसार किया होती है' इस मिद्धान्त के अनुमार वह लौकिक अर्थ में अपने आपको मृक्त करने के लिए म्थूल प्रतिबन्धों को तोड़ने का कोई साधन निकाल ही लेता है। अपने अपूर्व साहस, विलक्षण बुद्धि-चातुर्य आदि गुणों के आधार पर बाबू जयप्रकाशनारायण ने इस विषय में हमारे सामने एक अद्भृत आदर्श रखा है। जिसकी मनसनीपूर्ण कहानी मृनकर कोई भी व्यक्ति मृश्व हए दिना नही रह सकता।

नेताओं की गिरण्तारी के साथ देश में एक उग्न श्राग्तांत्रन की श्राग् भड़क उठी। पर जयप्रकाश बावू हजारी बाग की सेन्द्रल जेल में नजरबन्द थे। "स्वतंत्रता की कीमत चुकाने के निए कीवाने देशभवत श्रागे बढ़ रहे थें। शौर जयप्रकाश जेल के गीखनों के भीतर यह सब बबस होकर देखते रहें। उनकी यार श्रात्मा भला यह कैसे सहन कर सकती थी।"

११ नवम्बर सन् १६४२ का महत्त्वपूर्ण दिन आया और उसके साथ आरतीयों का प्रसिद्ध त्यीहार दिवारी भी। देश भर में अपूर्व जरसाह के साथ लोग उत्सव में भाग लेने लगे। विन्ध्यों ने भी जेल मे रास-रंग मचाने का निश्चय किया। बिहार के प्रधान मंत्री श्रीकृष्णसिंह आदि सब बड़े-बड़े व्यक्ति इसमे गरीक थे। अतएव अधिकारियों की उसमे अड़चन डालने का मौका न मिला। रात्रि के समारोह के समय राजबन्दी बैरकों के बाहर रखे गये। बड़ी थूम-धाम के साथ उत्सव प्रारम्भ हुआ। उधर अधिकारियों की आंखों में धूल फ्रोंककर जेल की दीवार फरिन की बीजना बन चूकी थी। आगे उत्सव हो रहा था पिछे, जयप्रकाश बाब् तथा उनके पांच साथी श्री रामकन्यन मिश्र,

योगेन्द्र गुक्त, सूर्यंनारायणसिंह, गुलावलन्द्र गुप्त और शालग्रामिंगह अपने पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार जेल की ऊंची-ऊंची नीवारे लांचकर बाहर निकल गये। अन्य सायी तो अच्छी तरह निकल गये किन्तु जयप्रकाश बाबू के गहरी चोट आई। एक साथी ने उन्हें अपने कंचे पर ले लिया और आगे बढ़ने लगे। इस प्रकार वे थोड़ी देर में खतरे से वाहर निकल गये। वहां दो मगस्त्र राक्षकों के साथ एक मोटरकार उनकी प्रतीक्षा में खड़ी थी। राची तक वे इसी मोटर में गये। आगे वीहड़ बन था। मोटर का जाना उसमें मम्भव नहीं था। अतएव उसे उन्होंने वहीं अग्नि की भेंट चढ़ा दिया और सबने गया की और पैदल यात्रा प्रारम्भ कर वी।

अवड़-खावड़ जंगली रास्ता, वस्ती का वचाव तथा पैदल यात्रा, वड़ी भयंकर समस्या थी। पैदल चलते-चलते कांटों और काड़ियों के कारण पैर लहू-लुहान होगये। छाले पड़-पड़कर फूट रहे थे, जिनसे पीड़ा और भी असहय ही रही थी। एक-एक करके चार दिन गीत गये, पर भोजन से भेंट नहीं हुई। भाग्य से पांचवें दिन एक जंगल में कुछ जंगली फल मिले, जिनको खाकर वेचारों ने कुछ क्ष्मा शान्त की। सारा जिस्म धककर चूर हो गया था। शरीर का एक-एक अंग आगे बढ़ने से विद्रोह कर रहा था। परन्तु फिर भी चलना था इसलिए वे चलते गये।

वीरे-बीरे गया पहुंचे। जयप्रकाश बाबू के पास सी रूपये का एक नोट या। उसको खर्च करके कपड़े खरीदे और जैने-तेसे एक मित्र के यहां घरण का प्रबन्ध हुआ। अब समस्या काम करने की आई। देश में घूनकर आन्दोलन की आग को फिर से भड़काने का प्रोग्राम बनाया गया। अतएव जयप्रकाश बाबू बनारस आये और वहां के छात्रों एवं कार्यंकर्ताओं को आन्दोलन के विषय में आदेश देकर उन्होंने रीवां की और प्रस्थान किया। बीच-बीच में मुख्य-मुख्य स्थानों पर इसी प्रकार लोगों को फिर से आन्दोलन के लिए तैयार करते हुए वे बम्बई पहुंचे और अच्युतपटवर्धन से मेंट की। पटवर्धन महोदय पहले से ही पश्चिमी भारत को एक नये सांचे में ढालने का प्रयत्न कर रहे थे। उनर अध्या आसफ्य की और डा॰ राममनोहर लोहिया कलकत्ते में ऐसी ही तैयारी में लगे हुए थे। इस प्रकार सबने आपस में विचार-विभव्न कर कार्य प्रारम्भ कर दिया। किन्तु इसकी सफलता के लिए समय-समय पर कार्यंकर्ताओं का आपस में मिसना और उसके लिए ट्रेनिंग देना आवश्यक था। समूचे बिटिश भारत में गुष्तवरों का सुदृढ़ जाल बिछा हुआ था, एक अंगुल भूमि भी खतरे से खाली नहीं थी। अतएव नेपाल की भूमि इस कार्य के लिए उपयुक्त समर्भी

गई ग्रीर सन् १९४३ के ग्रप्रैल मास में एक जंगल के अन्दर कार्यकत्ताओं का प्रथम सम्मेलन हुआ जिसमें 'स्राजाद हिन्द' दस्ते का निर्माण किया गया।

इस दस्ते का प्रतीक तीन बाण माने गये जो स्वतंत्रता, रोटी ग्रीर एक राष्ट्र के द्योतक थे। इसकी शिक्षा विलकुल फीजी ढंग की थी ग्रीर इसके सदस्यों को चांदमारी, छापामार लड़ाई आदि सभी युद्ध के कौशल सिखाये जाते थे। धीरे-धीरे इस दस्ते की कार्यवाही बहुत तीन होगई ग्रीर उससे ग्रंग्रेजी सरकार की भांति नैपाल सरकार भी भय खाने लगा। निवान २४ मई सन् १६४३ को श्री जयप्रकाश, डा० लोहिया तया उनके तीन ग्रन्य साथी गिरफ्तार करके हनुमाननगर में बन्द कर दिये गये। उश्वर से ग्रंग्रेजी फीज जयप्रकाश जी ग्रादि के हथियाने के लिए नैपाल की सीमा पर ग्रा पहुंची। जब दस्ते के ग्रन्य कार्यकक्तांग्रों को इस षड्यन्त्र की सूचना मिली तो उन्होंने जेल के ग्राधकारियों को ऊंचे-नीचे सभी तरीकों से ग्रपने ग्रनुकूल करने की भरसक चेष्टा की, किन्तु उनको सफलता न मिली।

समय निकलता गया स्रोर संग्रेजी फीज नजदीक झाती गई। कार्यकर्ताश्रों को गुप्त रूप से खबर मिली कि नैपाल सरकार जयप्रकाश बाब खादि को कल ही श्रंग्रेजी सरकार के हवाले करने जा रही है, क्योंकि "बर्बर और युगों से गुलामी की वृत्ति रखने वाली स्वतंत्र भारतीय रियासतों का ठिकाना ही क्या भीर उसकी दृष्टि में इन जानों का मृत्य ही क्या ?'' ग्रतएव वे भावी परिणाम की ग्राशंका से ग्रधीर हो उठे और सबने एकत्र होकर यह निश्चय किया कि जेल पर छापा मारकर नेताओं को छुड़ा लिया जाय । चार पांच नवयुवक कार्यकर्ता गुप्तचर के रूप में बन्दियों के कैम्प पर पहुँचे। उन्होंने भाँति-भाँति के प्रलोभन देकर वहां के प्राय: सभी रक्षकों को अपनी ओर मिला लिया। उधर कार्यकत्ताओं ने कई दल बनाकर नगर में प्रवेश किया। एक दल ने जाले ही जेल की दाहिनी श्रोर के एक मकान में श्राग लगा दी श्रीर चारों श्रोर से 'दौड़ो-दौड़ो' 'ग्राग वक्ताघो' 'जान बचाग्रो', श्रादि की ग्रावाजों ग्राने लगीं। लोगों को इस प्रकार बुरी तरह से चिल्लाते देख जेल के सन्तरी ग्राग बुभाने के लिए घटनास्थल की ग्रोर दौड़ पड़े। जेल पर बहुत ही कम सन्तरी रहे। कार्यकत्तिग्री का दूसरा दल समय की प्रतीक्षा में था ही । ग्रतएव उसने इसी बीच में जेल पर हमला कर दिया ग्रीर तत्काल जेल के सन्तरी को मीत के घाट उतार दिया। बन्द्रक की स्रावाज सूनकर हवलदार ने ऊपर से गोली चलाना प्रारम्भ किया, किन्तू लोगों ने उसे गिरा दिया। इतने में ग्राग लगाने वाला दल भी आ पहुँचा। लगभग १०-१२ हजार व्यक्ति इकट्ठे होगये। 'मारो, पकड़ो', का

जबरदस्त गोर होते लगा। हत्ला मृतकर ग्रधिकारो लोग दौड़कर उद्यां पहुँचे किन्तु लोगों के उत्साह के सामने उनकी हिस्मन कुछ करने की नहीं हुई।

भीड़ ने जेल का फाटक तोड़ दिया श्रीर रोजनी बुक्ता दी। चारों ग्रार ग्रंघेरा छा गया। जयप्रकाश बाबू के लिए मार्ग खुला था। अलएव वे ग्रापने साथियों के साथ बिना किसी विशेष कठिनाई के भाग निकले।

जेल से निकलने के परचात् जयप्रकाश बाबू ने बंगाल, बिहार, युक्त-प्रान्त, पंजाब ग्रांदि प्रान्तों में भ्रमण किया तथा ग्रान्दोलन को जारी रखने के लिए लोगों को उत्साह दिलाया। इस दौड़-यूप में उन्होंने एक दिन का भी विश्वाम नहीं लिया। फलतः उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया जिससे उनको बाध्य होकर काश्मीर की थोर जाने का निरम्य करना पड़ा। पर वे काश्मीर नहीं पहुंच पाये श्रीर बीच में ही ग्रमृतरार में गिरपनार करके ताहोर के शाही किलें में नजरबन्द कर दिये गये।

इस प्रकार इस वीर पुरुष ने भारत की भावी संतान के लिए त्याग, साहम एवं वृद्धि-वातूर्य का ब्रादर्श हमीरे सामने उपस्थित कर दिया।

## ७. भागलपुर जिला

यह जिला सवा से देश की आजानी के लिए संग्राम में विहार के और जिलों की अपेक्षा ग्रागे रहा है। इसी जिले के बहिपुर स्थान में सन् १९३० में देशरत्न बाबू राजे द्वप्रसाद पर लाठियों की मार पड़ी थी। तब से इस जिले में ऐसी जागृति पैदा हुई कि यह कांग्रेस के काम में सबसे ग्रागे बढ़ गया। जहां इस जिले में डा० राजेन्द्रप्रसाद के प्रभाय के कारण गांधीवादी कार्यकर्ताओं की काफी संख्या है, वहां प्रसिद्ध समाजवादी नेता बीबू जयप्रकाणनारायण का मुख्य क्षेत्र होने के कारण उग्रवादियों की भी कमी नहीं है। अतएव शृक्ष-शृक्ष के एक दो दिनों को छोड़कर वाकी सारे आन्दोलन में यहां की जनता में हिसक प्रवृत्ति ग्रविक मात्रा में पाई गई। हाँ, सुपोल में जनता ने ग्रन्त तक श्रविसा-नीति पालन किया।

इस जिले में भागलपुर, बांका, मधेपुर तथा सुपोल ये चार सब डिवीजन हैं, जिनमें सुपोल को छोड़कर अन्य तीनों सब-डिवीजनों में आन्वोलन का बहुत जोर रहा। भागलपुर में १० अगस्त को जनता एवं विद्याचियों के अलग-अलग जुनूस निकले। दोनों जुलूस शहर में घूमकर कवहरी पर जा पहुंचे। विद्या-धियों ने कलक्टर आफिस तथा हेड पोस्ट आफिस पर घावा बोल दिया और दोनों पर राब्द्रीय भंडा फहरा दिया। १९ तारीख को जनता ने कांग्रेस-मवन

पर, जो ९ धगस्त से पुलिस के अधिकार में ना, हमला किया और उसे पुलिस के हाथों से छीन लिया। इसके वाद तो शहर के कालेज के रेकार्ड, इंस्पेक्टर ग्राफ स्कूल का ग्राफिस ग्रोर इन्कम-टैक्स आफिस मंग्राग लगा दी गई। भागल-पुर के रेलवे—गोदाम को लूटा गया तथा थाने के दफ्तर, पोस्ट ग्राफिस तथा रिजस्ट्री ग्राफिस जलाकर खाक कर दिये गये। जनता ने मालगोदाम पर हमला कर सैंकड़ों बोरे चीनी लूट ली। खगरिया से कटिहार तक १०० मील रेल की पटरी उखाड़ दी गई। पसराहा ग्रीर नारायनपुर के बीच की लाइन बिलकुल नष्ट कर दी गई, जिससे छ: माह तक गाड़ी बन्द रही।

१३ तारीख को सहफाबाद के चर्छा-शिक्षण-शिविर से पुलिस ने चर्छ, धुनके इत्यादि सब सामान उठा लिया और उसे थाने में बन्द कर दिया। पुलिस के इस निन्दनीय कार्य को जनता सहन न कर सकी। वह उत्तेजित हो उठी और थाने पर टूट पड़ी। थाने की सब वस्तुएं तोड़-फोड़ कर नष्ट-भ्रष्ट कर दी गईं भीर चर्छा—संघ का सब सामान वापिस ले लिया गया। पच्छ-गिछिया, सहरसा तथा सोनसा, कचहरी इन तीनों स्टेशनों के माल-गोटामों को लूट लिया गया, जिनमें १०,००० स्कीपर तथा बहुत-सा दीगर फर्नीचर था। तीन इंजन ईंट-पत्थरों से मार-मार कर तोड डाले गये।

बनगाँव थाने के अन्तर्गत १२ जमीदारों के पास लाइसेंस की बन्दूकों थीं। कांग्रेस के स्वयंसेवकों की तरफ से उन्हें नोटिस दिया गया कि वे अपनी-अपनी बन्दूकों कांग्रेस-कैम्प में जमा करा दें। जमीदार घवड़ा उठे और २४ घंटे के अन्दर ७ वन्दूकों कांग्रेस-कैम्प में जमा हो गईं। सहरसा मिशन की बन्दूक और बड़ियाही कोठी की किश्चियन मेम मिस एच० ई० के पास से एक मोटरकार, एक रेडियो सैंट, एक बन्दूक, १२ कारतूस, १ डाइनेमों तथा ५० दीन पेट्रोल कांग्रेस स्वयंसेवकों ने अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार पूरी शक्ति संचित कर स्वयंसेवकों ने सहरसा, पच्छगछिया आदि ५ विभिन्न स्थानों में अपने कैम्प स्थापित किये और गाँव-गाँव में कांग्रेस-प्रचार करने लगे। मोटरों द्वारा स्वयंसेवक एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाक ले जाते थे तथा प्रचार का काल करते थे।

सुपोल में अन्य डिवीजनों की भांति हिंसा से काम नहीं लिया गया। जनता ने किसी भी सरकारी सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया यद्यपि श्रिष्ट-कार सब थानों पर कर लिया गया था। पुलिस के हथियार भा छीनकर ताले में बन्द कर दिये गए। सरकारी कर्मचारियों के साथ मित्रतापूर्ण बर्ताव किया गया। एक यहीने तक इसी तरह दपतर बन्द रहे और उन पर स्वयंसेवकों का

पहरा रहा। वर्षा के दिन होने के कारण इस डियीजन के चारों तरफ बीसों सील तक पानी-ही-पानी भरा पड़ा था। अन्तएव दमन करने के लिए बाहर ने फीज न आ सकी। पर बाद में जैसे-तेमें नावों में फीज यहां पहुचाई गई। उसने आते ही गाँति-गाँति के अत्याचार शुरू कर दिये और जनता को खूब लूटा-खसोटा। जिन सरकारी कर्मचारियों के साथ अब तक भाई-चारे का व्यवहार किया गया था वे भी अब सैनिक-सहायता पाकर जनना के लिए मौत का परवाना बन गये। अहिसक और निहत्थे लोगों की नंगा करके पीटा जाना था और गोरे सैनिक उनकी छाती पर बैठ जाते थे।

भागलपुर श्रीर वांका सब डिबीजन में अब फीज के श्रत्याचारों से ग्रान्दोलन की गति बहुत ही मन्द पड़ गई तो वहां के बचे-खुचे कांग्रेस कार्य-कत्तात्रों ने परशुराम बाबू की अध्यक्षता में 'परगुराम दल' के नोम से एक दल तैयार किया, जिसका काम सरकारी स्थानों पर हमला करना था । पर पुलिस ने इस दल पर हमला किया भीर परशुराम बाबू को गिरपतार कर लिया। इसके बाद सियाराम बाबू ने इसका नेतृत्व किया जिससे इसका नाम 'सियाराम दल' हो गया। सियाराम बाबु की अध्यक्षता में इसकी हलचल कुछ तीव रही। कितने ही स्थानों पर इस दल ने पुलिस यालों पर हमले किये और उसके हिथियार छीन लिये। कहीं-कहीं इस दल के आदमी भी पुलिस की गोली के शिकार बने । इस दल के कार्यकर्ताओं द्वारा मैकडों ऐसे आदिमियों के नाक-कान या हाथ की उंगलियां काट डाली गई जिन्होंने इस दल की खोज करने में पुलिस को मुप्त या प्रत्यक्ष रूप से सहायता दी थी । इपर सरकार ने बांका तथा भागलपुर जेल से लगभग द० डकैत सजा पूरी होने से पहले ही छोड़ दिये। वे महेन्द्र गोप के साथ सियाराम दल में शामिल होगये। इससे दल की शक्ति बहुत बढ़ गई भीर उसने सरकारी संस्थामों पर हमले किये तथा उन्हें बुरी तरह नुकसान पहुंचाया । कुछ दिनों बाद महेन्द्र गोप कैद कर लिये गये भीर उन पर कई केस लगाकर उन्हें फांसी दे दी गई। परन्तु कितनी ही बार पुलिस और फीज द्वारा घेरा डालने पर भी सियाराम बाब गिरफ्तार न किये जा सके। हो सकता है, बहत से जोग इस दल की राज-नीति से सहमत न हों, परन्तु इनके साहस त्याग बहादुरी, सेवा एवं देशभनित की तारीफ किये विना नहीं रही जा सकता।

दमन भी इस जिले में बड़े जोरों से चला, जिसकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भागलपुर में कुछ कैंदियों ने भपना विरोध-प्रदर्शन किया और बनावत का भंडा उठाया, जिससे उन पर श्रंघाधुन्य गोलियों की बीछार की गई और १२५ कैंदी पिजड़ों में ही भून दिये गये। एक अफ़सर भी मारा गया। सुलवार घाट, त्रिमुहा घाट ग्रादि घाटों पर फौजी श्रहे कायम किये गये जो दोनों श्रोर के राहगीरों की मरम्मत करते ग्रीर उनका सामान लूट लेते थे। बहिपुर थाने में, जो सियाराम दल का श्रहा घोषित किया गया था, प्रत्येक तीन-चार गांव पीछे प्रमुख चौराहों पर फौजी कैम्प स्थापित किये गये। इसमें रहने वाले सैनिक अपनी श्रावश्यकता की कोई भी चीड़ा मोल न लेते थे, बल्कि जनता से लूट लाते थे। रास्ते चलती एवं घरों में बैठी स्त्रियों को घसीट साया जाता था।

सरकार दमन पर कितनी तुली हुई थी, इसका पता इसी बात से लग जाता है कि फरार लोगों का पता लगाने के लिए उनके सम्बन्धियों को चाहे वे किसी भी अवस्था के हों, गिरफ्तार कर लिया जाता था। ७० वर्ष के बूढ़े से लेकर डेढ़ वर्ष के दुथमुंहे बच्चे तक जेल में ठूँस दिये गये थे। भागलपुर में पुलिस ने एक १८ महीने के बच्चे को जिसके पिता फरार थे, कैद कर लिया और उसे ४ दिन तक अपनी मां से अलग रखा। परन्तु बाद में जेल अधिकारियों ने उसकी जिम्मेवरी लेने से इन्कार कर दिया और वह छोड़ दिया गया। इसी प्रकार भागलपुर के ७० वर्ष के बूढ़े मदन का को भी जेल के सीखचों में बन्द कर दिया गया था।

विहार के अन्य जिलों की अपेक्षा इस जिले में सबसे प्रधिक स्थानों पर गोली चली तथा सबसे अधिक मनुष्य गोली के शिकार हुए। गांवों को फूंक देने का राक्षसी कार्य भी यहीं जारों से हुआ।

यहां के खादी-भंडार भी दमन की लपटों से ग्रछूते न बच सके। सैका-बाद का चर्का-शिक्षण-शिविर जलाकर खाक कर दिया गया तथा सुपोल का स्वरोज्य-भवन ग्रौर खदूर-भंडार नष्ट-भ्रष्ट कर दिये गये।

### सजम्मरपुर जिला

यह जिला बिहार प्रान्त में महात्माजी के रचनात्मक कार्यंक्रम का मृख्य केन्द्र है और यहाँ के अधिकांचा कार्यंकर्ता भ्रहिसा द्वारा ही स्वराज्य प्राप्ति के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं। अतएव यहां पर आन्दोलन का श्रीगणेश श्रीहसक रूप से हुआ। जनता का मृख्य उद्देश जुलूसों तथा हड़तालों द्वारा प्रदर्शन करना एवं थानों आदि सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करके सरकारी मशीन का चलना बन्द कर देना था। परन्तु पुलिस अधिकारियों ने भूठी अफवाहें फैलाकर लोगों में हिसा की भावनाओं को उकसाया।

श्रान्दोलन प्रारम्भ होते ही जनता ने शान्तिपूर्ण ततीके ने जिले के प्रायः सभी थानों, रजिस्ट्री और पोस्ट श्राफिसों तथा स्टेशनों पर तिरंगे फंड लगा दिये । पुलिस कर्मचारी या तो हैडक्वाटर पर भाग गये या उन्होंने जनता की अधीनता स्वीकार कर ली। पूपरी याने का यानेदार अर्जनसिंह भयभीत होकर श्रपने साथियों के साथ सीतामढी भाग गया। वहां जाकर उसने अपने गृप्तचरों द्वारा जनता में यह बात फैलाई कि २४ तारीख को सर्वनिंगह २० लारी फीज छेकर पुषरी थाने की ग्रीर श्रारहा है ग्रीर विद्रोहियों की ठीक कर देगा। इस पर २४ तारीख की सुबह ही गांव के लोग जाजपट्टी में आकर हजारी की संख्या में इकट्ठे होगये । अर्जुनसिंह तो नहीं आया, पर नुर्भाग्यवस मध्यवनी शाजार से एक मोटर वहाँ या पहुंची। ओश तथा आवेग में भरी जनता न समभा कि अर्जनसिंह आया है और बिना सोचे समभे उन वह पर टट पड़ी, जिससे सब डिवीजनल अफसर हरदीपसिंह, एक पुलिस इंसपेप्टर, एक अर्दनी ग्रीर एक हवलदार जनता की कोधाग्नि में भून गर्य। इस घटना की सुचना जब जिला अधिकारियों को मिली तो २५ अगस्त को ११ लारी फौज के साथ कलक्टर, इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस तथा अर्जुनसिंह पुपरी पहुंचे । उसी दिन उन्होंने वहां की प्रसिद्ध फर्म लालचन्द मदनगोपाल पर हमला किया और ३० हजार की सम्पत्ति लूट ली। सेठ साहब के दो लड़के निरजनप्रसाद एवं गोपालप्रसाद गिरपतार कर लिये गए और उन्हें बन्द्रकों के कुन्दों से अपमानित किया गया। तीसरे लडके देवकीप्रसाद को मौत के घाट उतार दिया गया सबसे बड़े लड़के निरंजनप्रसाद की नव-वधु की इज्जत लेने की कोशिश की गई। पर उस वीर महिला ने छुरा लेकर उनका सामना किया, जिससे वह कांशिश विफल रही। २६ तारीख को मर्जुनसिंह पुनः ९ लारी फीज छेकर पुपरी ग्राया ग्रीर उसने लोगों पर प्रन्था-बुन्ध गोलियों की वर्षा की जिससे ३ मरे श्रीर १२ घायल हुए । ३ सितम्बर को वह पुनः १० लारी फीज लेकर पुपरी जा धमका और वहां की प्रसिद्ध दुकान, गौरीशंकर की दुकान तथा सीताराम स्टोर को लटा और इस प्रकार ६० हजार रुपये हथियाये। इन घटनाओं से सम्चे थाने में ग्रातंक छा गया। बन्दगांव की जनता घवराकर नैपाल की तराई में भाग गई। पीछे से फौजियों ने बन्दगांव में आग लगा दी जिससे ३०० घर जलकर खाक हो गए।

अत्याचार का फल अवश्य मिलता है। अर्जुनसिंह के अत्याचारों का घड़ा भर चुका था। सरकार भी उसके काले कृत्यों से दहल उठी। परिणाम स्वरूप उस पर डक़ैती का अभियोग लगाया गया और उसे दा। साल के लिए श्रपने दुष्कर्मी का फल भोगने को जेल भेज दिया गया।

पारू, लालगंज, मीनापुर, कटरा आदि स्थानों में भी जनता ने शान्ति-पूर्ण तरीके से थाने, पोस्ट आफिस वर्गरा पर राष्ट्रीय फंडे फहराये। १५ तारीख को मीनापुर के थाने पर जनता ने धावा बोला पुलिस की ओर से गोली चलाई गई जिससे एक मरा तथा १० वायल हुए। इस पर जनता आपे से बाहर होगई। उसने ईटों-पत्थरों से थाने के दारोगा पर प्रहार किया जिससे वह जख्मी होकर गिर पड़ा। जनता ने थाने के फर्नीचर एवं कागजात के ढेर के साथ वहीं उसका दाह-संस्कार कर दिया। इ.सी दिन हाजीपुर सब-जेल भी तोड़ी गई और कांग्रेस-कार्यकर्ता जेल से बाहर निकाल लिये गए।

सीतामहो में ११ तारीख की जनता और विद्यार्थियों के एक जुलूस ने स्टेशन पर हमला किया ग्रीर रेलगाड़ी पर कब्जा कर लिया। लोग बिना टिकट सफर करने लगे। पर जब जनता ने देखा कि इससे सरकार के काम में कोई बाधा नहीं फड़ती है तो उसने १४ तारीख का रात को दरभंगा से रक्सील तक जाने बाली रेल की पटरी को उखाड़कर फेंक दिया और यातायात के मार्ग बन्द कर दिये। सीतापुर-मुजफ्करपुर रोड भी तोड़ दी गई भीर पुल उखाड़ दिये गये।

नीकरशाही के दमन की कहानी अन्य स्थानों के अत्याचारों से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। भगवानपुर, रतनपुरा, बिठौली, बन्दगांव, पुपरी, शिवहर स्रादि सनेक गांव जला दिये गए। कांग्रेस-जनों के घर लट लिये गए । सीतामढ़ी में ठा० रामनन्दनसिंह एम० एल० ए० का बंगला लूटा गया श्रीर जला दिया गया, जिससे करीब ५० हजार की हानि हुई । शिवहर मे नवाब हाईस्कूल व लाइबेरी का सामान लूट लिया गया श्रीर उसमें श्राग लगा दी गई। यहां तक कि बोडिंग हाउस के लड़कों का सामान भी नहीं छोड़ा गया । पूपरी. विठौला, सीतामढ़ी, विछीवा, सिहान तथा हाजीपुर के खादी भंडार या तो लूट लिये गये या जला दिये गये जिससे १२, १२१ ह० ८ आ० ६ पा० की हानि हुई। वन्दगांव कत्ल-केस में रामफल वानु को फांसी की सजा हुई तथा श्री प्रदीवसिंह, तिलेश्वरसिंह एवं हरनन्दन गोप को आजीवन कारावास की सजा हुई । बाजपट्टी-केस में जहां बहुत से चेगुनाह लोग फंसाये गये वहां कुछ ऐसे बादिमियों को भी मुलिजिम बनाया गया जी उक्त घटना के समय जेल में थे। जैसे श्रीरामहृदय ज्ञर्मा, २० ग्रगस्त से ही गोरखपुर जेल में बन्द थे, और बाबा नरसिंहदास, जो उस समय बेलखंड थाने में थे, उक्त केस में मुलजिम बनाये गए, किन्तु वे बरी होगए । इससे पुलिस की कांसकी का करा धारामा काला का महता है।

### ६. पुर्शिया जिला

यह जिला बिहार प्रान्त की पूर्वी सीमा पर होने के कारण बंगाल से बिलकुल मिला हुआ है। अतएव सुभाष बाबू के अग्रगामी दल का यहां के किसानों और मजदूरों पर लास असर पड़ा। यही कारण है कि इस जिले में धान्दोलन का जोर श्रधिक रहा।

इस जिले में भ्रान्दोलन बहुत संगठित रूप से चलाया गया । अन्य जिलों की भांति यहां भी प्रारम्भ में ज्ञान्दोलन का रूप अहिसात्मक रहा। जनता ने शान्तिपूर्ण तरीकों से जुलूस निकाले, भ्राम हड़ताल की तथा सरकारी स्थानों पर अधिकार किया और झंडे फहराये । १३ तारीख को कटिहार याने पर जनता के एक बड़े भूंड ने हमला बोल दिया। सब डिवीजनल श्रफ़सर ने गोली चलाने का हुक्म दिया और सिपाहियों ने लोगों पर अन्धाबुन्य गोलियों की बीछार गुरू कर दी। आठ झादभी मारे गये, जिनमें एक १३ वर्ष का बालक ध्रुव, (शान्तिनिकेतन का छात्र) भी था। ध्रुव की दाहिनी जांघ में गोली लगी और वह वहीं गिर गया। बाद में ग्रस्पताल में बालक ध्रुव ने सदा के लिए श्रांकें मृँद लीं। १३ ग्रगस्त का वह दिल चला गया पर बालक श्रुव का बलिदान श्रुव की तरह सदा चमकता रहेगा। ध्रुव का यह बिलदान युग-युग तक देश के बालकों में अपनी मातु-भूमि के सम्मान के लिए इसी प्रकार प्राण निस्नावर करने की भावना जागृत करता रहेगा। ध्रुव के पिता डा० कुण्डू, जो इस प्रांत के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, पुत्र का दाह संस्कार करके घर के लिए रवाना हुए। रींतारा स्टेशन पर गाड़ी रोक ली गई तथा पुत्र-शोक से विह्नल डा॰ साहव वन्दी बना लिये गये। बेचारे मृतक पृत्र का श्राद्ध भी न कर पाये। "कितना करुणापूर्ण रहा होगा उस समय का वह दृश्य जब पुत्र-शीक को हृदय में दबाए कृन्ड शान्ति भाव से जेल की ओर जा रहे थे।

इस घटना ने जनता को उत्तेजित कर दिया। वह मचल उठी और उसने रुपौली, घमदाहा, घरहरा, बरारी, रानीगंज, फारविसगंज आदि १२ थानों पर हमले किये, जिससे एक थानेदार और ३ सिपाही मारे गये। दर्जनों डाक-खाने और रेलवे स्टेशन लूट तथा फूँके गये।

पुलिस ने कटिहार, बनमंखी, रसीगंज, रुपौली, घनदाहा, वेवीपुर, खजाची, हाटी, पुणिया, कदनी तथा कन्हरिया में गोली चलाई जिससे ४५ मरे श्रीर ६० से अधिक घायल हुए। टीका पट्टी तथा बनमंखी के खादी-भण्डार जला दिये गये। ७० गांव भी सरकार के दमन के शिकार हुए श्रीर ५०० परिवारों के घर लूटे तथा जला दिये गये।

इस जिले में विहार के अन्य जिलों की अपेक्षा मुसलमान अधिक मंख्या में रहते हैं। यहां के मुसलमान आइयों ने भी खुले दिल से देश की आजादी की इस लड़ाई में भाग लिया।

#### १०. सारन जिला

नेताथ्रों की गिरफ्तारी के साथ ही जिले भर में सरकार-विरोधी ध्रहिसात्मक प्रदर्शन गुरू होगये। बाजारों और स्कूल-कालेजो में हड़तालें हो गई। १३ अगस्त को सेवान में सभा हो रही थी कि पुलिस जनता पर टूट पड़ी और उसने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे ३ मरे तथा ६ घायल हुए। पुलिस द्वारा किए इस अमानुषिक अत्याचार के कारण जनता उत्तेजित होगई और उसने कंकड़ का जवाब पत्थर से देने का निश्चय किया। लोग सरकारी सम्पत्ति तथा यातायात के साधनों को नष्ट कर शासन-सूत्र का चलना असम्भव कर देने पर उताक हो गए। १४ अगस्त को लगभग २० हजार आदिमयों ने खपरा स्टेशन को घर लिया और उसमें आग लगा दी। बाद में कचहरी और लोको इंजिन-शेड को भी फूंक दिया गया। महाराजगंज थाने को आक्रमणकारियों ने अपने अधिकार में कर लिया और उस पर तिरंगा झंडा फहरा दिया।

एक बंड़ी भीड़ द्वारा सोनपुर जंकरान पर वावा किया गया ग्रीर रिजस्ट्री ग्रॉफिस जला दिया गया। कुछ लोगों ने इंजिन-रोड में खड़े तीन इंजिन चला करके छोड़ दिए, जो जाकर नदी में गिर गए। १५ और १६ ग्राम्स्त को जनता ने भड़ाबड़ा के थाने ग्रीर रिजस्ट्री ग्रॉफिस पर घावा करके उन पर ताला लगा दिया ग्रीर स्टेशन अग्न देवता की भेंट चढ़ा दिया। १८ ग्राम्स को भड़ाबड़ा में एक सभा हो रही थी। उसी समय ५ गोरे और ऐंग्लों इंडियन टॉमी बन्दूकों तथा रिवाल्वर छेकर सभा-स्थल पर ग्रा धमके ग्रीर ग्रंचा-धुन्य गोली चलाने लगे। भीड़ ने हड़बड़ा कर उन पर घावा बोल दिया ग्रीर उनके हथियार छीन लिए तथा उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जनता के भी २ ग्रादमी गरे। सारे आन्दोलन में इस जिले से केवल यहीं ६ सरकारी व्यक्ति गारे गए थे।

सेवान में याने पर फंडा लगाने के लिए जनता उमड़ी । उघर से पुलिस ने गोलियों की बौद्धार प्रारम्भ कर दी। बा० फुलैनाप्रसाद तथा भ्रन्य तीन व्यक्ति शहीद हुए । भ्राक्रमण के समय बाबू फुलैनाप्रसाद की धर्म-पत्नी श्रोमती तारावती भ्रपने पति के साथ थीं। जब फुलैनाप्रसाद के गोली लगी

तो इस बीर महिला ने अपनी साड़ी फाड़ कर अपन पनि के पट्टी बांघ री आरि फिर फंडा लेकर थाने की ओर बढ़ी। जब वह थाने पर फंडा फहराकर बापिस लौटी तो उसके पित और गोलियाँ लग जाने के कारण बीर गिन का प्राप्त हो चुके थे।

श्रमर शहीद श्री फुलैनाप्रसाद का बिलदान भूना नहीं जा सकता। पं० बनारसीदास चतुर्वेदी के शब्दों में एक छोर थी उस झटलबनी की खुली हुई छाती, दूसरी श्रीर दानवी शिवतयों का जमघट उभर से छावाज हुई बाय श्रीर इघर गोली लगी ...... नम्बर एक। फिर छावाज हुई धांय..... छीर गोली लगी नम्बर थी...... इस प्रकार एक के बाद एक गोली चली और श्रा गोलियां शरीर को बेध गई। नवीं गोनी से सिर के ट्रकड़े-ट्रकरें होगये और निर्जीव शरीर थराशयी हो गया। अथवा यो कहिए कि रण-प्रांगण में वह सिह सदा के लिए सो गया। भारतीय सत्याग्रह के इतिहान में यद्यित छनेक सिपाहियों ने बीर गित पाई है, परन्तु सारन के श्री फुलैनाप्रसाद के प्रयोण पर संसार के किसी श्री श्राहंसक योद्या को ईध्यों हो सकती है।"

सोनपुर में बच्चों पर गोली चलते देखकर एक मुसलमान अपनी छाती खोलकर फीजियों के सामने आ खड़ा हुआ और उन्हें जोर से ललकारा। भट से उसकी छाती पर गोली लगी और वह शहीद हो गया।

पुलिस एवं फीज द्वारा घर जलाने लाठी चार्ज करने, बलात्कार करने श्रादि की घटनायें तो हर जिले की माँति यहाँ भी बहुत हुई, परन्तु कुछ नवीन घटनाएं भी हुई जिनमें पुलिस की वर्बरता एवं ग्रमानुषिकता पराकाष्ठा को पहुंची हुई दिखाई देती है। नाखा बाजार में बिहार के भूतपूर्व मिनिस्टर श्री जगखाल चौचरी के दो वर्ष के श्रवोध बालक का इन ग्रत्याचारियों ने मृत्यु की भेंट चढ़ा दिया। गोरों की एक टुकड़ी ने छपरा से सेवान जाते समय रास्ते में खेत में काम करते हुए १३ ग्रीर १८ वर्ष के दो लड़कों की गोली द्वारा हत्या कर डाली। मलखाचक गांव में बार रामविनोवसिंह के मकान को डायनामाइट से उड़ा दिया गया। ३ सितम्बर सन् १६४२ को जब छपरा शहर में गोरी पलटन का जुलूस शहर की सड़कों में से होता हुग्रा जेल के पास से गुजरा तो बन्दियों ने राष्ट्रीय नारे लगाये। इस पर उक्त पल्टन का कैंप्टिन चिढ़ गया ग्रीर उसने जेल में जाकर १६ प्रमख बन्दियों के श्रपने सामने ३०-३० बेंत लगवाये।

सारन जिले में लगभग छः लाख नर-नारियों ने इस श्रान्दोलन में सिनय भाग लिया। इस जिले में विहार के अन्य जिलों की अपेक्षा मुसलमान अधिक संख्या मे रहते हैं। यहां के मुमलमान भाइयों ने भी खुले दिल से देश की आजादी की इस लड़ाई में भाग लिया।

#### १०. सारन जिला

नेताओं की गिरफ्तारी के साथ ही जिले भर में सरकार-विरोधी श्रहिसात्मक प्रदर्शन शुरू होगये। वाजारों और स्कूल-कालेजो में हड़तालें हो गई। १३ अगस्त को सेवान में सभा हो रही थी कि पुलिम जनता पर टूट पड़ी और उसने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे ३ मरे तथा ६ घायल हुए। पुलिस द्वारा किए इस अमानुषिक अत्याचार के कारण जनता उत्तेजित होगई और उसने ककड़ का जवाब पत्थर से देने का निश्चय किया। लोग सरकारी सम्पत्ति तथा यातायात के साधनों को नष्ट कर शासन-सूत्र का चलना असम्भव कर देने पर उताक हो गए। १४ अगस्त को लगभग २० हजार आदिमयों ने खपरा स्टेशन को चेर लिया और उसमें आग लगा दी। बाद में कचहरी और लोको इंजिन-शेड को भी फूंक दिया गया। महाराजगंज थाने को आक-मणकारियों ने अपने अधिकार में कर लिया और उस पर तिरंगा झंडा फहरा दिया।

एक बंड़ी भीड़ द्वारा सोनपुर जंकशन पर धावा किया गया थ्रौर रिजस्ट्री ग्रॉफिस जला दिया गया। कुछ लोगों ने इंजिन-शेड में खड़े तीन इंजिन बला करके छोड़ दिए, जो जाकर नदी में गिर गए । १५ श्रौर १६ ग्रगस्त को जनता ने भड़ाबड़ा के थाने थ्रौर रिजस्ट्री ग्रॉफिस पर धावा करके उन पर ताला लगा दिया थ्रौर स्टेशन अग्नि देवता की भेंट चढ़ा दिया। १८ ग्रगस्त को भड़ाबड़ा में एक सभा हो रही थी। उसी समय ५ गोरे और ऐंग्लों इंडियन टॉमी बन्दूकें तथा रिवाल्वर लेकर सभा-स्थल पर ग्रा धमके ग्रौर ग्रंथा-धुन्य गोली बलाने लगे। भीड़ ने हड़बड़ा कर उन पर घावा बोल दिया ग्रौर उनके हथियार छीन लिए तथा उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जनता के भी २ श्रादमी मरे। सारे आन्दोलन में इस जिले से केवल यहीं ६ सरकारी व्यक्ति मारे गए थे।

सेवान में याने पर फंडा लगाने के लिए जनता उमड़ी । उघर से पुलिस ने गोलियों की बौछार प्रारम्भ कर दी। बा॰ फुलैनाप्रसाद तथा ग्रन्य तीन व्यक्ति शहीद हुए । ग्राक्रमण के समय बाबू फुलैनाप्रसाद की धर्म-पत्नी श्रोमती तारावती ग्रपने पति के साथ थीं। जब फुलैनाप्रसाद के गोली लगी

तो इस बीर महिला ने अपनी साड़ी फाड़ कर अपन पनि के पट्टी नाथ डी और फिर फडा लेकर थाने की छोर बढ़ी। जब बहु थाने पर फडा फटनाइन बापिस लौटी तां उसके पनि श्रीर गोलिया लग जाने के कारण बीन गनि का प्राप्त हो चुके थे।

अमर शहीद श्री फुलैनाप्रसाद का बिलदान भूला नहीं जा नकता। पं० बनारसीदाम चतुर्वेदी के शहरों में एक छोर थी उम महलप्रनी की खुनी हुई छाती, दूसरी ग्रीर दानबी शिक्तयों का जमघट उध में श्रायात्र हुई घाय और इचर गोली लगी ...... नम्बर एक । फिर आवाज हुई धाय..... श्रीर गोली लगी नम्बर दो...... इस प्रकार एक के बाद एक गोली चली ग्रीर ग्रा गोलियां शरीर को वेध गई। नवी गोली से मिर के टुकद-टक है होग्य धोर निर्जीव शरीर धराशयी हो गया। प्रथवा यो कहिए कि नम-शामण में यह सिंह सदा के लिए सो गया। भारतीय सत्याग्रह के इतिहास में यद्यि श्रनेक सिपाहियों ने बीर गित पाई है, परन्तु सारन के श्री फुलैनाप्रसाद के प्रयोण पर संसार के किसी भी श्रहिसक योद्या को ईर्ध्या हो सकती है।

सोनपुर में बच्चों पर गोली चलते देलकर एक मुमलमान अपनी छाती खोलकर फीजियों के सामने आ खड़ा हुआ और उन्हें जोर से ललकारा। भट से उसकी छाती पर गोली लगी और वह शहीद हो गया।

पुलिस एवं फीज द्वारा घर जलाने लाठी चार्ज करने, बलात्कार करने आदि की घटनायें तो हर जिले की भाँति यहाँ भी बहुत हुई, परन्तु कुछ नवीन घटनाएं भी हुई जिनमें पुलिस की बर्चरता एवं अमानुषिकता पराकाष्ठा को पहुंची हुई विखाई देती है। नाखा बाजार में बिहार के मृतपूर्व मिनिस्टर श्री जग- जाल चौधरी के दो वर्ष के अबोध बालक का इन अत्याचारियों ने मृत्यु की भेट चढ़ा दिया। गोरों की एक टुकड़ी ने छपरा से सेवान जाते समय रास्ते में खेत में काम करते हुए १३ और १८ वर्ष के दो लड़कों की गोली द्वारा हत्या कर डाली। मलखाचक गांव मे बार रामित्रविसिंह के मकान को डायनामाइट से उड़ा दिया गया। ३ सितम्बर सन् १६४२ को जब छपरा शहर में गोरी पलटन का जुलूस शहर की सड़कों में से होता हुआ जेल के पास से गुजरा तो बन्दियों ने राष्ट्रीय नारे लगाये। इस पर डक्त पल्टन का कैंप्टिन चिढ़ गया और उसने जेल मे जाकर १६ प्रमुख बन्दियों के अपने सामने ३०-३० बेंत लगवाये।

सारत जिले में लगभग छः लाख नर-नारियों ने इस आन्दोलन में सिनय भाग लिया।

### ११. गंची जिला

यह पहाड़ी जिला है तथा यहाँ के निवासी अधिकतर अशिक्षित, भोलं-भाले एवं मूल निवासियों की सन्तान हैं। फौजियों का यह बहुत बड़ा केन्द्र था। ग्रतएव फौजियों की हलचल तथा देश की ग्रन्य परिस्थितियों के कारण यहाँ के निवासी भी एक बड़ी तीन्न बेचैनी का ग्रनुभव कर रहे थे। इसलिए अगस्त-ग्रान्दोलन में उनका विद्रोह के लिए उठ खड़ा होना स्वाभाविक था। किन्तु वर्षा का मौसम होने तथा ग्रावागमन की ग्रसुविधा के कारण ग्रगस्त भर आन्दो-लग राँची तथा उसके आस-पास के स्थानों तक ही सीमित रहा। सारे जिले में ग्रान्दोलन की आग भड़कने में काफी समय लग गया। परन्तु ग्रान्दोलन देर से प्रारम्भ होने के कारण वहाँ भन्दवर तक इसका काफी जोर रहा।

विद्याधियों ने स्कूल कालेज छोड़कर प्रहिसात्मक तथा चान्तिपूर्ण प्रदर्शन प्रारम्भ किये यहाँ के पुलिस प्रधिकारियों ने बड़ी होशियारी एवं बुद्धि-मानी से काम लिया। उन्होंने प्रदर्शन तथा सरकारो इमारतों पर झंड फहराने के काम में किसी भी प्रकार का दखल नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि भोली-भाली जनता ऋंडे फहराकर वापिस लौट गई। सरकारी इमारतों पर थोड़ी बहुत जगह जो ताले लगाये गये थे वे पुलिस अधिकारियों की प्रार्थना तथा इस आश्वासन पर कि वे आज़ाद सरकार की श्राज्ञानुसार कार्य करने की तैयार हैं, खोल दिये गये।

मांडर, कुडूं चैनपुर, बेरी तथा विश्वनपुर के थानों पर अंडे फहराए गये और कुंडू को छोड़कर वाकी सबमें ताले डाल दिये गये। अरगोड़ा रेलवे स्टेशन जलाया गया। राँची और लोहरदगा के बीच की रेलवे लाइन उखाड़ी गई तथा हिनू के हवाई श्रुड्डे लोहरदगा के फौजी कैम्प, राँची के पोस्ट-ऑफिस एयं ग्रीष्म कालीन सेकेटेरियट; पर भी तोड़-फोड़ की गई। तार काटने का काम कोकर गांव के हल्के में विशेष रूप से हुआ।

जेल के सामने एक जुलूस पहुँचने पर प्रन्दर से विद्यार्थियों ने जेल तोड़-कर बाहर निकलने की चेष्टा की, किन्तु वाहर से पूरी सहायता न मिलने तथा ग्रन्य कैंदियों के बाधा उपस्थित करने से एक फाटक पार करने पर उन्हें रोक दिया गया। बाद में जेल में लाठी-चार्ज किया गया, जिससे शहर के सबसे बनी परिवार के लड़के ग्रात्माराम बुधिया के गहरी चोट ग्राई।

#### १२. दरमंगा जिला

वरभंगा प्राचीन मिथिला की राजधानी है। यहां की जनता आज भी

धाजादी की भाषना से भ्रोत-श्रोत है। यहां के लोग इस बात को भ्रच्छी लरह जानते हैं कि स्वतंत्रता किवनी कीमती वस्तु है। यही कारण है कि अगस्त-भ्रान्दोलन में यहां की जनता गोली चलने पर भी पीछे न हटी; उसका उत्साह वैसा-का-वैसा बना रहा।

इस जिले में कांग्रेस का नेतृत्व प्रारम्भ से ही गान्धीवादियों के हाथ में रहा है। अतः यहां विधानवादियों की कभी नहीं है। नेताश्रों की गिरफ्तारी के साथ ही यहां पर बड़े पैमाने पर श्राहिसात्मक प्रदर्शन किये गए। यहां के कांग्रेस-कार्यकत्तिश्रों ने इस बान का विशेष ध्यान रखा कि कहीं हिसक प्रवृत्तियों द्वारा श्रान्दोलन की पित्रता खण्डिन न हो जाय। लोगों ने भी श्रपने नेताश्रों की श्राज्ञाओं का पूरा पालन किया और गोली तथा नाठी की मार खाकर भी उनेजित न हुए। तार काटना, पुल तोड़ना, सड़के उत्याइना धादि उनके विचार में हिंसा की श्रेणी में नहीं श्राते थे। इसीलिए उन्होंने इन्हें श्रपनाथा। इस प्रकार श्रान्दोलन बहुत श्रंशों तक श्राहिसक रहा, किन्तु शन्दामा गाँव मे एक पुलिस सब इन्सपेक्टर जनता की कोधानिन का शिकार हो गया।

दरभंगा में १० अगस्त से मान्दोलन का हड़नालों से श्रीगणेश हुआ। विद्यापियों के नेतृत्व में १६ तारीज तक रोजाना जुलूम निकलते रहे। जिनमें १० हजार तक लोग भाग ठेते थे। दो-चार बार जुलूसों पर पुलिस की श्रीर से लाठी-चार्ज भी हुआ जिसमें काफी विद्यापियों के चोटें श्रार्ट । रेल की पट-रियां उखाड़ दी गईं, तार काटे गए, ट्रेनों पर श्रीधकार कर लिया गया, याने पर कब्जा करके वहां के सब कागजात जला दिये गए श्रीर सरकारी इमारतों पर तिरंगा भंडा फहरा दिया गया। १७ तारीख की एक बहुत बड़ा जुलूस देहातों से एकत्रित होकर श्राया। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो उस पर गोली चलाई गई। एक श्रादमी मरा श्रीर १० घायल हुए । जानकी मिश्र को बूट की ठोकरों से पीट-पीट कर मृत्यु के वाट उतार दिया गया।

बेहरा में १० तारीख को पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर पर छापा मारा और सब कागजात उठाकर ले गई। इसी दिन थाना कांग्रेस कमेटी के मंत्री को किसी अज्ञात स्थान से एक कार्यक्रम मिला, जिसमें १६ वार्ते थीं। इसके आधार पर थाने आदि पर अधिकार करने की योजना बनाई गई और १६ तारीख को एक बड़े जुलूस द्वारा अहिंसात्मक रूप से थाने पर झंडा लगाया गया। गांवों में भी इस कार्यक्रम का खूब प्रचार किया गया। परिणामस्वरूप १९ तारील को ५० हजार की भीड़ आस-पास के गांवों से एकत्रित होकर श्रीमती जानकी देवी की अध्यक्षता में बेहरा था पहुंची और थाने पर खावा करके

कुछ कागजात और फर्नीचर की होली जला दी । थाने के कर्मचारी अपनी जान बचाकर भाग गये। फिर जनता ने रिजस्ट्री तथा पोस्ट ऑफिस पर ताला लगा दिया और ४५ स्वयंसेवकों का पहरा बैठा दिया । एक सार्वजनिक सभा करके यावागमन के साधनों को नष्ट करने का निश्चय किया गया और सड़कतार खादि नष्ट किये गए एवं मनगाछी और सरकारी स्टेशनों की लाइने उखाड़ दी गई। २२ तारीख तक थाने पर जनता का खिकार रहा। २२ को दरभंगा से गोरा पल्टन ग्रा गई और दमन शुरू हो गया।

मधुननी में १२ तारीख को विद्यार्थियों एवं जनता का एक सम्मिलित जुलूस जब कचहरी पर पहुंचा तो पुलिस ने लाठी जार्ज के द्वारा उसे तितर- बितर करने की चेच्छा की और श्री विन्देश्वरीसिंह तथा श्री विश्वनाथ लालकर्ण को गिरफ्तार करके उनके हन्टर लगाये। पर जनता के उत्साह पर इसका कुछ भी प्रभाव ग पड़ा। वह वहीं उटी रही। पुलिस-श्रधिकारियों पर जनता के इस साहस का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने तत्काल गिरफ्तार व्यक्तियों की छोड़ दिया एवं कचहरी पर राष्ट्रीय भांडा लगाने की छुट्टी दे दी। दूसरे दिन हजारों की तादाद में गांवों से जनता श्राई और उसने तार काटना व पटरी उखाड़ना गुरू कर दिया। १५ श्रगस्त को गणेशचन्द्र भा की श्रध्यक्तता में छ: हजार श्रादमियों का जुलूस निकला। थाने पर पहुंचते ही जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज किया गया, पर जनता इस श्रमानुषिक प्रहारों को सहकर भी उटी रही। पुलिस ने गोली चला दी। एक श्रादमी घटना-स्थल पर गरा, दूसरे के सख्त चाट श्राई। पुलिस उसे पैर पकड़कर धसीटती हुई थाने में छे गई। बेचोरा थाने में पहुंचते ही मर गया।

१४ तारीख को खजीनी थाने के कुलग्राही गाँव में नागों ने सव डिवीजनल ग्रफसर की मोटर तोड़ डानी श्रीर कान्स्टेबनों से साइकिनें छीन लीं। फसारोड़ की फ्लैक्स कम्पनी (Flex company) पर जनता ने हमना किया श्रीर उसे जनाकर नष्ट कर दिया, जिससे दो नाख का नुकसान हुआ।

सरकारी दमन भी जोरों से चला । सिंधिया थाने में पुलिस और टॉमियों ने श्रमानुषिक श्रत्याचार किये। १८ परिवारों के घर जला दिये, लोगों को मार-मार कर बेहोश कर दिया तथा एक प्रतिष्ठित वृद्ध कांग्रेसी को श्रधमरा करके उसके मुंह में डोम से पेशाब डलवा दिया। राइफल श्रीर संगीन के वल कितने ही घरों में घुसकर स्त्रियों पर बलात्कार किया। इतना ही नहीं, खत में घास छीलती हुई लड़कियाँ भी इनकी कामान्धता का शिकार बनीं। समस्तापुर डिवीजन में फीजियों ने कांग्रेस-कार्यक्सीओं के घरों में घ्रायर उन्हें बुरी तरह पीटा तथा घर में लगी हुई गान्धीजी एवं जवाहर नालजी की तस्वीरों को पैरों से कुचल दिया। वागमता में जनता ने जटमल नामक पुल नष्ट कर दिया था। जब फीज वहां पहुंची तो उसने राजबित्यों को कपड़े जतरवाकर श्रीर पुल दिखा-दिखा कर इतनी बुरी तरह से पीटा कि बहुतेरे बेहोश हो गये श्रीर कई हफ्ते में ठीक हुए। पीड़ितों में समस्तीपुर सव-डिवीजन की कांग्रेस कमेटी के प्रधान डाक्टर डी. एन. फा भी थे। मदेपुर, तरवारा, लहेरियासराय, जमगाँव. बाजीदपुर, राजनगर ग्रादि १४ जनहीं के खादी-भण्डार या तो लूट लिये गए या जलाकर नष्ट कर दिये गए, जिसमें २०-२१ हजार की हानि हुई। दीप नामक गांव मे दो सी मकान जला दिये गए। मधुबनी के पुलिस इन्स्पेक्टर श्रीर सुपरिण्डेण्ड पुलिस दमन की साझात् मूर्ति बने हुए थे। ग्रान्दोलन के पहले इनके पास कोई खास सम्भत्ति न थी। परन्तु श्रान्दोलन के दिनों में इन्होंने कोठी ग्रीर बंगले लगेद लिए ग्रीर बहुत-सी जमींदारी ले ली।

## १३. मानभृमि

मानभूमि के वीरों ने भी अपनी मातृ-सूमि के मान के लिए अपने लहू को बहाया है, दमनकारियों की लाठियों के प्रहार सहे हैं तथा अपने सामने अपनी सम्पत्ति की बरबादी देखी हैं।

मानभूमि जिले के कांग्रेसी नेता श्री श्रनुसचन्द्र घोष है। आपकी उत्कट लगन श्रौर निस्वार्थ सेवा ने जिले में श्रौर मुख्यकर पुरु लिया सव डिवीजन में बहुत से सिक्रय कार्यकर्ता उत्पन्न किये हैं। इन्होंने जिले भर को प्रपनी सेवाश्रों से मुख्य कर लिया है। जनता कांग्रेस से प्रेम करती है श्रौर सदैव उसकी श्राज्ञाओं को मानने के लिए तैयार रहता है। श्रगस्त-कान्ति का दिन्य-घोष होते ही जिला-का-जिला श्रपना रोष प्रकट करने के लिए तैयार हो गया। संयाल तथा महतो जाति के लोग, जिनकी संख्या जिले में सबसे श्रिषक है, तीर-भालों से सुर्याज्ञित होकर युद्ध के लिए श्रा खड़े हुए। परन्तु अतुलबाब की श्राज्ञा से उन्होंने हिंसा का इरादा छोड़ दिया और श्रहिसक एवं शान्तिपूर्ण तरीकों से सरकार का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। भंडे लगाना, हड़ताल करना श्राद्ध जो श्रान्वोलन का सामान्य रूप था, श्रमस्त भर चलता रहा, और पुरु लिया, बाँचवान एवं बड़ा बाजार के थानों पर तथा रचुनाथपुर की कचहरी और धनवाद (भरिया) के स्कूओं पर तिरंगे भंडे फहराये गए। ७६ श्रादमा पिकेटिंग करते हुए पकड़े गये।

इसी बीन जनता को श्रम्य प्रान्तों में होने वाले पुलिस के प्रत्याचारों तथा उनकी प्रतिक्रिया में होने वाले हिमात्मक कार्यों का पता चला ग्रीर तोल्फोड़ का प्रोग्राम भी प्राप्त हुया। जनता में प्रतिहिंसा जाग उठी श्रतः थानों पर हमले किये गए। बाँदवान ग्रीर बड़ा बाजार के थाने जलाये गए। बड़ा बाजार के पोस्ट ग्रॉफिस के तमाम कागजात एवं धनबाद पोस्ट ग्रॉफिस की इमारत तक फूंककर राख कर दी गई। मान बाजार से पुरुलिया आने वाला सड़क पर पुल भी तोड़े गये। लालपुर तथा लघुरमा के मिलिटरी कैंग्य में ग्राग लगाने की चेट्टा की गई। सारे जिले में तार काटना व घराव की भट्टियों को नब्ट करना भी कई दिनों तक जारी रहा।

यहां जो दमन हुशा उसकी कहानी ग्रन्य स्थानों का कहानी से बहुत-कुछ मिलती-जुलती ह। जिन स्थानों पर गोलियां चलाई गई, उनमें से जरगांव, मानवामार श्रीर कबरासगढ़ ये तीन स्थान प्रसिद्ध हैं।

## १४. सिंहभूमि जिला

इस जिले में 'भिल एरिया' में रहने वाले मजदूरों ने ही खास तौर से सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लिया। जमशेदपुर की टाटा स्टील कम्पनी के ३०,००० तथा अन्य कम्पनियों के ४,००० मजदूरों ने नेताओं की गिरफ्तारी के दिरोध में ६ अगस्त से हड़ताल शुरू की। उन पर कांग्रेस वालों का अधिक प्रभाय था। अतएव उनके सब प्रदर्शन पूर्ण रूप से अहिसक रहे। उन्होंने किसी भी अफसर की जान लेने का प्रयत्न नहीं किया। पूरे १३ दिन तक बड़े शान्ति पूर्ण ढंग से हड़ताल को चलाया। मजदूरों के त्याग ने कुछ सिपाहियों को भी प्रभावित किया और २० सिपाहियों ने शान्तिपूर्वक हथियार रख दिये शीर सरकारी नौकरी से स्तीफ दे दिये।

यहां पर मजदूरों तथा विद्याधियों का पूरा सहयोग रहा। स्कूलों में हड़ताल हुई ग्रीर जुलूस भी निकले। जमसेदपुर में ब्लूम बिज को तोड़ने की चेष्टा की गई। रांची के ग्रासपास तार भी काटे गए।

६ सितम्बर को जमरोदपुर में १५ हजार से श्राविक लोगों का जूलूस . निकला, जिसमें हरिजनों की संख्या अधिक थी। ये लाग राष्ट्रीय नारे लगाते हुए जेल के फाटक पर जा पहुंचे और वहाँ के ग्राधिकारियों से कहा—'हम अपने नेताओं के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें, बाहर निकालिए।' जनना को यह शक था कि उसके नेताओं पर जेल में सख्ती की जाती है। जेल ग्राधिकारी जनता की माँग को ठुकरा न सके। वे डर के मारे काँप रहे थे। उन्होंने जनता की आज्ञा का पालन करने में ही अपना भला समस्ता। तुरन्त नेता लोग बाहर लाए गए। जनना उन्हें ठीक स्थिति मे देलकर अत्यन्त प्रमन्त हुई। उसने खूब जोर मे जयधाव किया ग्रीर अपने नेताओं को फूलो की मालाओं मे लाद दिया तथा मानपत्र मेंट कर बापन लौट गई। यहां की जनता कितनी शान्त रही यह घटना स बात का सुन्दर उदाहरण है।

#### १५. पलाम्

पलामू प्रान्त के दक्षिण पश्चिम में म्थित है। प्रायः समस्त जिला जगल एवं पहाड़ियों से माच्छादिन है। इसकी जनसंख्या द लाख १= हजार है और यहाँ के निवासी भ्रमिकांश कोल तया संयाल है। जिले मे यानायात के साधन बहुत कम है तथा जिया का भी कम प्रचार हमा है। स्कल शहरों नक ही सीमित है। अतएव जब देश भर में कान्ति की ज्वाला अपक रही थी ता यहाँ के देहातों मे प्रायः वान्ति दिखाई पड़नी थी। पर सहर आन्दोनन की लपटी से न वच सके। वहाँ के विद्यार्थियो तथा वकी लों ने आरो बढ़ कर जनता का नेतत्व किया । हड्नाल ग्रीर नुलुस विशेष कार्यक्रम थे । डाल्टनगंज. गढ्वा, हमैनाबाद, लैसलीगंज ग्रीर लानहार के घानों पर जनता ने ऋंडे फहराने की चेष्टा की तथा गढवा को छोडकर शेष थानों पर अंडे फहरायं भी गए। डाल्टनगज थाने की पुलिस को श्रात्म-समर्पण के लिए बाध्य किया गया धीर जेल पर आक्रमण करके जनता ने अपने नेता ठा० रामिकशोर एम० एल० ए० को जेल से बाहर निकाल लिया। डाल्टनगंज, गढवा और हरिहरगंज के डाक-खाने भी जनता के प्राक्रमण के शिकार हुए। डाल्टनगंज के थाने को तो लोगीं ने जलाकर लाक कर दिया। इसके ग्रतिरिक्त स्थान-स्थान पर शराब की भ दियों को भी बर्वाद किया गया।

इस जिले में सरकार द्वारा जो दमन हुआ वह अन्य स्थानों से मिलता-जुलता था। हाँ, एक बात खास थी। यहां के जमीदारों ने दमन करने में पुलिस का साथ दिया और किसानों को पिटवाया, गिरफ्तार करवाथा और इस प्रकार 'देश-द्रोही' का कलंकपूर्ण खिलाब प्राप्त किया।

### १६. संथाल परगना

संथाल परगना मा अगस्त आन्दोलन की लपटों से अछूतान रहा।
यद्यपि यहां आन्दोलन का रूप अन्य जिलों जैसान रहा, परन्तु फिर भी यहा
६०० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, जिनमें २०० तो यहां के मूल निवासी थे। इस
जिले में ६ प्रादमा गोली के शिकार हुए एवं २० जेलों में मर गये। यहां पर.
कई लोगों को ३५ साल तक की सजायें हुईं।

ः ६ : त्रासाम में त्रान्दोत्तन

# एक नज़र में

| जिला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नजरबन्द | गिरफ्तारियाँ | संगाये | सामूहिक जुर्गाना   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------|--------------------|
| लखीमपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १९      | ₹ ₹ ₹        | 588    | 80,000 €0          |
| सिवसागर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २३६     | ३४७          | २८७    | ١, ٥٥٥,٥٥٥,        |
| नी गाँव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६०      | १६००         | \$200  | ८७,० <b>०</b> ० ,, |
| दारांम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5       | 820          | १४२    | 8X,0000 ,,         |
| कामस्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83      | EXX          | 888    | ६६, ५११,           |
| ग्वालपाड़ा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | હ            | Ę      | ३८,००० ,,          |
| market and a state of the state | 366     | 3540         | 53p1C  | 3 = £ 1999 5 A     |

| नोट:लगभग | ລາຊລ  | 000 | <b>5</b> 5.0 | ਗਾ <b>ਰਿ</b> ੜ | जग <b>ि</b> ग | 222 | Carre | יו דיביוני | , |
|----------|-------|-----|--------------|----------------|---------------|-----|-------|------------|---|
| लाट:लगमग | ₹.'94 | 000 | 450          | 선 (선 (등학)      | जसाला         | वसल | and l | गया        | 8 |

| कितनी जगह गोली चली          | 3         |
|-----------------------------|-----------|
| कितने घायल हुए              | लगभग १००० |
| क्तिने मरे                  | 90-50     |
| साघारण लाठी-चार्ज           | १४        |
| स्रक्त लाठी-चार्ज           | १७        |
| कितबी जगह तोड़-फोड़ हुई     | ₹₹        |
| कितनी जगह विस्फोट हुए       | Ę         |
| कितनी जगह गाड़ियां गिराई गई | Ę         |

नोट:--प्रान्त को लगभग ६२ लाख जन-संख्या में से करीब २० लाख भादिमियों ने आन्दोलन में सिकिय भाग लिया।

ग्रासाम प्रान्त भारत की पूर्वी सीमा बनाता है। सीमा-प्रान्त का अपना महत्त्व होता है ग्रीर वही इसका भी है। इसका क्षेत्रफल ६०,३३४ वर्ग मील है, पर यहां भावादी अपेक्षाकृत बहुत कम है, क्योंकि यहां पहाड़ी

प्रदेश ध्रिषक है। प्राकृतिक दृष्टि से ध्रासाम तीन भागों में बंटा हुआ है—
बह्मपुत्र या आसाम घाटी, स्रमा प्राटी तथा पहाड़ी भाग। स्रमा घाटी के
सिलहट एवं कछार जिले सबसे अधिक वसे हुए हैं। बाहर के लोग यहां काफी
आकर वस गये हैं। जैसे बिहारी ग्वाले, बंगाली, मारवाड़ी ध्रादि। मेमनसिह
ध्रादि स्थानों से बहुत से मुसलमान भी यहाँ ध्राये हैं। मारवाड़ी लोगों के हाथों
से यहां का अधिकांश व्यापार है तथा बंगाली लोग सरकारी नौकिन्यां करने
हैं। इन दोनों बगों के लोग यहाँ की राजनीतिक हलकन में बहुत कम भाग
छते हैं। यही कारण है कि सन् १९४२ के ब्रान्दोलन में अधिकांश भाग स्थानीय
लोगों ने ही लिया।

शायद कुछ लोग यह सोचते हों कि देश के एक कोने पर स्थित होने के कारण ९ श्रमस्त को नेताओं की गिरफ्तारी के साथ तस्वई में जो क्रान्ति की भयंकर लपट ब्रिटिश साम्राज्यशाही को भस्म करने के लिए उटी, उसका आसाम की जनता पर खास श्रमर न पड़ा होगा। पर बात ऐसी नहीं है। श्रासाम देश के उन भागों में से हैं जहां आन्दोलन का रूप श्रत्यंत उन्न रहा। यहां के लोगों ने सन् १९४२ के खुळे विद्रोह में श्रपूर्व त्याग. बलिदान, उरसाह एवं जीश का परिचय दिया।

नेताओं का गिरपतारी से आसामवासियों के हृदय पर वज् दूट पड़ा। इस अमानुषिक प्रहार को उन्होंने अपनी श्राठाओं और उमंगों पर प्रहार समभा। वे उत्तेजित हो उठे और ऐसी अविवेकपूर्ण सरकार को, जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसी महान् आत्माओं को जेल के सीख़चों में ठूँस देने के जघन्य कार्य से जरा भी न हिचकी, अस्त-व्यस्त कर श्रपनी समानान्तर सरकार स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सरकार भला यह कब सहन करने लगी? उसने उन पर भांति-भांति के अमानुष्यक प्रहार किये, पर आसामवासियों ने देश की आजादी के लिए उन सबका अपने अहिसा शस्त्र से सामना किया एवं कई महीनों तक सरकारी शामन को पंग बना दिया।

ग्रासामवासियों के हृदय में भ्राजादी के लिए जलती हुई ज्वाला को देश ने ग्रगस्त-कांति में ही देखा। क्या ग्रामीण, क्या नागरिक, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या धनी, क्या निधंन, क्या शिक्षित, क्या प्रशिक्षित, क्या हिन्दू, क्या मुसलमान प्राय: सभी वर्गी तथा श्रीणयों के लोगों ने प्राणों की बाजी लगाकर देश की आजादी के इस भ्रान्दोलन को श्रामें बढ़ाया। वे भी श्रजीब दिन थे जब जिसे देखिये उसी के हृदय में उत्तेजना उवाल का रही थी। घोड़े से पहाड़ी भाग को छोड़कर सारा-का-सारा आसाम कान्ति की गोद में खेल रहा था।

ऐसा होना स्वाभाविक था? वयों कि कान्ति के लिए सभी आवश्यक कारण अन्य स्थानों की अपेक्षा यहां अधिक मात्रा में विद्यमान थे। सामने से आपान बढ़ता हुआ आ रहा था तथा बर्मा एवं मलाया की हार से लोगों का अंग्रेजों की शक्ति पर से विश्वास उठ चला था। फौजियों के लाखों की संख्या में वहां आजाने के कारण लूट-खसोट, व्यभिचार, वस्तुओं की कमी आदि बातों का जोर बढ़ रहा था। फौजियों के रहने तथा हवाई अड्डे आदिवनाने के लिए बिना कुछ दिये और अन्य इंतजाम किये लोगों से जवरन गांव-के-गांव खाती कराये जा रहे थे। इन सभी कारणों से जनता का असन्तीष चरम सीमा पर पहंच, चुका था। बाढ़द तैयार थी, केवल चिनगारी की आवश्यकता थी। किताओं के पकड़े जाने के साथ ही वह सुलग उठी।

श्रासाम के लोग सीचे, सरल और धार्मिक प्रकृति के हैं। प्राकृतिक किठनाइयों के कारण याजायात के साधन वहां अधिक विकसित नहीं हो पाये हैं। श्रतएव स्वाभाविक रूप से ही यहां के लोगों का सुआव गांधीजी के सिद्धांतों की ओर है। ये रचनात्मक कामों को विशेष रूप से पसन्द करते हैं। बह्मपुत्र की घाटी में रहने वाले अधिकांश लोग कांग्रेसवादी हैं। मुसलमानों पर जमी-यतुल-उलमा का अधिक प्रभाव था। सिलहट के ४०० मुसलमान आन्दोलन में जेल गये। वहां पर कांग्रेस के अधिकांश लोग मध्यम श्रेणी के शिक्षित नौजवान व्यक्ति हैं, पर उच्च वर्ग के लोगों का भी किसी-न-किसी रूप में सहयोग अवस्य है।

विद्रोह का श्रीगणेश हड़तालों एवं शान्तिपूर्ण प्रदर्शनों से हुआ। हड़ताल इतने जोरों पर चली कि तमाम स्कूल, कालेज बन्द हो गये। देहात के मजदूरों ने भी श्रपना काम बन्द कर दिया। राष्ट्रीय नारों के साथ बड़े-बड़े जुलूस निकाले जाने लगे। प्रायः ऐसा होता था कि स्त्री-पुरुष, लड़के-लड़िक्यां मीलों दूर से जुलूस बनाकर ग्राते थे। उनके हाथों में राष्ट्रीय भंडे रहते थे जिनको वे थानों, स्टेशनों, पोस्ट ग्रॉफिसों ग्रादि सरकारी संस्थाग्रों पर फहुराने का प्रयत्न करते थे। हिसाब लगाने से पता चलता है कि प्रान्त के क्रिंग वो-तिहाई लोगों ने इन प्रदर्शनों में भाग लिया। सरकारी संस्थाओं पर किए गए श्राक्षमण प्रायः ग्राहिसक ग्रीर शान्तिपूर्ण होते थे, किन्तु कानून का दम भरने वाले किराये के टट्टुओं ने इनका जवाब किचीं ग्रीर गोलियों से दिया जिसके कारण भारतमाता के कितने ही श्रमुल्य लाल खित गए।

ज्यों-ज्यों दमन बढ़ता गया त्यों-त्यों लोगों ने भीर भी अधिक उत्साह दिखाया। सरकारी दमन ने लोगों के जोज को कुचलने की अपेक्षा उसे पुष्ट किया। करीव चार महीने तक सरकारी शायन एकदम पंगु बना दिया गया। बहुत से स्थानों पर जनता ने अपनी पंचायतें स्थापित कर लो, पुलिस का काम गांव के लोग ही करते थे। कई स्थानों पर तो पंचायतों ने अपनी जेलें भी बना ली थीं।

श्रान्दोलन के दो रूप थे। एक रचनात्मक श्रीर दूसरा अवरोधात्मक। रचनात्मक दृष्टि से देहातों को स्वनः पूर्ण उकाई बनाने का श्रीग्राम था, जिससे एक निश्चित समय के भीतर उन्हें स्वतंत्र श्रीपिन किया जा सके। श्रवरोधात्मक श्रीग्राम के अनुसार फीज के टेकेदारों को गांवों में मिलने वाली ची शों पर रोक लगा दी गई थी। बान, पश्, तरकारी श्राधि बस्तुग्रों को विरोधी लोग लुक-छिपकर न छे जा सके इसकी रक्षा के लिए यातायात के सभी सावन, यहाँ तक कि सरकारी सड़कें भी नष्ट कर दी गई थीं।

स्रान्दोलन के कुछ दिन पूर्व से ही गाँव वालों ने स्रपनी रक्षा के लिए शान्ति-सेना बना ली थी, जिसमें गरीब २०,००० स्वयं मेवक थे। इन लोगों ने गांव-गांव में स्रपने तम्बू गाउँ रखे थे और रात को वारी-बारी में गांव के अत्येक नाकों पर पहरा देते थे। इन लोगों का काम था। गांव की निगरानी रखना और किसी खतरे का सन्देह होते ही तुरही वजाकर गांव वालों को सावधान कर देना। सेवक अपने कर्तव्य को बड़ी तत्परतों से पूरा करते थे। कई वीरों ने गोली खाकर भी तुरही वजाई और गांव वालों को खनरे से बचने के लिए सावधान किया।

ग्रान्दोलन के प्रयम १८ दिन बड़े शास्तिपूर्ण रहे । सारे श्रासाम में कहीं भी रेलवे की सड़क नहीं उलाड़ों गई । केवल एक मामूली घटना हुई । उसके लिए प्रधिकांश में जंगनी हाथी को उत्तरदायी बताया जाता है । परन्तु नवस्वर मास से सड़कों तोड़ना, गाड़ियों को उलटना, मालगोदामों, स्टेशनों, जंगलात के बंगलों, फौजी गोदामों एवं भिन्न-भिन्न प्रकार के स्कूलों को लूटने तथा जलाने का काम प्रारम्भ हो गया । ई स्थानों पर गाड़ी गिराई गई, जिनमें से दो जंगह भारी जन-धन की हानि हुई । २६ नवस्वर की गोहाटी रेलवे स्टेशन से १४ मील दूर पर एक फौजी गाड़ी गिराई गई जिसमें करीब १५० व्यक्तियों की जानें गई । इसके प्रतिस्वत देशी वम भी बनाये गए, जो कालेजों के कमरों, तार-धरों एवं रेलवे प्लेटफार्मों पर फटते थे । कान्ति की यह ग्राग नौगांव जिले में महास्मा गान्धी के ज्यवीम तक ध्यकती रही । ग्रासाम की कांग्रेस

सरकार के प्रधान मत्री श्री गोपीनाथ बारदोलाई के शब्दों में, 'इस प्रकार के हिंसापूर्ण कार्य बहुत अशों में आपसी ईच्यों व्यक्तिगत शत्रुता, युद्ध के ठेकेदारों की बिना काम किये ही बिन पास कराने की नीच मनोवृत्ति तथा गवन करने वाले अफसरों द्वारा आंफिस रेकार्ड नच्ट कर अपनी चोरी छिपाने के लज्जा- जनक प्रयत्नों के कारण ही हुए हैं' श्रान्दोलनकारियों का बास्तव में उनमें बहुत कम हाथ रहा है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि आन्दोलन बहुत अंशों तक अहिसात्मक रहा । तेजपूर सब-डिवीजन में ऐसे साहसपूर्ण अहिसक कार्यी का प्रदर्शन हुआ है जिनकी समता संसार के किसी भी देश के इतिहास में मिलनी कठिन है। एक-दम निहत्थे और शान्त स्त्री-पुरुषों ने दरांग जिले के ढेकिया-जली, बेहाला, गोहपूर स्रादि स्थानों पर गोलियों का छातीं खोलकर सामना किया । गोहाडी से १६ मील दूर मुक्तापुर गाँव मे कांग्रेस के प्रसिद्ध कार्यकत्ता श्री महेन्द्रनाथ डेका के सभापितत्व में ५००० भ्रादिमयों की एक सभा हो रही थी। दारोगा पुलिस को लेकर वहां पहुंचा श्रीर उसने सभा विसर्जित करने एवं श्री डेकाजी को बन्दी बनाने की श्राज्ञा दी। जनता इस धमकी से न उरी। वह समा-स्थल पर डटी रही। साथ ही उसने ग्रधिकारियों से साफ-साफ कह दिया कि श्री डेकाजी इस समय हमारे अधिपति हैं। हम ब्रिटिश हक्मत को नहीं मानते। दारोगा ऐसा मुंह-तोड उत्तर पाकर जल-भन गया ग्रीर उसने गोली चलाने का हुक्म दे दिया । पर इससे पहले कि सिपाही गोली चलायें, सब लोगों ने उनको चेर लिया और उनकी बन्दके छीन लीं। उन्होंने किसी को जरा भी चोट न पहंचाई । श्री डेकाजी ग्रागे बढे और एक श्रीहंसक सिपाही की भांति श्रपने-श्रापको पुलिस अधिकारियों को सौंपने के लिए तयार हो गये। जनता ने श्रावाज उठाई "नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आज प्रजा का दिन है। यदि स्रिध-कारी लोग आपको गिरपतार करना चाहते हैं तो कल धायं।" इतना कह वह अपने नेता को घर जिवा ले गई और उधर दारोगा भी अपने साथियों के साथ अपने घर चला गया। दूसरे दिन डेकाजी ने श्रपने वादे के अनुसार १५-२० प्रधान कार्यकत्तिभों के साथ अपने-आपको पुलिस-अधिकारियों को सौंप दिया। श्री डेकाजी को एक साल की सजा हुई। इसी प्रकार कामरूप में भी हजारों लोगों की एक भीड़ ने पुलिस अधिकारियों को घेर लिया, परन्तु उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई। केवल अपने साथ जुलूस में शामिल कर लिया। श्रासाम के लोगों ने इस प्रकार अहिंसक अनुशासन का परिचय दिया।

ग्रासाम के ग्रान्दोलन में स्त्रियों ने खूब हिस्सा लिया ग्रीर वह भी पूर्ण

ऋहिंसात्मक रूप में। जहा भी गोलियां चली, लाठी-चार्ज हुए, स्त्रिया उक्षों के साथ मौजूद थी। इतना ही नहीं, गोली साने या गिरणतार होने के लिए सब से आगे स्त्रियां ही बढ़ी। देश की आजादी के लिए हंसते-हसते प्राण नयो-खानर कर देने वाली वीर कन्या कनकलता, तुलेश्वरी आदि पर कोई भी राष्ट्र गर्व किये बिना नहीं रह सकता। ऊपरी आसाम में कीज के अत्याचारों से जनता के जान-माल की रक्षा करने में श्रीमती अन्नप्रिया एव सुधालता की अध्यक्षता में स्त्रियों के एक बड़े जत्थे ने बड़ी तत्परता एवं साहस का पिच्य विया। पुलिम के अत्याचारों से पीड़ित प्रदेशों में अपनी जान खतरे में डालकर भी जनता की रक्षा का मा श्रासाम की स्त्रियों ने ही किया। राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास मे आसाम की स्त्रियों का चमकता हुआ स्थान रहेगा।

कुछ अपूर्व विल्डान

(१) कमला मीरी का नाम भारतीय इतिहास में ग्रमिट रहेगा। यह वीर ग्रमनी साहमपूर्ण दृढ़ता द्वारा हमें मेवाड़ के महाराणा प्रताप की याद दिला देता है। उसने ग्रमनी आन की रक्षा के लिए तिल-तिल कर अपने प्राण गवां दिए, पर मुंह से उफ तक नहीं की।

कमला मीरी गोलाघाट जिला कांग्रेस कमेटी का एक सदस्य था। सदा से ही यह कांग्रेस-कार्यों में प्रधान भाग लेता था। अतएव अविकारियों की उस पर नजर थी। ग्रान्दोलन प्रारम्भ होने पर ग्रधिकारियों ने कमला मीरी को गिरफ्तार कर लिया। गजिस्ट्रेट ने कमला मीरी से कहा—

'हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, पर एक बात का आक्वासन चाहते हैं।'
'वह क्या ?' कमला भीरी ने पूछा।

'तूम कांग्रेस के काम में सहयोग देना छोड़ दो ।'

कमला भीरी को ये वचन विष में बुभे हुए बाण के सदृश लगे। वह आवेश में आ गया और गरज कर बोला, 'बस रहने दीजिए, साहव! मैं ऐसे अपमानजनक वचन सुनना नहीं चाहता। आप मुफसे कभी भी ऐसी आशा न कीजिएगा। मैंने कांग्रेस का जो काम सम्माला है वह किसी लालच में आकर नहीं। मेरा सम्पूर्ण जीवन कांग्रेस के लिए हैं। मैं कांग्रेस के लिए ही जीता हूं और कांग्रेस के लिए ही प्राण दूंगा। आप कृपया ऐसे लज्जाजनक़ शब्द मेरे सामने न कहिये।'

मजिस्ट्रेट ऐसा कठोर एवं खरा उत्तर सुनकर चुप हो गया घोर तत्काल कमला मीरी को द महीने की कड़ी कैंद का हुक्म सुना दिया।

कमला मीरी जोरहाट भेज दिया गया। जैल के गन्दे वातावरण एवं

खराब भोजन ने उनके स्वास्थ्य पर गहरा श्रसर डाला ग्रौर वह बीमार हो गया। दवा श्रादि का प्रवन्च ठीक न होने के कारण हालत गिरने लगी। कुछ दिन बाद ऐसा होने लगा मानो कमला मीरी का जोवन-दांप बुक्तने वाला है। उसे स्वयं इस बात का मान होने लगा। ग्रीधकारियों ने जीवन एवं मृत्यु के बीच पड़े इस युवक को ग्रापनी ग्रान से गिराने की एक श्रौर कोशिश की, वे उसके पास गये श्रीर कहने लगे, 'श्रच्छा हम तुम्हें सदा के लिए कांग्रेस का त्याग करने को नहीं कहने। हमें सिर्फ इतना श्राश्वासन दे दो कि पैरोल की श्रविध में तुम श्रान्दोलन में भाग नहीं लोगे।'

कमला मीरी को अधिकारीवर्ग के ये वचन वजू के समान लगे। वह इस अपमान को सहन नहीं कर सका। उसने गैया पर पड़-पड़े ही उत्तर दिया, 'में कायरों की भांति छूटने की अपेक्षा बीरतापूर्वक मृत्यु का धांलिंगन करना अधिक श्रेयस्कर समभता हूं। मुभ्ते जान की अपेक्षा मान अधिक प्यारा है। आन की रक्षा के लिए यदि मुभ्ते प्राण भी त्यागने पड़ेंगे तो यह मेरे लिए अत्यन्त गौरव की बात होगी।

श्रीविकारियों पर यूवक के इन निर्भीकतापूर्ण वचनों का बड़ा प्रभाव , पड़ा। वे वहां से चुपचाप चले गए। पर युवक को फुसलाने का प्रयत्न उन्होंने जारी रखा। कमला मीरी भी उनके वचन सुन लेता, पर कुछ उत्तर नहीं देता था। घोरे-घीरे उसकी हालत बहुत गिर गई। मृत्यु के एक या दो दिन पहले जेलर स्वयं उसके पास आया और श्राख्वासन की बात कहने लगा। युवक से श्रव रहा न गया। उसने कड़ककर उत्तर दिया—

'यह यंत्रणा में किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बर्तिक तुम्हारे श्रीर अपने, सबके लिए, सह रहा हूं। फिर तुम मुक्ते श्राश्वासन देने के लिए क्यों कह रहे हो।

इस प्रकार यह वीर घुल-घुलकर मर गया, पर ग्रपनी ग्रान पर उसने तिनक भी घटना नहीं ग्राने दिया। लोगों ने देखा, ग्रन्त समय तक उसके चेहरे पर सन्तोष की एक दिव्य ग्राभा चमक रही थी।

कमला मीरी आज इस दुनिया में नहीं है पर उसका यह बिलदान सदियों तक देश के बच्चों में अपनी मातृशूमि की प्राजादी के लिए हंसते-हंसते प्राण न्याद्यावर करने की पवित्र भावना जागृत करता रहेगा।

(२) श्री कौशल कुंग्रर का नाम भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। इस वीर का जन्म श्रासाम की श्रसिद्ध जाति श्रमोह में हुशाया। यह जाति सवा से ही भ्रपनी वीरता एवं सच्चाई के लिये विक्यान है। प्रयोगों से पहले ग्रामाग पर इसी जाति ने लांगों का राज्य था। प्रताप्त की जल कुँग्रर में भी प्रपने पूर्वजों की भांनि सचाई के लिए विशेष श्रनगा था। यह कीर सक्तायार इलाके में रहता था। या बांगों के लाम पर जो प्रोग्राम जमें मिलता गया वह वैसे-का-वैसा लोगों को बताता रहा। श्रचानक सक्त्यार की रेल दुर्घटना हो गई। श्रिपकारियों ने भट कौशल कुंग्रर को इस केस में फंमा लिया। कौशल कुंग्रर घटना-स्थल पर उपस्थित नहीं था। किन्तु पुलिस बालों ने उस पर यह लांभ-योग लगाया कि उसने जनता के सामने यह घोषणा को है कि गांडी उत्तरना तथा यातायात के मात्रन गष्ट करना कांग्रेम के प्रोग्राम में है। हिस्टी कमिशनर के सामने केम चला और उसे मार्च १९४३ में फांमा का हुक्म सुना दिया गया। गवर्नर के सामने प्रपील की गई, पर कुछ फल नहीं निकला और १९ जून १६४३ को कौशल कुंग्रर देश की ब्राजादी के लिए हुंगते-हुंगते फांसी के तस्ते पर भल गया।

कौशल कुंबर का श्रपने सम्बन्धियों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से नहीं मिलने दिया गया। हा, १४ जून की दोपहर को श्री गोपीनाथ जी बार-दोलोई आदि कुछ बन्दियों को अपने व्यक्तिगत प्रभाव के कारण कौशल कुअर से भेंट करने का सौआग्य प्राप्त हुआ था। बारटोलोई जी पर इस भेंट का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने इसका पूरा वर्णन अपनी डायरी में नोट कर रखा है। हम पाठकों की जानकारी के लिए बारटोलोई जी के शब्दों का भावार्य यहा देते हैं:—

"हमारी इच्छा थी कि हम कौशल कुंग्रर की उसके प्रन्तिम ममय में कुछ सांत्वना दें। ग्रतएव हम उससे मिलने के लिये गये। परन्तु उसको नात्वना देना तो दूर रहा, उल्टे हमने ही उससे सांत्वना प्राप्त की। हम वहां से ऐसी पित्र उत्तेजना लेकर श्राये जो हम चाहते हैं कि जीवन मर बनी रहे। हमें ऐसा मालूम पड़ा कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो साधना कौशल कुंग्रर कर रहा था उसे उसने प्राज पूरा कर लिया है। उसने स्थितप्रज्ञ की स्थिति, प्राप्त कर ली थी। मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व एक अजीब प्रकार की खुशी उसके चेहरे पर फूटी पड़ती थी। उनके वचनों से उसका ईश्वर पर दृढ़ विश्वास ग्रौर उसके ह्वय की शान्ति एवं स्थिरता टफ रही थी। इन बातों ने मुक्त पर जादू का सा ग्रसर किया। लेखनी के हारा कौशल कुंग्रर के शब्दों एवं भावों को व्यक्त करने में में अपने-शापको विलक्षण श्रसमर्थं पाता हूं। फिर भी उसने जो कुछ कहा, उसका मार इस प्रकार था;

"मैं निर्दोष हुं। मुक्ते व्यर्थ में अपराधी बनाकर फांसी दी जा रही है। यह मेरे साथ ज्यादती है। में महात्मा गांधी एवं उनकी ग्रहिसा-नीति पर श्रद्धा रखता हूं। मैं जीवन-भर फलाहारी रहा हं ग्रीर पिछले ९ महीनों से तो मैंने नमक भी छोड़ दिया है। ऐसी सूरत में मैं गाड़ी उलटने जैसी बात सोच ही नहीं सकता, उसमें सिनय भाग लेना तो दूर रहा। गाडी उसटने में तो भ्रनेक नर-नारियों की हत्या होती है, जो मभे भ्रत्यन्त प्यारे हैं। हाँ यह बात सत्य है कि सच्चा कांग्रेस-कार्यकर्ता होने के नाते, जो भी साहित्य कांग्रेस के नाम पर मुक्ते मिलता गया, मैंने उसे वैसा-का-वैसा जनता को बता दिया। इसके अतिरिक्त में लोगों के साथ नाम-कीर्तन तथा धर्म-चर्चाभी किया करताथा। फांसी की सजा से मुके तनिक भी बु:ख एवं चिन्ता नहीं है। जब देश के लिए कैद चार पांच सौ बन्दियों में से मुक्ते ही यह सजा मिली है तो मेरा यह विश्वास हो गया कि ईश्वर मुक्ते बहुत प्यार करता है और इसीलिए उसने मुक्ते इस काम के लिए चुना है। मैं ता यह मानता हुं कि इसी दैवी प्रेरणा के कारण श्राप लोगों का तथा दूसरे प्रेमियों का प्रयत्न मुभे बचाने में सफल न हो सका। मैंने ग्रपनी स्त्री एवं बच्चों को, जो दु:ख से अबीर हो रहे थे, अच्छी तरह समका दिया है कि यदि मानवी शक्ति के द्वारा मेरी जान बचाई जानी सम्भव होती तो मैं बच जाता । मुक्ते अकाट्य कर्म-फल को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए । इसमें चिन्ता एवं संताप करने की क्या बात ? जीवन है तो मृत्यु और मृत्यु है तो जीवन । जब मैं जनमा था तो मभी डेढ़ घंटे तक बेहद पीड़ा भेलनी पड़ी थी। किन्तु अब तो १५ मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरा आत्मा स्वतंत्र है. उसका कोई कुछ नहीं कर सकता । ईश्वर ने मुझे यह प्रदान का और वही भ्रव इसे वापिस के लेगा।"

इतना कहकर कौशल कुंग्रर चुप हो गया। कांग्रेस स्वयंसेवकों ने, जो वहां उपस्थित थे, इस महान् शात्मा के सामने सिर भुका दिया। मेरे मुख से केवल इतने ही शब्द निकल सके, ''ईश्वर ग्रानंदस्वरूप है ग्रीर उसे में तुममें देख रहा हूं।''

कौराल कुंग्रर की अवस्था इस समय २ वर्ष की थी, किन्तु उसने ग्रभी तक किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली थी। ग्रतएव कुछ क्षण ठहरकर उसने गोस्वामी श्री डेका सन्नाधिकार से, जो उस समय जोरहाट जेल में नजरबन्द भे, दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। गोस्वामीजी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे उसी समय दीक्षा दे दी थी।

कालकोडरी में रहते हुए भी पिछले तीन महीनों मे कौशल कुंघर का वजन घटने की प्रपेक्षा बढ़ा ही था। वह निरन्तर मीना का अध्ययन एवं मनन करता रहता था। पहुरा देने वाले चौकीदार उमे प्रेम एवं ग्रादर की दृष्टि छे देखने लगे थे। फांसी के दिन लुब जोर का वर्षा हो रही थी। जब सुबह सादे चार बजे प्रयान चौकीदार सञ्चस्त्र पुलिस के साथ उसकी कोठरी में गया तो वह गांतभाव से सो रहा था। उसने उसे जगाया भीर वह तुरन्त खड़ा हो गया। चौकीदार एवं जेलर, जो वहां उपस्थित थे, के कथनानुसार उसकी स्रावाज एवं व्यवहार में किसी प्रकार की बाबान्ति एव घवराहट नहीं थी। जसने ५ मिनट तक भगवान से करूण प्रार्थना की : इनने ही में सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उसे हक्म स्नाया और जल्दी से तैयार होने के लिए कहा । कौशल कुअर उठा और भट उनके साथ फांसी-घर की और चल दिया । रास्ते में बह गोस्वामीजी के बताये हुए मंत्र को मस्ती से गा रहा था। तनते पर खड़े होकर उमने सबसे प्रार्थना की कि यदि मैंने आप लोगों को कुछ हानि पहुंचाई हो या भ्रपशब्द कहे हों तो आप मुक्ते क्षमा करें। जब फांसी का फंबा उसके गले में ढाला जा रहा था तो उस समय भी वह गोस्वामीजी के दिए दूए मंत्र को जप रहा था। देखते-ही-देखते तस्ता खींच निया गथा घीर कीशल क्यर सदा के लिए संसार से विदा हो गया।"

एक दूसरे प्रत्यक्षदर्शी ने इस घटना के विषय में लिखा है।

"लड़कपन में मैं इतिहास पढ़ा करता था कि देश-प्रेम के लिए लोग हंसते-हंसते फांसी पर चढ़ गये। तब मुफे यह बात कुछ बनाई हुई-सी मालूम पड़ती थी। लेकिन, जब फांसी की कोठरी में, १४ जून १९४३ को फांसी होने के एक दिन पहले, मैंने कौशल कुंअर को देखा तो मेरा मस्तक श्रद्धा से उसके चरणों में भुक गया। प्रसन्न मुख, होठों पर थिरकती मुसकान और आंखों में एक दिव्य ज्योति। इतिहास मेरी आंखों के सामने सजीव हो उठा। उसके धन्तिम शब्द श्रव भी रह-रह कर मेरे कानों में गुंज उठते हैं।

जिसने जन्म लिया है, वह एक दिन धवश्य मरेगा ही मुक्ते लुशी है कि इतने लोगों में ईश्वर ने मुक्ते ही चुना। ईश्वर मुक्ते प्यार करता है।

स्वतंत्रता की बिलवेदी पर न्योछावर होते के लिए उसने हंसते-हंसखे फांसा का फंदा अपने गले में डाल लिया। फंदा की ना गया। मुंह से अरफुट स्वर निकला 'पार करो दीनानाथ संसार सागर' और वह महान् आत्मा गुलामी के बन्धन से मुनत हो गई।

निर्दोष व्यक्तियों के बलिदान, उनके आंसू कभी व्यथं नहीं जाते ।

श्वतएव देश की आजादी के लिए हँगते-हँसते श्रपने प्राण न्यौद्धावर करने वाले आसाम प्रान्त के नर-नारियों के ये बलिदान हमें श्रपने पवित्र श्रादर्श को शाये बढ़ाने में श्रात्म-बल प्रदान करेंगे।

श्रान्य प्रान्तों की भांति यहां पर भी ग्रान्दोलन का श्रीगणेश विद्याणियों की हड़ताल से हुआ श्रीर वाद में भी उसकी बागडोर काफी हद तक विद्यार्थियों के हाथों में रही। यहां के विद्यार्थियों ने न केवल शिक्षण-संस्थाश्रों का ही विहिष्कार किया, प्रत्युत उन्होंने नौजवानों के साथ मिलकर "मृत्यु दल" (Death Brigade) का संगठन भी किया जिसका उद्देश उसके नाम से ही प्रकट है। सितम्बर १६४२ से दिसम्बर ४३ तक श्रान्दोलन को चालू रखनें के लिए बहुत-सा साहित्य प्रकाशित हुआ था। उसमें यह कार्यक्रम दिया गया था,—

- १. सरकारी स्रावागमन के साधनों का विध्वंस।
- २. रेलवे लाइन को उखाडना।
- ३. सरकारी इमारतीं, पुलिस, ग्रॉफिसों ग्रादि का तोड़ना-फोड़ना।
- ४. समानान्तर सरकार की स्थापना स्रादि।

इस कार्य-प्रणाली को स्थिर करने वाले तथा उसके अनुसार श्रान्दोलन का संचालन करने वाले प्रधिकतर विद्यार्थी ही थे।

ग्रासाम में जैसा ग्रमानुपिक और वीमत्स दमन हुग्ना वह साम्राज्यवाद की समूची यातनाभ्रों का निचाड़ था, पर फिर भी कान्ति दबी नहीं। ग्रासाम म पुलिस एवं फौज ने ग्राहिसक एवं शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने वाली जनता के खून से होली खेली। लोगों पर ग्रन्था-चुन्ध गोलियों की बौछार कर देना, लाठियों का प्रहार करना, उनकी बहन-बेटियों के साथ बलात्कार करना, उनके चर जला देना तथा उनके छोटे-छोटे मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार देना सरकारा कर्मचारियों के लिए साधारण-सी बात थी। सचमुच कुछ दिन के लिए ग्रासाम में पुलिस थौर फौज का राज कायम हो गया था। चन्दा वसूल करने वाले स्त्रियों के जेवर, बैल, गाय, यहां तक कि बर्तन एवं पहनने के कपड़े भी नोच-खसोट कर ले जाते थे। कई स्थानों पर तो लोगों को किचें भौंक-मींक कर मार डाला गया, ठीक उसी प्रकार जैसे कि जंगली सूग्रर को शिकार में यहरा जाता है। पुलिस और फौज ने इन कामों में बहुत-से बाहरी गुण्डों से भी भदद ली थी।

जेल में भी बड़ा प्रत्याचार किया गया। कैंदियों को न ती पूरा भोजन दिया गया जाता या न पूरे कपड़े। सिंदगों लोगों को ठिठुर-ठिठुर कर बितानी पड़ीं। २४ फरवरी १६४३ को जोरहाट जेस हे निर्दोष राजनैतिक बन्दियों पर किये गये यत्याचारों की कहानी बड़ी लोगहपंक है। बन्दियों का अपराध सिकं इतना ही या कि वे अपने नेता महात्मा गाधी के उपवास पर अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए सामृहिक प्रार्थना एवं नाम-कीर्तन कर रहे थे।

#### उत्तरी शामान

धान्योलन की गित तीय होने के पहले ही यहाँ के सब नेना गिरक्तार कर लिए गए थे, पर फिर भी जोरहाट और सिवतागर में मरकारी ख्रवालनों के सामने बड़े-बड़े शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुए। लोगों को ख्रवालत मे जाने से रोकने के लिए पिकेटिंग की गई। शहरों एवं गांवां में सभाएं की गई, जिनमें स्त्री-पुरुष सभी ने बड़े उत्साह से भाग लिया। भाग्य से उस समय यहाँ डिप्टी-किमिनर एक हिन्दुस्तानी था जो बड़ानरम एवं सहनजील था। ख्रतएव सशस्त्र पुलिस के लगातार गरत लगाने पर भी जनता पर लाज्यों या गोलियों की वर्षा नहीं होने पाई। परन्तु बाद में यूरंपियन अफसर के या जाने पर सभी प्रकार के अत्याचार हए।

२० सितम्बर को सिवसागर में एक सभा होने वाली थी। पुलिस ने सूचना पाते ही चारों ग्रोर शहर के सभी नाकों पर फीज तैनात कर दी। परन्तु लोगों का उत्साह इससे कम न हो सका ग्रीर करीब =-१० हनार स्त्री-पुरुप शहर में घुस ग्राये ग्रीर गहर भर में राष्ट्रीय नारे लगाते हुए घूमने लगे। पोलिटेकनिकल इन्स्टीट्यूट ग्रीर सिवसागर के पास सशस्त्र पुलिस ग्रीर कुछ लोगों की भिज़न्त हो गई, जिसमें १६ ग्रादमी बुरी तरह घायल हए। शान्ति-सेना के कैम्प में उनकी मरहम-पट्टी की गई। बाद में भगड़ा ग्रीर बढ़ता, किंतु हिन्दुस्तानी डिप्टी कमिश्नर ने बीच-बचाब करके रक्त-पात न होने दिया। नौकर-शाही की वृष्टि में डिप्टी कमिश्नर का यह अपराध था जिसके फलस्वष्प बेचारे को वहां से दूमरी जगह जाना पड़ा।

इस जिले में आन्दोलन रचनात्मक ग्रीर शवरोधात्मक दोनों छपों मेंचना।
रचनात्मक प्रोग्नाम के अनुसार स्वतः पूर्ण गांवों का निर्माण किया गया तथा पंचायतें स्थापित की गई। इन पंचायतो में गांव के सभी वनों का प्रतिनिधित्व
रहता था। चरीगांव, हटीगढ़, टेमोक आदि स्यानों पर स्वाधीन सरकार भी
कायम की गई। अवरोधात्मक प्रोग्नाम के अनुसार कौज एवं फौज के ठेकेदारों
को गांवों से मिलन वाली सभी सहायताओं पर रोक लगा दी गई थी। इस
प्रकार धान, पशु तरकारी ग्रादि का गांव से जाना एकदम बन्द हो गया था।
को लोग इस नियम की श्रवहेनना करते थे उनको अचित दण्ड दिया जाता था।

इस असहयोग के कारण अधिकारी लोग बड़े कोधित हुए और उन्होंने लोगों को गिरफ्तार करना तथा उन पर किसी एवं लाठियों से प्रहार करना शुरू कर दियों। जोरहाट में पुलिस के इन प्रहारों के कारण ५० कार्यंकत्ताओं को स्थाया चोटें पहुंचीं और बहुत से घायल हुए।

जोरहाट सब-डिबीजन में टेग्रोक कांग्रेस का एक प्रधान केन्द्र है। यहां पर असहयोग का सबसे अधिक जोर रहा और फीज के लिए मदद प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होने लगी। अतएव अधिकारी लोग जल भून गए थे और वे किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक एक दिन ३००० आमीण कांग्रेस दफ्तर के सामने जमा हुए, जो थाने के बिलकुल ही पास था। बस, दारोगा की मनचाही ही गई। उसने झट जोरहाट से काफी ताबाद में फीज बुला ली और पुलिस तथा फीज की सहायता से एकिंग्रत भीड़ पर हमला कर दिया। किचीं एवं लाठियों से निरपराध स्त्री, पृष्ठ तथा बच्चों पर बुरी तरह प्रहार किया गया। कुछ स्त्रियां राष्ट्रीय मंडे लिए हुए थीं। दमनकारियों ने उनके हाथ से भंडे छीनने की कोशिश की, लेकिन बीर महिलाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी राष्ट्रीय मंडे का अपमान न होने दिया। दो स्त्रियों के सांघातिक चोटें लगीं तथा १८ अन्य स्त्री-पृष्ठ घायल हुए। प्रधानप्रधान कांग्रेस कार्यकर्ता, गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिये गये और बाद में दो महीने पीछे उन पर केस चलाया गया और १३ व्यक्तियों को २१ महीने से लेकर दो साल तक के कठिन कारावास की सजाएं हुई।

सरकारी विज्ञिष्ति के अनुसार एक और दो नवम्बर को टीटाबार के मैनेजर का बंगला, अमगुरी का अंग्रेजी मिडिल म्कूल और प्राइवेट गर्ल्स स्कूल, डिमोड का बंग्ला, अमगुरी का अंग्रेजी मिडिल म्कूल और प्राइवेट गर्ल्स स्कूल, डिमोड का बंग्ल पोस्ट ऑफिस तथा टीटाबार जला दिये गये। तीन नवम्बर से लेकर १२ नवम्बर तक कई स्थानों पर स्कूल तथा पोस्ट ऑफिस आदि जलाये गये तथा तार काटे गये। फरवरी १९४३ में लक्बा रेलवे स्टेशन के पास एक सवारी गाड़ी गिराई गई जिसके कारण बहुत से व्यक्ति चायल हुए और कुछ मारे गए।

उत्तरी आसाम के सिवसागर एवं लखीमपुर जिलों में गोली न चली, इसका यह अर्थ नहीं कि यहां सरकारी दमन-चक्र की गति कुछ भीमी रही। यहाँ जेल के बन्दियों को भी अत्याचारों का शिकार बनाया गया, जीरहाट जिले में राजनैतिक कैंदियों को न तो पूरा मोजन दिया जाता था, न पूरे बर्तन और न पूरे कपड़े। वेचारे बूढ़े एवं जवान स्त्री-पुरुषों की सर्दी की रातें ठिठुर-ठिठुर कर बितानी पड़ती थीं। अपनी शिकायतें दूर करने के लिए बन्दियों ने एक- दो दिन भूख हड़ताल भी की, परन्तु कुछ परिणाम न निकला। इसी बीच २४ फरवरी, ४३ का दिन या पहुचा। वान्दियों को महात्मा गान्त्री के उपवाय की सूचना मिली तथा यह भी जात हुआ कि उनकी अवस्था चिन्ताअनक है। सहानुभूति प्रदर्शन करने के लिए कुछ लोगों ने नाम कीतंन प्रारम्भ किया। कुछ लोग दैनिक प्रार्थना कर रहे य तथा कुछ भोजनशाला में भोजन कर रहे थे। अचानक बाहर से आग लगने की घटी वर्जा। चौकीदार लोग वहले से तैयार की हुई लाठियां छेकर दौड़े। उधर रिजर्व पुलिस के सिपाही भोजनशाला में पहुंचकर बन्दियों पर अन्धायुन्य लाठियों की वर्षा करने लगे। लाठी-प्रहारों से बंदियों को इतनी चोटे आईं कि भोजनशाला का फर्क लहू-लहान हो गया। इतना ही नहीं, इन निदंधी लोगों ने दो-एक वार्डी को छोड़-कर, जिनमें प्रधान-प्रधान नेता थे, वाकी वार्डो के फाटक खोल दिये और उनमें घुमकर बन्दियों को बुरी तग्ह से पीटा। ४० व्यक्तियों के सांधातिकचीटें आईं, जिनमें १५ के तो सिर फट गए। हाथ, पैर, छाती, कमर आदि में चीटें आने वालों की सख्या तो अनगनत थी।

मुबह जब श्रीयुत गोपीनाथ वारदोलाई श्रादि नेताश्रों की इस घटना की सूचना मिली तो उन्होंने श्रधिकारियों की श्रनुमित से घटनास्थल पर जाकर वस्तु-स्थिति की जांच की। जहां श्राग लगी थी, वहां पर पुराने मकान के शहतीर के कुछ श्रधजले कूड़े तथा मिट्टी के तेल भिगोये हुए कुछ टाट के चिथड़े पड़े हुए थे, जिनसे यह स्पष्ट प्रकट होता था कि वन्दियों को पीटने के लिए श्राग का बहाना किया गया था, वास्तव मे श्राग नहीं लगी थी।

इसी प्रकार लखीमपुर डिवीजन के नारायणपुर गांव में भी कूठा बहाना बनाकर लोगों को बुरी तरह से पीटा गया। बात यह थी कि इस गांव के पास एक अंग्रेजी हवाई जहाज टूटकर गिर गया था। गांव के कुछ लोग कौलूहल वश उसे देखने के लिए वहां चले गये। बस, फिर वया था। सब-डिवीजनल अफसर ने लोगों पर इल्जाम लगाया कि वे जहाज का कुछ सामान उठाकर ले गये हैं अत: उन्हें मरम्मत आदि काम में वेगार देनी पड़ेगी। लोग निवींप थे, इसलिए उन्होंने वेगार देने से साफ इन्कार कर दिया। एस० डी० ओ० ने कुछ बहाना निकाला। गांव में कुछ कांग्रेस-कार्यकर्ता भी रहते थे। अत्याव उसने चट लोगों पर यह इल्जाम लगा दिया कि वे इन कांग्रेस-कार्यकर्ताओं के कहने से सरकार के विषद बगावत करते हैं और उसने फीज का गांव लूटने-खसोटने का हुक्म दे दिया। अफसर का हुक्म पाते ही फीजी गांव पर दूट पड़े। उन्होंने गांव के स्त्री-पुरुषों को बुरी तरह पीटा, उनके घरों का

लूट लिया, स्त्रियों के साथ बलात्कार किया एवं प्रमुख लोगों को बन्दी बनाकर तरह-तरह की तकलीफें दीं और ग्रपमानित किया।

सरकारी दमन की भीषणता से म्रान्दोलन का बाह्य रूप दव गया मौर लोग लुक-छिपकर मौका लगने पर तोड़-फोड़ करने लगे। यह तब तक चलता रहा जब तक कि सन् ४३ में गांधीजी एवं वायसराय का पत्र-व्यवहार प्रकाशित नहीं हो गया।

#### नौगांच जिला

नौगांव जिले में भ्रान्दोलन की गति सबसे ती अ रही। यहां के भ्रामीणो ने भी नागरिकों के साथ भ्रान्दोलन को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग दिया। सरकारी दमन से बचने के लिए यहां के लोगों ने तुरही बजाकर श्रपने-श्रापको इकट्ठा करने की प्राचीन परिपाटी से काम लिया था। शान्ति-सेगा का प्रधान कार्य-क्षेत्र इसी जिले में था। यहां के बरापुजिया गांव के बीर पुरुष तिलक डका ने जिस साहस एवं कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है, उसकी समता संसार के इतिहास में मिलनी कठिन है।

बरापुजिया गाँव ग्रांडट्करोड से ३,४ मील हटकर बसा हुगा है। पिछले १२ वर्षी से यह सब प्रकार के रचनात्मक कार्यों का सदर मुकाम रहा है। यहाँ की ग्रधिकांश जनता मुल-निवासियों की सन्तान हैं। ये लोग ग्रपने साहस एवं कर्तव्य-परायणता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने शान्ति-सेना या संगठन बड़ी मज-बती से किया था। एक दिन फीजियों के एक बड़े जत्थे ने रात की गाँव पर हमला कर दिया। शान्ति सेना के स्वयंसेवक गांव के चारों ग्रोर पहरा दे रहे थे। तिलक डेका उनका अगुआ था। उसने नियम के अनुसार भट तूरही बजा-कर गाँव के लोगों को फीज का सामना करने के लिए सावधान करना चाहा भीर अपनी तुरही की सोर हाथ बढाया। फीज के कप्तान ने अपना रिवाल्वर डेका की छाती पर लगा दिया श्रीर गरजकर कहा, 'बस रहने दे नीजवान, जीना चाहता है तो तुरही की ओर हाथ न बढ़ा। तिलक डेका को जान की अपेक्षा आन प्यारी थी । उसने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया, 'कप्तान साहब चुप रहिये। मैं इस प्रकार के शब्द नहीं सुनना चाहता। मुक्ते जो जिम्मेवारी सींपी गुई है उसे पूरा करूंगा, चाहे आप मेरे सीने में गोली दाग दें,। उसने झट तुरही ली श्रोर उसमें इतनी जोर से फूँक मारी कि सारा वायुमंडल उसके गगत-भेदी स्वर से गुंजायमान हो गया। उधर कप्तान ने अपना रिवालवर दवाया। थाय-घाय करती हुई गोली तिलक डेका के सीने में से निकल गई। वह वीर महीं गिर पड़ा और उसने सदा के लिए धपनी आंखें बन्द कर लीं।

तुरही एवं रिवाल्वर की आवाज राति के उस सम्माटें में नारों श्रोर गूँज उठी। गांव के स्थी-पुरुष, जो धपने स्वयंनेवकों के मरोने सुख्य पूर्वक सो रहे थे। श्रचानक इस श्राबाज को सुनकर चौंक पड़े। वे कट घटना-स्थल की श्रोर दौड़ पड़े श्रीर चारों श्रोर से कौजियों को घेर लिया। गौरव की बात तो यह थी कि गिरफ्तार होने या गोली खाने के लिए सबसे धाने स्वया ही वड़ी। फौजी दमन पर तुले हुए थे ही। उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। ५, ६ श्रादमी बुरी तरह से घायल हुए। लोग मार खाकर भी उटे रहे श्रीर उन्होंने श्रपने नेता तिलक डेका के शव को उठा लिया। फौजियों ने गोली बरसाकर एवं किचें भोंककर काफी चेप्टा की कि लोग शव न ले जाने पाय, पर वे सफल न हुए। लोग जैसे-तैसे शव को ले ही श्राए। दूसरे दिन सुबह गांव के तीन सो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये एवं उनके साथ बहुत बूरा बर्जिव किया गया।

कामपुर में भी जनता की ग्रोर से इन दिनों बड़े शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किये गये। गांव के स्त्री-पुरुप, लड़के-लड़िक्याँ बड़ी संस्था में स्टेशन पर जमा हो जाते ग्रीर जब गाड़ी "स्टेशन पर ठहरती तो 'ग्रंग्रेजो भारत छोड़ों' ग्रादि राष्ट्रीय नारे लगाते। कई बार तो गाड़ी में बैठे हुए फौजी लोग भी जनता के साथ 'गान्धीजी की जय' 'स्वाधीन भारत' ग्रादि नारे लगाते थे।

एक बार एक सैनिक अफसर ने गाड़ी से नीचे उतरकर लोगों से राष्ट्रीय फंडा छीनना चाहा, परन्तु लोगों के साहस के सामने उसकी एक न चली। पुलिस दारोगा कुछ सशस्त्र कांस्टेबलों के साथ वहीं खड़ा था। सैनिक अफ़सर ने उसे जनता पर गोली चलाने का हुक्म दिया। दारोगा ने देश की आजादी के लिए आन्दोलन करने वालों पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया, परन्तु वह बेचारा तीन दिन के अन्दर-अन्दर गिरफ्तार कर खिया गया।

शान्ति-सेना के संगठन से अधिकारी भयभीत हो गये थे। उनके मन
में यह बात अच्छी तरह बैठ गई थी कि जब तक यह संगठन कायम है,
आन्दोलन दवना कठिन है। अतएव उन्होंने गांव-गांव में घूमकर शान्तिसेना के कैम्पों पर हमला करना शुरू कर दिया। एक स्थान पर ब्रिटिश
कमाण्डर की अध्यक्षता में कुछ फीजियों ने शान्ति-सेना के बहुत से कर्मचारियों
को गिरफ्तार कर लिया और कैम्प में आग लगा दी इतने में कमाण्डर ने
लोगों को पीटनें का हुक्म दिया। गिरफ्तार व्यक्तियों में एक छोटा-सा लड़का
भी था। वह कमान्डर के इस हुक्म को सहन न कर सका। वह फट आगे
वड़ा और कमान्डर को फटकारता हुआ बोला, 'आपको शर्म नहीं आती जो

निराराध व्यक्तियों को पिठवाते हैं।' कमाण्डर के हृदय में चच्चे के ये शब्द तीर के समान लगे। वह आग-बबूला होकर बच्चे पर भ्रपटा और उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। पहले तो उसने ५,७ ठोकरें बच्चे के लगाई और बाद में उमें पास में जलती हुई आग में फैंक दिया। पर जिसे ईश्वर बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है। संयोगवंश बच्चा लुढ़ककर एक तरफ गिर गया और नास में खड़े हुए गांव के लोगों ने उसे उठा लिया।

बरहमपूर में भी आन्दोलन का काफ़ी जोर रहा। यद्यपि नेताओं की गिरपतारी के साथ ही पुलिस ने कांग्रेस-ग्राफिस, शान्ति-सेना कैम्प ग्रादि पर कव्जा कर लिया था, पर इससे जनता के उत्साह में कुछ कमी नहीं आई श्रीर उसने १६ सितम्बर को कांग्रेस-ग्राफिस के सामने एक दावत करने का निश्चय किया। वड़ी संख्या म लोग इकट्ठे हुए। स्त्री, पुरुष बच्चे, सभी उम्र के लोग थे। बुख राष्ट्रीय गाना गा रहे थे, कुछ तिरङ्का भंडा लिये घुम रहे थे तो कुछ दावत की तैयारी करने में लगे हुए थे। अधिकारीवर्ग की यह भी सहन न हुग्रा,चट पुलिस एवं फीज के बड़े-बड़े श्रफसर वहां श्रा धमके। कुछ लड़िक्यां राष्ट्रीय भांडे लिये घूम रही थीं। अफसरों ने उनके हाथों में से जबरन भांडे छीन लिये। पर रतन फुकन नामक १५ वर्षीय लड़की ने ग्रपने हाथ में से पुलिस कमाण्डर को भाडा नहीं छीनने दिया। कमांडर ने कुछ जबरदस्ती करनी चाही। रतन की मां पास मे खड़ी थी। वह कमाण्डर की इन हरकतों को सहन न कर सकी। उसने भट बास की एक छड़ी कमाण्डर के मुँह पर जमा दो। बस, फिर क्या था। सब सिपाही टूट पड़े। बेचारी बुढ़िया गोली से मार दी गई। यह दृश्य देखकर दावत में इकट्ठे लोग भी सचेत हो गए। वे खागीराम हजारी के नेतृत्व में रतन का बचाने के लिये भपटे। पुलिस ने गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया । परिणाम-स्वरूप थोगीराम नायक नामक एक २५ वर्षीय नौजवान शहीद हो गया श्रौर भी बहुत से घायल हुए। पर लोग गोली खाकर भी डटे रहे। अधिकारी लोग बार-बार उन्हें भाग जाने की आज्ञा दे रहे थे। पर उन्होंने मागकर जान बचाने की अपेक्षा अपने साथियों के साथ मरना अधिक ग्रन्छा समका ग्रीर पुलिस-ग्रधिकारियों के विरोध करने पर भी उन्होंने ग्रपने मृत एवं घायल साथियों को अपने अधिकार में कर लिया।

्सूचना मिलने पर पुलिस-सुपिरन्टेण्डेण्ट और सिविल सर्जन घटनास्थल पर भ्रा पहुँचे। निह्त्यी जनता शान्तिपूर्वन बैठी थी। अधिकारियों ने एक बार पुन: घायलों एवं मरे हुए व्यक्तियों को छीनने की चेष्टा की, पर जनता की दृढ़ता के सामने उनका प्रयत्न सफल न हुआ। जनता रात भर वहीं डटी

रही। मुबह बड़े बूम-धाम से सहीदों की प्रयी निकाली गई ग्रीर विधि पूर्वक उनकी किया की गई।

थोगीराम बोरा का विलवान आजादी की लड़ाई के इतिहास में मदा अगर रहेगा। कहते हैं मरते समय उसके पास कैवल एक पर्स, एक फाउन्टेन पेन तथा १० पैसे थे, जिनको वह कांग्रेस एवं स्वतन्त्र भारत के नाम पर दे गया। ऐसे वीर पुरुष की स्त्री भी बीर ही थी। योगीराम की मृत्यु का नमाचार जब उसकी स्त्री को मिला नो उसने बड़ी खुशी के माथ कहा, 'सुके गर्व हैं कि मेरा पति देश की आजादी की लड़ाई में मारा गया और मुके अपने आंसुओं द्वारा भारत माता के पैर घोने के लिए छोड़ गया।' वया संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं?

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार क नवस्वर सन् १९४२ की राल को नौगांव जंगलात का बंगला जनता द्वारा जलाकर राख कर दिया गया। १ एवं १० नवस्वर को एक चाय की जमींदारी के कार्यालय से रेती, घानु काटने की ग्रारी, गन्वक ग्रांदि उड़ाने की चेप्टा की गई।

सरकारी दमन भी जोरों से चला। रेनवे लाइन या पुल के पास से गजरने वाले निर्दोप राही भी गोली से उड़ा दिये जाने थे। रू झगस्त की शाम को नेवेनिया पुल पर से दो ग्रामीण नौजवान गुजर रहे थे। पुल के नीचे छिपे हुए फीजियों ने उनकों भी अपनी गोली का शिकार बनाया। इतना ही नहीं बेचेजिया गांव के असहाय निर्दोष स्त्री-पुरुषों एवं बच्चों पर आधी रात के समय अमानृषिक अत्याचार किये गए। दूसरे दिन गांव के ४०० स्त्री-पुरुषों तथा बच्चों को इकहा करके सजस्त्र पुलिस की देरा-रेल में नौगांव थाने में ले जाया गया, जो ९ मील दूर है। इनमें एक ऐसी श्रीरत भी थी जिसके तीन दिन पहले बच्चा हुया था। वेचारी का बच्चा रास्ते में ही मर गयो तथा उस प्रसुता स्त्री को भी बहुन दिन तक वीर वीमारी फेलनी पड़ी।

रोहा स्कूल में निरपराध श्रध्यापकों को बुरी तरह पीटा गया। स्कूल पर तीन-चार साल से राष्ट्रीय भंडा फहरा रहा था। उधर से गुजरते हुए एक यूरोपियन श्रफसर ने उन्हें भंडे को उतार जाने का हुक्म दिया, किन्तु अध्यापकों ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। परिणाम स्वक्तप बेचारों पर बड़ी निर्देयतापूर्वक मार पड़ी।

### दारांग जिला

इस जिले के आग्दोलन की यह विशेषता रही कि जनता गोली एवं नाठी का प्रहार सहकर भी पूर्ण श्राह्मिक रही। एकदम निहत्थी एवं शान्त जनता ने पुलिस-अधिकारियों से थाने आदि खाली करने की मांग की, पर नौकरशाही के प्रतिनिधियों ने उसका जवाब नाना प्रकार के अमानुषिक प्रहारों से दिया और बाद में लोगों को जेलों में ठूँस दिया। दूसरी खास बात यह है कि अन्य जिलों की माँति यहां पर स्त्रियों ने पुरुषों की अपेक्षा अधिक बलिक दान किया।

सर्वप्रथम हम नगोहपूर को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अहिसा शक्ति का जैसा प्रदर्शन हुन्ना है, उसकी दूसरी मिसाल मिलनी कठिन है। २२ सितम्बर की बात है, करीब ५०० ग्रादिमयों का जुलुस थाने पर तिरंगा फंडा फहराने के लिए चला। पुलिस के अत्याचारों की कहानी लोगों के कानों में पड़ चकी थी। अतएव लगभग ५००० स्त्री-पुरुष नौजवानों के इस साहसपूर्ण कार्य की देखने के लिए थाने के पास इकट्टे हो गये। जुलस गांव की गलियों में होता हुआ थाने के सामने जा पहुंचा। थाने के आगे एक बहुत बड़ा तालाब है। इसलिए थाने में घसने के लिए जलूस दो हिस्सों में बंट गया और तालाव के बांयें और दाहिने दोनों तरफ से एक साथ थाने में घुसने लगा। सबसे आगे वीर कन्या कनकलता थी और उसके पीछे दो तीन नौजवान। जुलूस थाने के फाटक पर पहंचा। पुलिस दारोगा हाथ में रिवाल्वर लिये ग्रपने साथियों के साथ डटा लड़ा था। उसने कनकलता को थाने में घुसने से मना किया। बीर कन्या कनकलता ने गरजकर दारोगा से कहा, थाना प्रजा की वस्तु है। यदि थाने के कर्मचारी प्रजा के सेवक की भांति कार्य न करें तो प्रजा को प्रधिकार है कि वह थाने पर कब्जा कर ले और उन कर्मचारियों को निकाल बाहर करे।" दारोगा एक १४ वर्ष की लड़की से ऐसा मुंह-तोड़ उत्तर सुनकर चुप हो गया। थोड़ी देर में उसने फिर हिम्मत करके कहा, ध्रवीध बच्ची बातें न बना । जहां है वहीं खड़ी रह। यदि कदम आगे बढ़ाया तो गोली से भून दुंगा।'

कनकलता मला इससे कब डरने वाली थी। वह तो अपनी जान हथेली
में लिये खड़ी थी। उसने अपने साथियों की ओर मुंह फेरा और उन्हें हिम्मत
दिलाती हुई वोली, 'माइयो एवं बहनों, आश्रो देश की आजादी के लिए मृत्यु
का ग्रालिंगन करें।' और फिर दारोगा की श्रोर मृह फेरकरके बोली, 'में
ग्रपना कर्त्तंच्य पूरा करूंगी, ग्राप अपना करें।' इतना कहते-कहते उस वीर कन्या
ने कट अपना पैर आगे बढ़ा दिया। उघर दारोगा ने तुरन्त अपना रिवाल्वर
देबाया और देखते-देखते सनसनाती हुई गोली कनकलता के सीने से पार हो
गई तथा कनकलता के पीछे खड़े युवक की खुली छाती पर लगी। पर पुलिसअधिकारियों की रक्त-पिपासा इससे शान्त न हुई। उन्होंने बाकी जुलूस पर भी

अन्दा-वन्व गोलियों की वर्षा करना प्रारम्भ कर दिया।

इघर यह नर-संहार होरहा था, उघर स्वयंतवकों का दल बड़ी हिम्मत के साथ आगे वढ़ता जा रहा था। अचानक जय-घोष हुआ। लोगों की दृष्टि फट ऊपर की ओर गई। देखा, थाने पर राष्ट्रीय भंडा लहरा रहा है। जनता का बिलदान सफल हुआ।

सरकार का कहना है कि इस गोली-काण्ड में सिर्फ ह व्यक्ति मारे गये। परन्तु दमन की भीषणता को देखते हुए भी गोपीनाथ बारदोलाई जैसे व्यक्तियों का मत है कि मृत्यु-संख्या कम-से-कम ६० तक श्रवस्य पहुंच गई थी। गोहपुर में आज भी बहुत से ऐसे स्त्री-पुरुष हैं जिनके मुंह, हाथ, छाती श्रधवा द्यारी के किसी अन्य अंग पर बने हुए गोली के निशान उस गौरवपूर्ण दिन की साद दिला देते हैं।

इसी दिन लगभग इसी समय जब कि गोहपुर में यह भंयकर नर-मेच हो रहा था, ढेकिया जुली की जनता ने पुलिस एवं फीज की वर्वरता का नंगा नाच देखा। इस दिन वहां पर कोई स्थानीय मेला था, अतएव १० हजार के करीब लोग थाने के आस-पास इकट्ठे हो गये थे जो कि बाजार के बिलकुल नजदीक पडता था। इतने में ही बाजार की भीर से नवयुवकों का एक जत्या राष्ट्रीय भंडा लिये हुए याने पर या पहुंचा श्रीर उसने श्रीवकारियों से वही मांग की जो गोहपूर निवासियों ने की थी। नवयुवकों के नेता ने दारोगा को बड़े नम शब्दों में कहा, 'ग्राप हमारे देश भाई हैं। देश की श्रानादी के लिए आप सरकारी नौकरी से इस्तीफा वे दीजिए और हमारे साथ हा जाइये।' दारींगा भला यह बात कब मानने लगा। वह अपनी जगह पर अकड़ के साथ खडा रहा। सभी नौजवान विलक्त शांत ये तथा भंडों के प्रलावा उनके पास कुछ भी न था। वे याने पर भंडा फहराने के लिए मीतर घुसने लगे। प्रतिस-श्रिविकारियों ने इस पर गोली चलाना शुरू कर दिया । पर जिसके हृदय में लगत है उसे कौत रोक सकता है ? गोलियों की वर्षा में भी एक यवक धागे बढ़ा और जैसे-तैसे अपने शरीर को बचाता हुआ थाने की इमारत पर जा चढ़ा तथा पुलिस-ग्रविकारियों के देखते-देखते वड़ी ज्ञान से थाने पर राष्ट्रीय भंडा फहरा विया । पर दूसरे क्षण ही दारोगा के रिवाल्वर से निकसी हुई गोली उसकी छाती में जा कर लगी श्रीर वह वीर लड़खड़ाता हुआ। नीचे आ गिरा।

चारों और सन्नाटा छा गया। पुलिस के लोग गोलियों की वर्षा कर रहे थे। इतने में ही श्रीवकारियों का संकेत पाते ही थाने के पीछे पहले से तैनात गुंडे जनता पर टूट वड़े। उन भाड़े के टट्टुओं ने विना कुछ साचे समसे भीड़ पर लाठियों की बोछार कर दी। सैकड़ों धादमी घायल हुए, जिनमें बहुत से भेले के लिए इकट्ठे हुए लोग भी थे, जिनका जुलूस से कुछ सम्बन्ध न था। इन गुंडों ने मजदूरों की निर्दोष स्त्रियों को भी बहुत दूर तक खदेड़ा तथा उनके साथ नाना भांति से बलात्कार किये। इस हत्याकांड में २० से धिक जाने गई, जिनमें से एक तेरह वर्ष की वीर बालिका तुलेश्वरी भी थी।

श्रभी यह नर-संहार समाप्त भी न हो पाया था कि शहर के बहुत से फीजी अपने कमान्डर के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने कुछ भी दरयापत करने का कष्ट न किया और मेले में इकट्ठे हुए लोगों को कांग्रेस स्वयंसेवक समभ-कर उन पर गोली चलाना शुरू कर दिया। १६ श्रादमी गोली से मर गये श्री खहुत से बुरी तरह घायल हुए। शहीद होने वालों में तीन स्त्रियां भी थीं, जिन-में से एक गर्भवती थी।

इस घटना के बाद पुलिस ने २६ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया। सिर्फ तीन व्यक्ति कानून के मुताबिक दाणी निकले, बाकी सब कुछ सबूत न मिलने के कारण छोड़ दिये गए। सजा का हुक्म देते हुए मिजस्ट्रेट ने पुलिस के जनता पर अल्याधुन्ध गोलियां चलाने के इस अमानुषिक कार्य को, जो ध्यिवेकपूर्ण, कायरता से भरा हुआ था, अनियन्त्रित घोषित किया। अविकारी खोग इस कलंक को घोने की इच्छा से 'हाईकोर्ट तक पहुंचे, पर उसने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। अदालत का यह निष्पक्ष फैसला 'आसाम ट्रिब्यून', 'अमृत बाजार पत्रिका' एवं 'हिन्दुस्तान स्टेडर्ड' में आलोचना के साथ प्रकाशित हुआ। अधिकारियों ने उपरोवत तीनों पत्रों पर भारत रक्षा नियमां की मातहत केस चला दिया। गोहपुर घटना में एक व्यक्ति को सजा हुई। वहां पर मी मजिस्ट्रेट को कहना पड़ा कि जनता का प्रदर्शन पूर्ण रूप से अहिसक था।

इस घटना की खबर जब तेजपुर पहुंची तो वहां के नेताश्रों ने पुलिस द्वारां जनता पर की गई इस ज्यादती के बिरोधी में २१ सितम्बरको एक समा करने का निश्चय किया। पुलिस-श्रिषकारी भला इसे कैसे सहन करते जन्होंने २ बजे से ही शहर के प्रायः नाकों पर राइफल एवं कियों से सुसज्जित सिपाही तैनात कर दिए ' कि लोग शहर में न आ सकें। पुलिस के लाख प्रयत्न करने पर भी हजारों की तादाद में जनता टाउन हाल में इकट्ठी हुई। लोग निह्र थे एवं शान्त थे। सभा करने के अतिरिक्त उनकी श्रीर कुछ मशा न थी। पर अधिकारी सशस्त्र पुलिस को साथ लेकर सभा-स्थल पर जा पहुंचे श्रीर लोगों

का सभा भंग करने का हुकम दिया। जनना ग्रपने स्थान पर उटो न्ही। द्वर से अथिकारियों ने ग्रन्थाधुन्य मार-पीट प्रारम्भ कर दी। मैकड़ो व्यक्ति घायल हुए। कुछ ने ग्रपनी जान बचाने के निए भागने की चेट्टा की, पर पकड़े गए ग्रीर बुरी तरह से पीटे गए।

२० सितम्बर को छोटिया एवं बहेला थानों पर हुई घटनाएं भी अपना एक विशेष स्थान रसती हैं। करीब ५००० व्यक्तियों ने. जिन में स्त्रियां भी काफी संख्या में थीं, छोटिया तथा बेहला थानों पर थावा किया और थानों की इमारतों पर राष्ट्रीय भंडा फहराने में सफलना प्राप्त की । पुलिस-अधिकारी खड़े देखते रहे। पर जनता के जोश के सामने कुछ बोल न सके। शाम को भीड़ अपनी सफलता पर खुशी मनाती हुई अपने घरों को चली गई। बाद में पुलिस ने लोगों के घरों पर आक्रमण किया और उन पर नाना प्रकार के अमान्विक अत्याचार किए।

जुर्माना बसूल करने में यहां पर भी नौगांव जैसे राक्षमा तरीके काम में लाये गये।

#### क्रामस्य

इस जिले में भी भ्रान्दालन बहुत ग्रंगों में यहिसात्मक रहा । मुक्तापुर गांव के प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता श्री महेन्द्रनाथ ढेका तथा उनके सन्य साथियों ने प्रपूर्व श्रिह्सात्मक बिलदान का परिचय दिया । उसका वर्णन श्रन्यत्र किया जा चका है ।

जिले के बारपटे सब डिबीजन मे बाजाली एक स्थान है जो बहुत धना बसा हुँ में है। रचनात्मक कार्य का यह प्रधान केन्द्र है। ग्रतएव स्वा-भाविक रूप से ही यहां ग्रहिसात्मक प्रदर्शनों का जोर रहा। २५ सितम्बर को जोला, चौखुटी एवं नित्यानन्द, इन तीन स्थानों पर एक साथ सभाय हुई। फिछले दोनों स्थानों में पुलिस ने किसी प्रकार का दखल न दिया। परिणामस्वरूप सभा शान्तिपूर्वक हो गई। परन्तु जोला में प्रधान पुलिस अफ़सर ने सभा भंग करने का हुवम दिया। लोग कुछ देर तो डटे रहे, पर जब उन पर ग्रिविक सस्ती की जाने लगी तो उन्होंने सभा भंग कर दी। लोग चुपचाप अपने घरों को लौटने लगे। कुछ लोग ग्राते समय सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गये। पुलिस-अफसर थाने को लौटता हुआ वहाँ से निकला। उसने गरजकर लोगों को चले जाने का कहा। पर वे अपने स्थान पर बैठे रहे माना उन्होंने उसके हुवम को सूना ही न हो। अफसर ने भट ग्रयना रिवाल्वर सम्भावा उन्होंने उसके हुवम को सूना ही न हो। अफसर ने भट ग्रयना रिवाल्वर सम्भावा

श्रीर दो व्यक्तियों को गोली मार दी। इसके बाद पुलिस श्रफसर मस्ती के साथ श्रामें बढ़ा। थोड़ी दूर पर उसे फिर कुछ धादमी सभा से लौटते हुए मिले। उसने पून: गोला चलाई श्रीर कई मनष्यों को घायल कर दिया।

पाठशाला नामक स्थान पर जनता ने पुलिस थाने पर शाक्रमण किया और उसे दिन भर श्रपने अधिकार में रखा तथा बड़ी शान से उस पर राष्ट्रीय भंडा फहराया।

पुलिस एवं फीज के दमन की प्रतिक्रिया हुई। कई जगह लोगों ने सरकारी हवाई ग्रह्वों पर प्राक्रमण किये । लोगों ने जो कुछ किया खुले ग्राम किया, लुक-छिप कर चोरों की भाँति नहीं। २६ अगस्त की सोभाग हवाई अडे पर हआ श्चाकमण इसका ज्वलन्त उदाहरण है। श्वान्दोलन के पूर्व से ही यह हवाई श्रहा बन रहा था। ठेकेवारों का बहत-सा सामान वहां पड़ा था। जनता की एक बड़ी भीड़ ने खड़े पर धाक्रमण कर दिया और जितना भी सामान था, सब में आग लगा दी। तीन एम० ई० एस० की लारियाँ भी खडी थीं, उनकी भी धाग की भेंट कर दिया गया। इसके बाद जनता इन्स्पेक्शन बंगलीं एवं कुछ क्वार्टरों पर भी टूट पड़ी श्रीर उनमें श्राग लगा दी। चारों श्रीर से लपटें इतनी भयानकता से उठीं कि १६ मील दूर बरपेटा में रहने वाले एस० डी० श्रो० की अपने मकान से भ्राम का पता लग गया। वह हड़बड़ाकर घटनास्थल की श्रीर दौड़ा। परन्तु फेरी घाट पर पहुँचने से मालूम हुआ कि ,वहां न तो कोई नाव है, न कोई मल्लाह ही। उसने दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश की। किन्तु जनता ने पहले से ही जितने भी सम्भव रास्ते थे उनको बन्द कर दिया था, तार्कि पूलिस, फीज आदि कोई घटनास्थल पर न पहुँच सके। कई घंटों तक आग जलती रही और सारा सामान जलकर खाक हो गया। ईस घटना में करीब दो लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जाता है।

सरकारी विज्ञाप्ति के अनुसार नवम्बर मास में जहां-तहां तोड़-फोड़ की गई, जिसमें स्त्रियों का भी हाथ था। ७ नवम्बर की वात है। कामक प में कुछ स्वयं सेविकाओं ने महकमा तामीर की १२ गाड़ियों की रोक लिया। ५ और ९ की रात को उन्होंने ठेंके द्वारा फौज को पहुँचाये जाने वाले कुछ सामान गर छापा मारा और उसे जलाकर नष्ट कर दिया। इसी दिन वरपेटा हाई स्कूल जनता के कांध का शिकार बना और जलाकर भस्म कर दिया गया। १२ और १४ तारीख की रात को गोहाटी में सब डिप्टी कलेक्टर का दफ्तर तथा प्राइस कन्ट्रोल आफिस भी श्रांन देव की भेंट चढ़ा दिये गए।

## ग्वालपाड़ा जिला

ग्वालपाड़े में आन्दोलन का श्रीगणेश दान्तिपूर्ण प्रदर्शनों से हुया। विद्याचियों का इन प्रदर्शनों में विशेष हाथ था। यद्यपि प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रहिसात्मक थ, पर नौकरशाही ने प्रदर्शन करने वालों पर लाठी एवं किचीं हारा प्रहार किया। २५ प्रगस्त की बात हैं, ग्वालपाड़ा में २५ विद्याधियों एवं १५ श्रन्य व्यक्तियों का एक छोटा-सा जुलूस निकला। इन लोगों का उद्देश्य नेताश्रों की गिरफ्तारी पर विरोध प्रकट करना था। उनके पास राष्ट्रीय भंडों के श्रतिरक्त श्रीर कुछ न था। जुलूस योड़ी दूर ही बड़ने पाया था कि पुलिस ने ला यों एवं किचों से उस पर घावा बोल दिया। परिणामस्वरूप ९ व्यक्ति चायल हुए जिनमें से ५ को सख्त चोटें श्राई। ३ व्यक्ति अस्पताल भेजे गये, जिनमें से दो व्यक्ति चार महीने के बाद ठीक हुए। इससे श्रन्दाजा लगाया जा सकता है कि यह प्रहार कितने जोरों से किया गया था। इतना ही नहीं, श्रस्पताल में भर्ती किये गये तीनों घायल व्यक्तियों पर बाद में १४४ बारा की मातहत हुकम न मानने का जुमें लगाकर केस चलाया गया। प्रदर्शन करने वालों में से चार अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार कर लिये गये थे।

इस प्रकार शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने बाले निरपराध व्यक्तियों का खून बहाकर सरकार ने कुछ लोगों को उत्तेजित कर दिया। कुछ जोशीले व्यक्तियों ने जहां-तहां तोड़-फोड़ का काम शुक्ष कर दिया। सरकारी विज्ञान्ति के धनुसार यह काम नवम्बर तक चलता रहा। २ भौर ३ नवम्बर की रात को एक गांव में दो बांस के पुल जला दिये गये तथा दूसरे स्थान पर इंस्पेक्शन बंगले को फूँकने को प्रयत्न किया गया। इसी प्रकार ५ नवस्बर को भूबड़ी के सेकेण्डरी स्कूल को तथा ११ नवस्बर को धूबड़ी से २६ मील दूर स्थित एक बांस के पुल को जलाने की कोशिश की गई।

इस जिले में सामूहिक जुर्माना वसूल करने की कहानी वड़ी ही रोमांच-कारी है। श्रीयृत श्रार० के० चौघरी द्वारा प्रान्तीय असेम्बली में पेग की गई तथा प्रधान मंत्री द्वारा सच करार दी गई एक घटना को हम श्री चौघरी के अब्दों में ही उद्भृत करते हैं जिससे पाठक पुलिस के श्रत्याचारों का अनुमान लगा लेंगे।

"यह घटना कोकीरी नामक गांव की है। इस गांव के निघन राजवंसी से सामूहिक जुर्माने के श्राठ रुपये वमूल करने के लिए एक कांस्टेबल की नियुक्त किया गया। निधन के पास नकद रुपये नहीं थे। इस पर कांस्टेबल न उसके बैलों का जोड़ी की खोल लिया। बैलों को छेकर जब वह चलने लगा तो निधन ने बड़ी भ्रारजू-मिन्नत की, क्योंकि उसके पास बस वही दो वैल थे। कांस्टेबल उसे गाली देने लगा। बदले से निधन ने भी खरी-खोटी मुनाई। तब कांस्टेबल ने उसे लाठी से पीटा। यह कहना सरासर गलत है कि निधन ने उस पर भाला चलाया। कांस्टेबल के शरीर पर भाले के आघात के कोई। चिन्ह नहीं पाये गये। यह घटना दिन की है।

"रात में करीब ११ बजे एस० डा० भी० दुधनाई से बौटा। उसे इस बात की खबर मिली। दो लारी सज़स्त्र पुलिस और दो यूरोपियन अफसरों के साथ वह घटनास्थल पर पहुंचा। निधन अपने घर में था। दरवाजे बन्द थे और अन्दर रोशनी हो रही थी। उसे बाहर निकलने को कहा गया, लेकिन उसने बाहर आने से इन्कार कर दिया। इस पर उसका घर घेर लिया गया और एस० डी० औ० ने गोली चलाने का हुक्म दिया। एक यूरोपियन अफसर ने गोली चलाई। छः बार गोलियां छोड़ी गई। कुछ गोलियां अन्दर जाकर निधन की टिहुनी के पास लगीं। वह गिर गया और खून की धार फूट निकली। एक गोली दीवार को छेदती हुई दूसरी ओर पहुंची और वहां खड़े सिपाही के जा लगी। वह सिपाही फौरन भर गया। इस पर मकान का दरवाजा तोड़कर सैनिक अन्दर घुस गये और निधन को किचें भोंक-भोंक कर मार डाला, ठीक उसी तरह जैसे कि जगली सूग्रर को शिकार में मारा जाता है।"

पाठकों को यह जानकर ताज्जुब होगा कि ऐसे अमानुषिक अत्याचार करने वाले एस० डी० भ्रो० को बरखास्त करना तो दूर रहा, सरकार ने उसे एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया। यह है कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही के न्याय का नग्न नमूना।

: 9:

# युक्तप्रान्त में सन् बयालीस का विद्रोह

|           | जनता             | एवं          | मस्कार | को | ************************************** | च्रति         | <b>M</b> | telesti. |  |
|-----------|------------------|--------------|--------|----|----------------------------------------|---------------|----------|----------|--|
| (१) सनाएं |                  | <b>ाएँ</b> — |        |    |                                        |               | १५,१४२   |          |  |
|           | नज़ र            | वस्य         |        |    |                                        |               | Х        | ,३१७     |  |
|           | सामूहिक जुर्माना |              |        |    |                                        | 38,89,350-5-8 |          |          |  |

(कुल ४७६ स्थानों पर)

| (२) गोली-काण                                           | £                                                                             |            |                      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--|--|--|
| कितना जगह गोली च                                       | ली कितनी बार गी                                                               | लीचली राउण | <b>ह्स की संख्या</b> |  |  |  |
| <b>%</b> ==                                            | ११६                                                                           | रिवाल      | वर २६६               |  |  |  |
|                                                        |                                                                               | मस्कट      | : १,५८७              |  |  |  |
|                                                        |                                                                               | १२ वं      | ोर १४९               |  |  |  |
|                                                        |                                                                               | राइफ       | ल ३०१                |  |  |  |
| मारे जाने                                              | मारे जाने वालों की संख्या                                                     |            |                      |  |  |  |
| सल्त घाय                                               | सख्त घायल होने वालों की संख्या                                                |            |                      |  |  |  |
| (३) पुलिस की                                           | (३) पुलिस की हानि—<br>कितने थानों पर हमले किये गये<br>कितने थाने जला दिये गये |            |                      |  |  |  |
| कितने था                                               |                                                                               |            |                      |  |  |  |
| कितने था                                               |                                                                               |            |                      |  |  |  |
| कितने कर                                               | कितने कर्मचारी मारे गये                                                       |            |                      |  |  |  |
| कितने कर                                               | विारी सस्त घायल हु                                                            | <b>Q</b>   | १२                   |  |  |  |
| नोट:-इसके ग्रलावा १३ रिवाल्वर, ७५ मस्कट ग्रीर ग्रनगिनत |                                                                               |            |                      |  |  |  |
| पर कब्जा किया गया                                      | l                                                                             |            |                      |  |  |  |

## (४) डाक विशाग की हाति-

| नितने | डाकखानों पर   | हमले हुए |
|-------|---------------|----------|
|       | डाकखाने नष्ट  | 1) T     |
| कितने | लेटरबक्स नष्ट | किये गये |

|     | कितने डाकियों पर हमले हुए     |                          | ४०   |
|-----|-------------------------------|--------------------------|------|
|     | कितनी जगह टेलीग्राफ और टेली   | फोन के तार काटे गये      | शह द |
| (x) | रेलवे विभाग की हानि—          |                          |      |
|     | कितने स्टेशन जलाये गये        |                          | १५   |
|     | कितने स्टेशनों पर हमले हुए    |                          | ७२   |
|     | कितनी गाड़ियां गिराई गई       |                          | १४   |
|     | कितने कर्मचारी मारे गये       |                          | ९    |
|     | कितने कर्मचारी घायल हुए       |                          | १४   |
| (७) | विस्फोटक पदार्थी का प्रयोग—   |                          |      |
|     | कितनी जगह बम फटे              |                          | έo   |
|     | फटने से पहले पकड़े गये बन कैस |                          | १५७  |
| (5) | तोड़-फोड़—                    |                          |      |
|     | बिजली सप्लाई कम्पनियों में    | 9                        | अगह  |
|     | सड़कें तोड़ी गईं              | 5                        | 1)   |
|     | नहर श्रीर सिचाई के साधनों में | ४०                       | 1,   |
|     | Alexandra and a second        | ₹ <b>२</b> ७             | 1)   |
|     | सरकार की हानि                 | म्रन्य पार्टियों की हानि |      |
| लगभ | ग ३,६३,३६६ र०                 | १.०२, ७७८ रुपया          |      |

संयुक्त प्रान्त ने कई भ्रान्दोलनों का श्री गणेश किया है भीर प्रायः हर एक राष्ट्रीय भ्रान्दोलन में वह सदैव भागे रहा है। सन् १८५७ का ग़दर भी यहीं से प्रारम्भ हुआ था। सन् १९३२ के लगानबन्दी भ्रान्दोलन का श्रेय भी युक्त प्रान्त को ही है। सभी व्यक्तिगत व सामृहिक भ्रान्दोलनों में युक्त प्रान्त से सबसे भ्रधिक संख्या में लोग जेलों में गये। यह इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग राजनैतिक कामों में विशेष रस छेते ह। यहां कई प्रमुख राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय नेता पैदा हुए। नेहरू और मालवीय यहीं की उपज हैं।

युक्त प्रान्त कृषि-प्रधान सूवा है। सन् १८५७ के पश्चात् ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने धपने को श्रिषक सुदृढ़ बनाने के लिए युक्त प्रान्त में जमीदारी और ताल्लुकेदारी की प्रधा को स्थापित किया। फलस्वरूप गांवों की जनता हुहरी गुलामी में पिसने लगी। सन् १९२० में हिन्दुस्तान में जब गांधी की आंधी चली तो इसके वेग में युक्त प्रान्त के लाखों किसान उठे और उसके बाद ग्रान्दो-खन में ग्रामीणों ने प्रमुख भाग लिया। इस प्रकार यक्त प्रान्त में कांग्रेस आन्दो-लन का प्रवाह विशेषत: गांवों की श्रीर ही श्रीधक रहा है। युक्त प्रान्त के

ग्रथिकांश नेताम्रों ने स्वयं भ्रपनी कार्य-कुशलता, लगन व नवाई से भ्रपना स्थान बनाया है।

द ग्रगस्त से पहले प्रान्तीय कांग्रेस कमेडी ने युक्त प्रान्त के प्रमुख कार्यकर्ताग्रों की बैठक बुलाई थी। उस समय पं० जवाहरलाल नेहक ने आने वाले
संघर्ष की बाबत कुछ इशारा किया था। ९ ग्रगस्त को वम्बई में कांग्रेस नेताग्रों
की गिरफ्तारी के पश्चात् युक्त प्रान्त की जनता व बचे-बचाने कांग्रेस नेताग्रों
ने अपने को एक ग्रजीब स्थिति में पाया। एक ओर नौकरशाही का तीत्र व
भयंकर प्रहार हो रहा था, दूसरी ओर युक्त प्रान्त के लोग कुछ करने के लिए
उताक थे। ९ ग्रगस्त को शाम तक लगभग ५५ कांग्रेस कार्यकर्ता विभिन्न जिलों
में गिरफ्तार किये जा चुके थ ग्रौर सर्वथ धड़ा-धड़ गिरफ्तारियों, जिल्लायों, और
सैनिक-प्रदर्शनों श्रादि का दौर-दौरा था। युक्त प्रान्त को इसका उपयुक्त
प्रत्युत्तर देना था ग्रौर वहीं उसने दिया।

श्रान्दोलन की दृष्टि से हम युक्त प्रान्त को पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पूर्वी हिस्से में आदोलन का पश्चिमी हिस्से की अपेक्षा कहीं श्रीषक जोर रहा। घनी वस्ती, यातायात के साधनों की कमी, शिक्षा की अधिकता और सरकारी प्रवन्ध की अपर्याप्तता आदि इसके कारण हैं। प्रगतिशील विचारों और पार्टियों के लिए यह उर्वर भाग है। यहां के लोग साहसी और उद्योगशील हैं। कांति के उपयुक्त सभी कारण यहाँ मौजूद थे। गांधीजी के 'करो या मरो' के नारे ने उनमें एक अजीव जान फूंक दी थी। नेताओं की गिरफ्तारी ने मानो बारूद में चिनगारी लगा दी।

श्रान्दोलन का व्यापक रूप युक्त श्रान्त में लम्या न रहा। श्रारम्भ में श्रायः हर जगह हड़तालें हुई, जुलूस निकाले गये श्रीर १४४ दफा की भंग किया गया, पर आन्दोलन का यह रूप मुक्तिल से एक सप्ताह रहा। उसके बाद कौरन ही युक्त श्रान्त के पूर्वी जिलों बिलया, जौनपुर, बस्ती, आजमगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर, श्रतापगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, बनारस, इस्यादि में हलारों श्रादमी श्रान्दोलन के वेग में उठे श्रीर उन्होंने राज-सत्ता पर सामूहिक श्रहार श्रारम्भ किये। उन सबका ध्येय सरकारी मशीनरी को श्रस्त-ध्यस्त करना था। इनका नेतृत्व मुख्यतः विद्याध्ययों ने किया जो देहातों में फैल गये। बनारस हिन्द्र-विद्यविद्यालय, इखाहाबाद यूनिवसिटी तथा दूसरे इसी प्रकार के स्थान नेतृत्व के केन्द्र थे।

युक्त प्रान्त में तोड़-फोड़ का प्रोग्राम सर्व प्रथम १२ धगस्त से प्रायम दुश्रा जब कि मुगलसराय स्टेशन पर पहली बार रेल के तार काटने की सूचना

मिली । १३ ग्रगस्त से इलाहाबाद, बनारस, जीनपुर, ग्राजमगढ़. बलिया छादि जिलों में तोड़-फोड़ के कार्य व्यापक रूप से होने लगे। १३ तारीख को जाह-गंज स्टेशन के निकट जीनपुर स्टेशन के पास एक गाडी गिराई गई। किर ग्राजमगढ़ जिले में एक घटना सरायवीर के पास हुई। इस घटना की जांच करने से पता चला कि तोड़-फोड़ करने के लिए लोग विशेष प्रकार के ग्रीजारों का प्रयोग करते थे। इसके मजदूरों ने भी तोड़-फोड़ के कार्य में विद्यावियों का हाय बटाया। इलाहाबाद जिले में मजदूरों ने सरकारी सम्पत्ति की हानि पहुंचाने के काफी कार्य किए । इलाहाबाद ग्रीर बनारस स्टेशन के बीच तथा उनके इर्द-गिर्द कितने ही मील तक गरिल्ला दस्तों ने रेल-तार काटने के कार्य किए। १४ ग्रगस्त को बनारस के विद्यार्थियों का एक दस्ता रेलवे इंजन पर कांग्रेस भंडा लगाकर बलिया जिले में गया। श्रव ग्रान्दोलन गांवों में फैलने लगा। सरकारी संस्थाओं, थानों, कचहरियों म्रादि पर सामृहिक प्रहार होने लगे श्रीर बनारस. गाजीपुर, बलिया के बीच श्रामदो-रफ्त के रास्ते व तार म्रादि विलकुल बन्द हो गए । १५ भ्रमस्त को विद्यार्थियों के इन दस्तों ने जीनपर जिले में जन्याई स्टेशन जला दिया। इन प्रहारों मे सैकडों ग्रीर हजारों ग्रादमी शामिल थे।

दमन-नीति श्रपनाने में युक्त प्रान्त की सरकार ने सारी ब्रिटिश नौकरशाही का नेतृत्व किया। यहा पर हैं लेटशाही का राज्य था। सन् १९४२ में उपने आग्दोलन को कुचलने में कूरता की हद कर दी। हैलेट की अपनी एक विशेष टोली थी। नेदर सोल, होंडी, मार्श स्मिथ, मूडी इत्यादि उनके मार्शन थे। 'खून श्रोर श्रातंक' हैलेटशाही का नारा था। सेकड़ों लोगों को पुलिस और फीज ने खुले श्राम बीच बाजारों में कोड़े लगाये। इसका उद्देश्य जनता के हृदय पर आतंक जमाना श्रोर ब्रिटिश राज्य की उखड़ती हुई शिक्त की पुनः छाप बिठाना था बिना श्रदालती श्राज्ञा प्राप्त किये श्रोर बिना उम् व सहत का कोई लिहाज बरतते हुए इस प्रकार के सेकड़ों कांड किये गए। कोई भी श्रादमी जो खहर पहने दीख पड़ता था, पकड़ बुलाया जाता था श्रीर श्रवने हाथों गांची टोपी जलवाई जाती थी श्रोर उसकी पूरी पिटाई की जाती थी। इस प्रकार की घटनाएं पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों में काफी मात्रा में हुई।

पूर्वी जिलों में गाँव-के-गाँव लूटे गये, उनमें ग्राग लगाई गई, गांव वालों को घर से बाहर निकाला गया, उनकी सम्पत्ति लूटी गई श्रीर कहीं-कहीं तो स्त्रियों को सेनिकों की पाशविक वृत्ति का शिकार बनना पड़ा । कांग्रेस वालों के घर उनके सामने जलायें गए, वन्तून की नांक के बल पर तुरन्त सामूहिक जुर्माने वसूल किये गए। इस लूट में सरकार-परस्तों तथा कांग्रेय-जनों में कोई भेद नहीं किया गया। सीदागर, जिमीदार तथा मध्यम श्रेणी के लोग इस लूट के जिकार बने। उसके फल स्वरूप जो अति हुई, उसका कोई अनुमान लगाना भी कठिन है।

#### विलया

बिलया ने इस आन्दोलन के इतिहास में अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान बनाया है; जिसको कि भावी सन्तानें गर्व से पढ़ेंगी। राजनैतिक दृष्टि से यह जिला खूब जाग्रत है। सन् १९४२ के अगस्त महीने से पहले ही लोगों में असन्तोप की लहर फैली हुई थी। वे कांग्रेस कौमी सेवा दल, और कौमी रक्षक दल में सैकड़ों की तादाद में दारीक हो रहे थे। वस्वई में कांग्रेस-नेताओं की गिर-फ्तारी से जनता में गहरा जोश फैला और वह कुछ करने या मरने के लिए कटिबद्ध हो गई।

विद्यार्थियों ने सर्व प्रथम श्रान्दोलन का श्रीगणंश किया । स्कुल कॉलेजों में एकाएक हड़तालें हो गई। हजारों की तादाद में विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया। १० अगस्त को सभायें हुई, जुलूस निकाले गये धीर शहर में घुम-घुम कर दुकानों तथा विशेष स्थानों को बन्द कराया गया। यह दिन शांति पूर्वक बीत गया । दुसरे दिन यानी ११ धनस्त की १५ हजार विद्यार्थियों का एक विशाल जुलुम जिला ग्रदालत की भोर बढ़ा भीर उसने वहां का काम बन्द कराना चाहा। वहां जल्स के कुछ विद्यार्थी पकड़े गये जिसमे विद्यार्थियों में ग्रीर भी उत्तेजना फैल गई घौर उन्होंने उससे भी बड़ा जुलूस निकालकर दफा १४४ तोडी ग्रीर जिला ग्रदालत के काम को रोकना चाहा। मिस्टर वयस, सव दिवीज-नल ग्राफिसर बलिया, इस बात की खबर पाते ही कि जुलूस ग्रदालत की तरक आ रहा है, सशस्त्र पृलिस छेकर आगे बड़े और जुलूस को रेलवे कासिंग के पास रोका, जो कि स्कूल से आध मील की दूरी पर है और जो शहर भीर भवालत के भहाते के बीचों-बाच पड़ता है। जुलुस तो एक गया पर भीड़ बढ़ती गई । इसी बीच कुछ ईट-पत्थर फैंके गये । इस पर मिस्टर बयस ने विद्यार्थियों पर लाठी-चार्ज का हुक्स दे दिया । फल-स्वरूप १०० विद्यार्थी घायल हुए श्रीर एक विद्यार्थी बुरी तरह से घायल होते के कारण घरपताल में जाकर मर गया। ५० विद्यार्थी पकड़े गये। मिस्टर वयस ने ऐसे विद्यार्थियों को भी गिरफ्तार किया और जुमान पर पसीटा जिनका जुलुस से कोई लगाव नहीं था। वे घर से पकड़कर साथे गए और

उन्हें सड़क पर पीटा गया। उन्ही दिनों लड़कियों ने भी कांग्रेस का भड़ा लेकर अवालत की धोर जाने की कोशिश की भीर डिस्ट्निट मजिस्ट्ंट जे० निगम जाई, सी. एस. और मिस्टर बयस की अवालत बन्द करने के प्रयत्न किये। जब कि लड़िकयाँ इस तरह से अदालत बन्द कराने की कोशिश कर रही थी. विद्यार्थियों का एक जत्था पुलिस स्टेशन की तरफ गया जो शहर से लगा हुआ है और वहां पहुँचकर विद्यार्थियों ने श्राग लगा दी। विद्यार्थियों के इस गिरोह ने लीटते समय ग्रदालत में भी कुछ हंगामे किये। कुछ लडिकयों को भी गिरफ्तार किया गया। जन दमन के समाचार जिले के भीतरी हिस्से में पहुँचे तो लोगों में बड़ा जोश फैला और रेल की पटरियों को हटाने. टेलीग्राफ के तारों को काटने, रेलवे स्टेशनों तथा पुलिस चौकियों में आग लगाने के काम शुरू होगये। १४ ग्रीर १६ ग्रगस्त के बीच १३ रेलवे स्टेशन फरनीचर तथा रैकार्ड सहित जला दिये गए। ५ हजार से लेकर १५ हिजार तक की तादाद में जनता इसमें शामिल थी। १३ अगस्त को जनता ने सैतवार पुलिस स्टेशन पर घावा बोल दिया। इमारत व सारे काग्जात जला दिये गए और हथियारों पर कब्जा कर लिया गया। पुलिस स्टेशन के श्राफीसर श्रीर समस्त पुलिस वालों ने जनता के सामने आत्म-समर्पण किया। इसके बाद जनता ने नरवर, सिकन्दरपुर, उन्नाव, गहरवार श्रीर हलदारपुर की पुलिस चौिकयों पर कब्जा कर लिया। १० ग्रगस्त को जनता का बांसडीह तहसील ग्रीर पुलिस स्टेशन पर कब्ज़ा हो गया। यहाँ के भी सारे काग्ज़ात जला दिये गए। पुराने लोगों को ३ माह की तन्छवाह देकर अलग कर दिया गया और नये आफीसर नियुक्त कियेगए।

१६ ग्रगस्त को नवयुवकों ने रसड़ा तहसील, खुजाने ग्रौर पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया। ग्रधिकारियों ने तुरन्त घुटने टेक दिये ग्रीर राष्ट्रीय मंडा इन इमारतों पर फहराने लगा। लोगों ने एक सरकारी खैरख्वाह के मकान के ग्रहाते में घुसकर बीज गोदाम को कब्जे में करना चाहा; किन्तु कामयाबी नहीं मिली। चारों तरफ से घिरी हुई भीड़ पर निर्देयतापूर्वक गोलियाँ चलाई गई। जिसकी तुलना जिलयान वाला बाग से ही की जा सकती है। कितने ही व्यक्ति घटनास्थल पर मर गये और सैकड़ों घायल हुए।

१७ अगस्त को जनता की एक दुकड़ी थाने पर कांग्रेसी भंडा लगाने गई। पुलिस सब इन्सपेक्टर ने कांग्रेस के प्रति अपनी विभावारी दिखाने के लिए गांची टोपी पहन ली और राष्ट्रीय नारे लगाये। जब उससे हथियार सौंपने के लिए कहा गया तो उसने अगले रोज अर्थात् १० अगस्त की हथियार:

देने का वादा किया। १८ तारील को ग्रंग २४-३० हजार की तत्वादा भी शत-समह पुलिस स्टेशन पर गया तो नव इन्तपेक्टर ने नेतायों को आने के अहाते के अन्दर बुलाया और शेष जनना ने बाहर रुकने तथा धेर्य य सन्तरेषा प्रथमे की विनती की। जैसे ही नेता धहाते के अन्दर गये, उरवाज बन्द कर लिये गए। पालस के सिपाही पहले ही से बात की इसारत के जार अनक विकर पहुंच चुके थे। यानेदार ने नेताशों ने ऊपर प्राने के लिए जहां शीर जब वे क्रपर जाने लगे तो उन्हें जीने में ही बन्द कर दिया गया। एकर लोगों पर गोली चलाने का हक्म दे दिया गया । लीग अपने नेनाश्री की उराउकर जाने बाहि नहीं थे अत: उन्होंने इटकर गोलियों का न् जाविला किया। अब आवे के लोग गोली खाकर गिर पड़े तो दूसरों ने उनकी जगह है हां। कौंशन्या कुमार नामक एक नवयवक ने जब यह देखा कि जाने के ऊपर जो काप्रेमी भड़ा फहरा रहा था उसे उतार लिया गया तो वह भीड़ को चीरता हुआ थाने की छत पर चढने का प्रयत्न करने लगा। ऊपर से एक गोली दाशी गई छीर बह बहादुर नवयुवक फौरन ही मृत्यु की गोद में सी गया। इस प्रकार गोलियों की बौछारें साढ़े तीन बजे जाम से ग्राठ बजे रात तक होती रहीं। ग्रन्त में निहत्थी, धेर्यपूर्ण और अहिसक जनता की ही जीत हुई । पूलिस का गोली-बारूद का सारा स्टाक समाप्त हुआ और सब इंस्पेक्टर तथा थाने के अन्य कर्म-चारियों ने ब्रात्म-समर्पण किया । १९ ब्रादिमयों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हई और ४१ सक्त जल्मी हए। फिर भी लीगों ने पुलिस आफिसर को नहीं मारा । हां, थाने में निस्तेन्दह ग्राग लगा दी ।

बलिया जिले में इस प्रकार ग्राठ पृतिस स्टेशन पूर्णतः जला दिये गए भीर बलिया कीतवाली ग्रीर रसड़ा का थाना बुरी तरह बरबाद किय गए तथा उन पर कांग्रेसी झंडा फहराया गया। इनमें से कुछ थानों को तो इननी क्षति पहुंची कि उन्हें नये सिरे से बनवाया गया। इन ग्राक्रमणों में थानों से १७ बन्दूकों छीनी गई ग्रीर बचे बचाए पुलिस स्टेशन भी हेडक्वाटर पर ग्राग्ये। सिकनार थाने के भागे हुए पृजिस आफिसर सुजपुरा में जनता द्वारा पकड़े गये और उनसे ५ बन्दूकों ले ली गई। ऐसे ही फबना पुलिस स्टेशन से भी क बन्दूकों लोगों के हाथ लगीं।

इस प्रकार १९ तारीख बक जिले की प्राय: सभी सरकारी संस्थाओं पर जब जनता का कब्जा हो गया तो एक विद्याल जन-समूह जिला हेडक्वार्टर पर कब्जा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल के सामने इकट्ठा हुआ। जिले के प्रमुख सरकारी हमदर्व लोग भी जिला मजिस्ट्रेट के पास गये और उनसे कांग्रेस नेताभ्रों को छोड़ने की प्रार्थना की। जिला मजिस्ट्रेट ने बड़े धर्य व होशियारी से काम लिया। वह कांग्रेस-नेताभ्रों के पास जेल मं गये भ्रीर उनसे बातचीत करने के परचात् जिला कमेटी के प्रधान श्री चित्तू पांडे भ्रीर भ्रन्य कांग्रेस नेताभ्रों को उन्होंने छोड़ दिया। जेल से बाहर भ्राने के बाद नेताभ्रों ने जनता को शान्त श्रीर श्रहिंसक रहने का सन्देश सुनाया। जेल से लगभग डेढ़-सी कार्यकर्ता छूटे जिन्होंने शहर में जाकर बाजार खुलवाया। निस्सन्देह कुछ ऐसे लोग भी थे को श्रहिंसा की नीति में पूरी तरह विश्वास न रखते थे। स्रतः जिला मजिस्ट्रेट, मुन्सिफ भ्रीर खजाना भ्रफसर तथा फीजी भर्ती के अफमर के घरों पर हमले किये गए।

२० तारीख का सारे शहर के लोग इकट्ठे हुए श्रीर उन्होंने कांग्रेस-नेताश्रों से प्रार्थना की कि वह शहर में ज्ञान्त स्थापित कराये श्रीर जनता को लुटेरों व बदमागों के हाथों से बचाए। कांग्रेसी नेता शान्ति स्थापित करने के काम में जुट गये श्रीर उन्हें काफी सफलता मिली। छेकिन टूसरे दिन खबर मिली कि दो तीन सी श्रादमियों का एक गिरोह देहात से गहर में श्राक्रमण करने के लिए श्रा रहा है। इस पर नेता घटना-स्थल पर पहुंचे श्रीर उन्हें अपने घरों को वापस जाने का श्रादेश दिया। इस प्रकार वे लोग फौरन ही अपने घरों को वापस चले गये। ठीक ऐसे ही समय जब कि एक श्रीर बाजार खुल गये थे, दूसरी श्रीर जनता भें शान्ति से रहने की प्रवृत्ति पैदा हो गई थी, सैनिकों का एक दस्ता ३ बजे शाम को शहर श्राया श्रीर उसने विना किसी जरूरी श्रादेश के गोली चलाना सुक कर दिया।

#### जनता की सरकार

१६ तारी खतक बिलया में जनता की स्वतन्त्र सरकार की स्थापना हुई ग्रौर श्री चित्तू पांडे इसके प्रधान चुने गये। इसने शपथ खाई ग्रौर २० तारी ख को शहर के सार्व जिनक कार्यकर्ताओं की एक सभा हनुमानगंज की कोठी पर हुई। उपस्थित जनता ने ग्रपनी सरकार को चलाने के लिए हजारों रुपये चन्दे में दिये। ब्रिटिश नौकरशाही के मुलाजिमों को नजरबन्द कर दिया गया ग्रौर उनकी जगह पर नये शौहदेदार नियुक्त किये गये। नई सरकार का जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। कितने ही लोगों नें जिन्होंने गोदाम घरों से, रेलवे स्टेशनों से व स्टीमर जहाजों से सामान उठाया था या लूटा था, उसे वापस करना प्रारम्भ कर दिया। नई सरकार ने एक तहकी काती कमेटी भी बनाई ग्रौर जनता से आर्थना की कि वह लूट का सारा माल सरकारी खजाने में जमा कर दे। इस

पर िसने ही लोगों ने जिनके पास लूट का सामान था सरकारी खजाने में दाखल कर दिया। रिपोली सरिकल में एक विश्वता के २००० रुपए के गहने चोरी चले गये थे और पृलिस उन चोरों का पता न लगा सकी थी। इस विश्वता ने नई सरकार में अपनी अर्जी दाखिल की। नई सरकार ने चोरों का पता नला सिकार में अपनी अर्जी दाखिल की। नई सरकार ने चोरों का पता नला लिया और इस प्रकार बृद्धिया के गहने वापस मिल गये।

यद्यपि नई मरकार योड़े ही दिनों तक कायम रही किन्तु इन दिनों में उसने न केवल जनता की रक्षा ही की, बित्य सरकारी रामंचारियों की भी देख-माल की। किसी सरकारी कर्मचारी की जायदाद लूटी जाने या नष्ट की जाने की एक भी घटना नहीं मिलती। जब नई सरकार ब्राई उस समय खडाने में डेड़ नाख रुपए से ज्यादा था। उस रकम की किसी ने भी प्रथने निजी इस्तेगाल में लाने की बात स्वप्न में भी नहीं सोची।

#### पाशविक उमन

किंतु मार्श स्मिय श्रीर नेदरसील २२ अगस्त को फीज के साथ विलया पहुंचे श्रीर लूट मार करना आरम्भ कर दिया। इसके फलम्बन्य बहुत से लोग फीजी सैनिकों की गीलियों के शिकार बने। लगभग १४० कांग्रेसियों के घर लूटे श्रीर जलाये गये श्रीर स्त्रियों श्रीर बच्चों की गांवों में बाहर निकाल दिया गया। कुछ स्त्रियों के सिर के वाल काट दिये गये श्रीर बहुनों के वस्त्राभूषण छीनकर पुरान कपड़े पहनने के लिए विवश किया गया। बहुत से लोगों को विना अन्य-पानी के घरों गें बन्द कर दिया गया। कितने ही लोग गांवों के बीच पेड़ों में बांधे गयं श्रीर उन्हें बड़ी निर्देयता से पीटा गया। बहुत से लोगों को जमीन पर पड़े थूक को चाटने पर विवश किया गया। उन्हें गन्दी-गन्दी गांवियां दी गई। यह भी सुना जाता है कि किसी धाने में तो लोगों के मुंह में पेशाय तक डाला गया। कुछ लोग चौकीदारों को मलाम न करने पर पीटे गये। बहुत में ग्रादिमियों की सम्पत्ति लूट ली गई श्रीर नष्ट कर दी गई। लोगों का पीटने में लाठी, इंडों, बन्दूकों श्रीर जूतों का प्रयोग किया गया। यहां तक कि बंदूकों की किचीं की नोकों से भी छेदा गया।

## कुछ रोमांचकारी कहानियां

वित्या की भ्रनेक रोमांचकारी कहानियां हैं। किंतु उनका वर्णन छोड़ दिया गया है। यहाँ केवल कुछ ही उदाहरण दिये जाते हैं। ज्यों ही मिस्टर आर० एन० मार्श स्मिथ उस स्थान पर पहुंचे, उन्होंने सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स लूटना शुरू कर दिया और उसका सारा सामान जला दिया। फिर बाबू शिव- प्रसाद रईस की कोठी का नम्बर याया। मि० मार्ग स्मिथ ने फीजियों को इस शानदार और सुन्दर कोठी के लूटने का हुक्म दिया। उसी समय मि० मार्ग ने कहा—"ओह यह वहीं बोठी हैं जहां कि कांग्रेस का बादशाह रहा करता था। मैं इसका खाक सें मिला दूंगा।"

अब हिन्दू दूकानदारों की बारी धाई। यद्यपि वे लोग हाथ जोड़कर हर एक प्रकार से विश्वास दिला रहे थे कि हम लोगों ने कांग्रेस श्रान्दोलन में भाग नहीं लिया है। हमने लड़ाई में काफी चन्दा दिया है और अब भी हर एक प्रकार से सरकार को सहायता देने के लिए तैयार हैं; किन्तू उनकी सुनवाई नहीं हुई। उन पर जुर्माना लगाया गया श्रीर उनसे तूरन्त वसुली का हक्स दिया गया । एक मिनिट में जुर्मीना वसूल कर लिया गया । इस प्रकार कि जी गवर्नमैंट के ख़ैरक्वाह थे वे भी मि० मार्श ग्रीर उनके सहकारियों की निर्दयता से न बच सकें। बहत से दुकानदार गिरफ्तार कर लिये गये ग्रीर पीटे गये ग्रीर नाना भांति से अपगानित किये गये। बाब राजेन्द्रप्रसाद की कहानी से ती रोंगटे खडे हो जाते हैं। उन्हें पेड़ पर चढ़ने का हक्म दिया गया। वे बैचारे पेड पर चढना नहीं जानते थे। किन्तु एक कांस्टेबिल ने उन्हें धक्का देकर जबरदस्ती पेड पर चढाया। जब कि उनका शरीर पेड से खिसक रहा था. तो सिपाही नीचे से अपनी राइफल की नीक से कौंच कर कहने लगा, 'खबरदार, नीचे मत उतरना' बेचारा वृद्ध किसी प्रकार पेड पर नहीं चढ सका श्रीर जमीन पर आ गिरा। आखिर उसे ७ वर्ष का कारावास दिया गया और सीख वों के भीतर बन्द रखा गया।

बिलया की लूट में मि० मार्श का काफी हाथ रहा और प्रपने नमूने से उन्होंने पुलिस सिपाहियों के लिए भी नागरिकों को लूटने का रास्ता खोल दिया। जब फौजी पुलिस किसी खास गांव में पहुंच जाती थी, तो वहां के डरे हुए ग्रमीण लोग अपनी स्त्रियों और बच्चों सहित, गिरफ्तारी और पीटे जाने के डर से, खेतों में भाग जाया करते थे। जो लोग गांव में रह जाया करते थे, उन्हें तुरन्त गांव खाली करने को कहा जाता था। तब एक एक करके सब को लूटा जाता था। आवश्यक बहुमूल्य वस्तुएँ तो कब्जे में कर ली जातीं और मामूली चीजें जला दी जाया करती थीं। जब तक गांव में पुलिस ककी रहती, किसी को लगाई हुई आग बृझाने का साहस नहीं होता था। जब पुलिस गांव छोड़कर चली जाती तब छिपे हुए ग्रामीण लोग गांव में लौटते। उस समय तक उनकी सारी सम्पदा जलकर खाक बन चुकती थी और उन बेचारों के लिए शोकाश्रु बहाने के अतिरिक्त और कुछन रहा जाता था। यहां तक कि

हिन्दुओं के घामिक स्थान भी निर्देशी जुटेरों में नहीं बच सके। बिलाश से स्या ६ मील की दूरी पर एक शांव मुखपुरा है। यहां के महन्न और महनावा- गिरी की दर्दनाक कहानी है। स्टेंजन अफ़सर के माथ मिजस्ट्रंट ने इस गांव पर घावा बोला। महन्तजा का एक बहुत बड़ा हाथी मठ के फाटक पर खड़ा हुआ था। स्टेंबन अफ़सर ने इस बंचारे बेगुनाह जानवर पर ६ गोलियों चलाई जिससे वह मर गया। पाम ही खूबमूरत बैंज बंबे हुए थे, ये भी मौल के घाट उतार दिए गये और एक घोड़ा भी नोली से घायल हो गया। इसके बाद मठ लूटने का हुक्म दिया गया। मठ की ऊंची टीवारों पर मीढ़िया नगाई गई और फाटक के किवाड़ों पर जुल्हाड़े और हथीड़ चलने लगे। मन्दूक नोड़ उन्छे गये और उनका सामान जब्द कर लिया गया। वेबारे भयभीत महन्त और उनके चेले मठ के अन्टरूनी हिस्से में बड़ी मुक्किल में छिपकर बच सके। महन्तजी का केवल यही अपराघ था कि उन्होंने मठ पर तिरंगा भगड़ा फहराया था।

मुखपुरा गांव में चन्दीप्रसाद नामक का एक किसान ग्रंपने जानवरों की चारा देने जा रहा था मिस्टर मार्श स्मिथ ने उसे बुलाया और एक दो सवाल पूछने के बाद उसे चले जाने दिया। किन्तु उसी ममय एक आदमी ने कहा कि वह तो कांग्रेसी है। तब उसे फिर से बुलाया गया और उससे पूछा गया। उसने कई मरतवा अपने इस कथन को दुहराया कि मैंने गन् १६२१ में कांग्रेस में भाग लिया था, किन्तु उसके बाद से मेरा कांग्रेम मे कोई सरोकार नहीं रहा। किन्तु उसकी एक न मुनी गई। मार्श स्थिय ने उसमें कहा, उस तरफ धूमो। वह बेचारा ज्यों ही धूमा, पीछे से उसके धांय गें गोली मार दी गई। इस प्रकार एक निरंपराध प्राणी की हत्या से युक्तप्रान्त के सिविल डिफेंस के डाइरेक्टर महोदय ने अपने हाथ लाल किये।

विलया ऐसी पाशांवक घटनाओं से भरा पड़ा है। इनसे अच्छी तरह भालूम हो जाता है कि जनता को बड़ी हुई जागृति को कुचलने में ब्रिटिश नौकरशाही ने कैसी ऋरता का प्रदर्शन किया था।

## कुछ आंकड़े

बिलया शहर में दो बार श्रीए जिले में १५ जगह गोली चली, जिसके फल स्वरूप १२१ आदमी मारे गये श्रीर २५६ घायल हुए।

बिलया के एक दर्जन नागरिकों को २,६०,००० रुपये का नुकसास उठाना पड़ा।

बलिया जिले के ३० गाँवों में आग लगाई गई और २१५ घर जल गये।

लगभग १२ लाख रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया, किन्तु वसूल २९ लाख से श्रीधिक किया गया।

१९ ग्रगस्त से लेकर करीब १,००० व्यक्ति गिरफ्तार किये गय। उनसे से लगभग २५० व्यक्ति छोड़ दिये गये, किन्तु इसके पहले हर एक को २० से लेकर २५ वेतों तक की मार दी गई। शेष लोगो को ५ से लेकर ७ वर्ष तक की सजाये दी गई। साथ ही उनको बेत की सजा और १००० से लेकर २००० रुपये तक जुर्माना भी किया गया।

## गाजीपुर

गाजीपुर बिलयों का पड़ौसी जिला है। ग्रतः वह उसकी घटनाश्रा से श्रक्ट्रतान रह सका। राष्ट्र के नेताओं का गिरपतारी की खबर से जन्ना में जोश उमड़ पड़ा और वह अपना सर्वेश्व बिलदान कर देने के लिए प्रस्तुत हो गई। नेताश्रों के श्रभाय में नवयुवकों ने स्वयं नेतत्व का भार श्रपने ऊपर के लिया।

सर्व प्रथम यातायात के साधन नच्छ करने की कीशिश की गड़। लोगों ने तार काटना शुरू कर दिया। कही खम्भे उखाड़े जाने निगे तो कही खाकखाने खाक कर दिये गये। रेल के स्टेशनों मे चारों श्रीर घुए के बादल मंडराने लगे। रेलगाड़ियों पर कब्जा कर तिया गया। कई रेल के इजिन नच्छ-भ्रष्ट कर दिये गये और लदी मालगाड़ियां अस्त-व्यस्त कर दा गईं। बनारस के हवाई श्रद्धे पर भ्रात्रमण कर दिया। सुना जाता है कि नच्चांज स्टेशन पर खोगों को सैनिकों का बड़ा गरम सामना करना पड़ा। सैनिकों की बन्दूकों से निहत्थी जनता पर लगातार गोलियों की बोछार होती रही। किन्तु बहुादुर नवयुवकों ने तिनक भी मुंह नहीं मोड़ा। श्रनुमान है कि लगभग ७०-६० नवयुवक इस स्थल पर श्रमर गति को शान्त हुए। घायलो की सल्या तो कई सौ बतलाई जाती है। इसी प्रकार सहात श्रीर जमानियां स्टेशन पर भी जनता गोलियों की शिकार बनी। वहाँ दो नौजवानों ने श्रपनी जीवन की आहुति दी।

राष्ट्रीय भण्डे फहराने का विशेष रूप से प्रयत्न किया गया। थानों श्रीर अन्य सरकारी इमारतों पर १५ श्रगस्त को गाजापुर नगर में विद्यार्थियों का शानदार जुलूस निकला। वे लोग कोतवाली पर भंडा लगाना चाहते थे। किन्तु पुलिस ने भीड़ पर लाठी-चार्ज शुरू कर दिया। सादात के थाने में ज्यों ही जनता पहुंची त्यों ही उस पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। जोशीली भीड़ ने शान्ति के साथ गोलियां खाई। किन्तु गोलियां खत्म हो जाने

पर यानेदार और सिपाही निःगस्त्र हो गए। उत्तेजिन भीड़ ने धानेदार और सिपाहियों सिहत याना जला निया। सैदपुर के नहसीलकार को जनता के सामने अपना सिर भुकाना पड़ा और कवहरी पर तिरङ्गा क्षंडा फहराने लगा।

मुहम्मदाबाद में जनता को सैनिकों से कड़ा मोर्चा लेना पड़ा।
यहां एक स्रोर फीजी दनादन गोलियां बरसा रहे थे धीर दूसरी श्रीर निहत्ये
भारत माता के सपूत 'श्रंग्रेजो भारत छोड़ो' के बुलन्द नारों से गोलियों का
सामना कर रहे थे। ६ वीरों ने इसी नारे के साथ स्रपने प्राण छोड़े।

शेरपुर गांव गाजीपुर नगर से लगभग २० मील की दूरी पर है। शेरपुर वास्तव में घोरों का ही गांव है। यहां की जनता ने आन्दोलन में घोरों की भांति बहाद्री का परिचय दिया। १४ ग्रगस्त की यहाँ की ग्रामीण जनता ने मुहम्मदाबाद के रेलवे स्टेजन श्रीर एक हवाई श्रव्डंपर हमला किया, जिसके फल स्वरूप उसे गोलियों का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप भीड़ के नेता श्री यमुना गिरि भायल होकर बेहोश हो गए और गिरफ्तार कर लिये गये। इस खबर से गांव के लोगों में सनसनी फैल गई श्रोर लांगों ने इकट्ठे होकर हवाई ग्रइडे पर ग्रधिकार करने का बीड़ा उठाया। ठीक ग्राथी रात की जब चारों ग्रार काली घटा छाई हुई थी। करीब ५०० बीरों के जत्ये ने ग्राइडे की ग्रोर कुच किया। किन्तु ग्राधिकारी डर से पहले ही उस स्थान को छोड़कर चले गये। शेरपुर गांव के एक डाक्टर साहब थे। तहनीलदार ने उन्हें भांडा फेंकने की श्राज्ञा दी, किन्तू उन्होंने इसकी जरा भी परवाह न की। तब तहसीलवार ने गोली चलाई जो हाक्टर साहब की गांध को चीरकर पार हो गई। दूसरी गोली उनके पेट से गुजरी। अतहसीलदार की तीसरी गोली को डाक्टर साहब ने अपनी छाती में लिया और वे तिरङ्गा झडा हाथ में लिये हुए जमीन पर गिर परे।

गाजीपुर में १६,२० और २१ अगस्त को तीन दिन तक विदिश साधन का कोई चिह्न शेष नहीं बचा । कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता के सहयोग से पंचायतें स्थापित कीं जिन्होंने सकलता पूर्वक लोगों के जान माल की रसा की ।

स्रन्य स्थानों की तरह से यह भी स्रिधकारों कथित राजद्रोहियों तथा उनके सम्बन्धियों के प्रति बड़ी कूरता से पेश ग्राये । बनारस के समीप रेलों का मार्ग नष्ट-भृष्ट हो जाने के कारण गोरों ने गोमती को नावों से पार किया तथा रास्ते में जितने भी गांव पड़ें उन्हें लूटा, नष्ट किया श्रीर लोगों पर तरह-उरह के स्रत्याचार किये। रामपुर तथा श्रेरपुर में बड़ी कूरता दिखाई गई । शोरपुर के रामशंकरराय और शोभनाराम नामक व्यक्ति गौत के घाट उतार दियं यये। योली चली, १२ घंटे तक लूट हुई, स्त्रियों के शरीरों पर से बलपूर्वक गहने उतारे यये तथा उन पर और भी आत्याचार किये गए। श्रीमती राधिका देवी को एक कुएं में फेंक दिया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। प्राय: ३ लाख रुपयों का नुकसान हुआ।

गमहार, करुयाबाद, सदन, नन्दगंज ख्रादि गांबों में भी ऐसा ही पाश-विक नाटक खेला गया। गमहार को घेरकर बलोची सिपाहियों ने गोलियां चलाई। दूधनाथसिंह खीर दरोगासिंह शहीद होगये। गांव।को लूटा गया। स्त्रियों के गहने छीन लिये गए। उन पर बलात्कार किए गए। गांव को एक जाख रुपए की क्षति पहंची।

२४ झगस्त को चार गोरे सिपाही तथा १५० अन्य सिपाही नन्दगंज के थानेदार को लेकर एक गांव को घेरने चले। भारतीय सिपाही पीछे छोड़ दिये गए और गोरों ने इस गांव में घुसकर छाग लगा दी, स्त्रियों के गहने खलपूर्वक छीनकर उनके पुरुषों के सामने ही उनके साथ बलात्कार किया तथा उन्हें पीटा और यह वह गांव था जो तोड़-फोड करने वालों में सम्मिलत न हुआ था। उसी दिन, 'श्राज' पत्र के श्री विकमादित्यसिंह साइकिल से इलाके का दौरा कर रहे थे। वे नीदरसील के सामने पकड़कर लाये गए। उन्हें घंन्टों तक कूरता के साथ पीटा गया और एक थाने में खन्द कर दिया गया, जिसमें तीस और ऐसे ही व्यक्ति बन्द थे जिनका अपराध केवल इतना था कि उनके सम्बन्धियों ने आन्दोलन में भाग लिया था।

राजनैतिक बन्दियों के साथ भयंकर दुव्यंवहार हुए। उनका नंगा करके दोपहर की चिलचिलाती घूप में लिटाया जाता था। उनके हाथ-पैर वाँध दिये जाते थे तथा फिर लात-घूंसों से उसकी पूजा की जाती थी। एक दिन एक व्यक्ति बेहोश हो गया। होश में भाने पर उसने पानी मांगा किन्तु पानी के बजाय उसे पेशाब का एक प्याला दिया गया। जले पर नमक छिड़कने के लिए राज-बन्दियों को जेल में यह बतलाया जाता था कि किस प्रकार उनकी स्त्रियों को धसीट-घसीट कर हजारों व्यक्तियों के सामने बेइज्जत किया जाता है भीर किस तरह उनके मकानों को जलाया जाता है।

हिटलरी उपायों से सामृहिक जुर्माना वसूल किया गया। भारी जुर्माने के अलावा लोगों के मकानों में आग लगा दी जाती थी। घर जल जाने पर जब वे जुर्माना न दे सकते थे तब उनके गाय-बैल तथा बचा-बचाया सामान नीलाम किया जाता था।

## उसन के आंकड़

इस जिले में १०० त्यक्तियों का नजरबन्द श्रीर ३००० की निरफ्तार किया गया। जोगों को दो साल में लेकर पजाम माल तक की सजाये दी गई।

जिले में २० विभिन्न स्थानों पर गोली-काण्ड हुए, जिनमें १६७ व्यक्ति मरे ख्रोर २३६ घायल हुए।

जिले में ७४ गांव अमानुधिक दमन के सिकार हुए। लोगों को नगभग ३२ लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। जिले में ३,२६, १६०६ रुपये ४ आ०३ पा० सामृहिक जुर्माना किया गया।

#### याजमगढ़ जिला

नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप जिले भर में स्थान-स्थान पर हड़ताले हुई तथा विशाल प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनों में सभी वर्ग के लोगों ने खुले दिल से भाग लिया। जुलूसों का नेतृत्व विद्यार्थियों ने किया। इस प्रकार प्रारम्भिक काल में जनता विलकुत प्राहमक रही।

इम जिले में श्रान्दोलन सच्चे धर्य में जन-श्रान्दोलन था, क्योंकि कुछ सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर जिले की जत प्रतिशत जनता की सहानुभूति श्रान्दोलन के साथ थी और दो लाख से श्रीवक जनता ने श्रान्दोलन में सिक्य आग लिया।

१० ग्रगस्त को ग्राजमगढ के लोगों ने एक विशाल जुलूस निकाला।
अधिकारी वर्ग सशस्त्र पुलिस के साथ जुलूस को रोकने के लिए ग्रा गर्नेचा।
सिजिस्ट्रेट ने लोगों को कचहरी की ग्रोर बढ़ने से मना किया। किन्तु जब स्थिनि
विगड़ती दिखाई दी तो उसने ग्रपनी ग्राज्ञा वापिस छे ली। जुलूस राष्ट्रीय
नारे लगाता हुग्रा बड़ी शान से कर्बेला मैदान में पहुंचा और बहां पर एक सभा
के रूप मे परिणत हो गया।

१५ ग्रगस्त को फनहपुर ग्रादि स्थानों के करीव एक हजार ग्रामीणों ने रामपुर चौकी पर वावा बोला ग्रोर उसका सब सामान भस्म कर दिया। ग्राधिकारी लोग पहले ही भय के मारे मधुबन को भाग गये थे। लोगों ने वहाँ के डाकखाने के सामान में भी ग्राग लगा दी। उस दिन डाकखाने में २५ मनी-ग्राईर ग्राये थे। लोगों ने उनके रुपये पोस्टमास्टर की सौंप दिये ग्रोर अपने सामने उन्हें बंटवा दिया।

लोगों का उत्साह इस सफलता से श्रीर भी बढ़ गया। श्रतः रे दूसरे

गावों की श्रीर बढ़े श्रीर बस्ती नामक गांव के कच्चे पोखरे पर जा पहने। संयोगवश वहां पहले से ही १० हजार किसान मौजूद थे जो वेलथरा स्टेशन से ६५० बोरे चीनी लुटकर लाये थे। सबने मिलकर खुब शर्बत पिया श्रीर फिर भागे बढे। गांव-गांव से प्रामीणों की टोलियां श्रा-भ्राकर उनमें मिलने लगीं। इस प्रकार मध्या पहुंचते-पहुंचते करीब-करीब ६०-६५ हजार आदमी जुलुस में इकट्ठे हो गए। जुलूस थाने के सामने जाकर खड़ा हो गया। ज्लुस के अगुन्ना श्री रामवृक्ष चौबे, मंगलदेव शास्त्री श्रीर सुन्दरदेव पांडे थाने में गए ग्रीर श्रधिकारियों से आत्म-समर्पण करने ग्रीर थाने पर राष्ट्रीय भंडा फहराने की माँग की। उनके इन्कार करने पर नेता लोग लीट ग्राये ग्रीर जुलुस थाने की स्रोर बढा। श्रधिकारी पुरा तैयारी के साथ हमला करने के लिए तैयार थे। धतएव जब उन्होंने धपार जन-समुद्र को उमड़ते देखा तो उस पर अन्धा-धुन्ध गोलियों की वर्षा शुरू कर बी । पर आजादी के मतवाले गोली खाकर भी आगे बढ़ते गये। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर एक सिपाही के हाथ से बन्दूक छीन ली। इतने में सुचना मिली कि बाहर से बहत से सैनिक भर्शानगन लेकर श्रा पहुंचे हैं। अतएव लोगों ने वापिस लौटना ही उचित समका। क्योंकि वहां डटे रहने पर हजारों ग्रादमी व्यर्थ में अपनी जान से हाथ घो बैठते। इस प्रसंग पर लोगों ने जिस दढता भीर वीरता कापरिचय दिया, उसकी घटनास्यल पर मौजूद मजिस्ट्रेट श्री न्युटन ने भी निजी तौर पर प्रशंसा की। इस घटना द्वारा आजमगढ़ की जनता ने दिखा दिया कि वह देश की आजादी के लिए कितना विलदान कर सकती है। प्राप्त आँकड़ों के श्रनुसार इस घटना में ३४ अ।दमी तो उसी समय मर गए और सैंकड़ों घायल हुए । घायलों में से ४२ ग्रादमी एक सप्ताह के भीतर शहीद हो गए। इस प्रकार कुल ७३ श्रादिमयों के मरने की रिपोर्ट मिली है। किन्तु जिस भीषणता के साथ गोलियों की वर्षा की गई. जसकी देखते हुए यह अनुमान होता है कि कम-से-कम २००-३०० श्रादिमयों की जानें प्रवश्य गई होंगी । रिपोर्ट न मिलनं का कारण यह हैं, कि सरकारी प्रातंक से लोग इतने हर गये थे कि वे अपने परिवार वालों का नाम व पता बताने से हिचकते थे।

तरवा थाने की घटना भी उल्लेखनीय है। १४ अगस्त की बात हैं करीब ७-८ हजार ग्रादिमयों का एक भुंड थाने पर मंडा फहराने जा पहुंचा। उसके नेता श्री तेजबहादुरसिंह अपने कुछ साथियों के साथ थानेदार के पास गए भीर जनता को ग्रात्म-समर्पण करने को कहा। इतने में जनता ने पीछे से थाने पर हमला कर दिया और सिपाहियों को घेरकर उनसे बन्दूकों छीन लीं।

बाद में पुलिस के नब हिषयारों पर कब्जा कर लिया गया। पर एक पिस्तील जो यानेदार की निजी थी यानेदार के कहने पर उसे वापिस कर दिया। गुछ खोग याने के तमाम कागजात बाहर निकाल लाये श्रीर उन्हें श्राग्न देवता की भेंड चढ़ा दिया। इस प्रकार थाने पर राष्ट्रीय भंडा फहराने लगा।

जनता ने इतने ही से सन्तोष नहीं किया। उसने बन्दी बनाये हुए अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक श्रवालत काबम की। न्यापाधीश गांव के एक बूढ़े सज्जन श्री जद्दूभर नायक बनाये गये। जब बन्दी के सप में थानेदार उनके सामने लाया गया तो वह कांप रहा था। श्री जद्दूभर उसे श्रभय देते हुए बोले, ''थानेदार भैया! लोहार कुछ न बिगरी!' उन्होंने थानेदार को इलाके से बाहर निकालने का दुक्स दे दिया। श्राज भी उस गांव के लोग जदूरभर के इन बद्दों को इहराकर उस दिन की गांव किया करते है।

मऊ में भी १३ व्ययस्त तक व्यान्तिपूर्ण प्रवर्शन हुए। परन्तु जब १४ अगस्त को पुलिस ने विद्याधियों के एक जुलूस पर लाठी-चार्ज कर दिया तो जनता उत्तेजित हो उर्धा और उमने कोच में आकर नौटिफाइड एरिया कमेटी के दफ्तर को जलाकर ख़ाक कर दिया। दूमरें दिन एक विशाल जन-ममृह बाले पर अधिकार करने तथा उम पर संडा फहराने के लिए चला। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को आगे वढ़ने से रोका पर उन्होंने उनकी यह आज्ञा मानने से इंकार कर दिया। वस, फिर क्या था। पुलिस वालों ने उन पर अंचा-खुन्ध गोलियों की वर्षा करना शुरू कर दिया जिससे दो आदमी शहीद हुए और बहुत से घायल हुए।

सहाराजगंज थाने पर लगभग चार हजार जनता ने धाकमण किया । थानेदार उस समय वहाँ मौजूद नहीं था। नीचे के अधिकारियों ने धाने की सब तालियों जनता को दे दीं और आतम-समर्पण कर दिया। जनता ने थाने पर राष्ट्रीय भंडा फहरा दिया और जेल के सब बन्दी छोड़ निए। काभा थाने में १०५७ के गदर के समय कुछ देशभनतों की सम्पत्ति छीनकर एक अंग्रेज को पुरस्कार में दे दी गई थी। अब उस पर श्रीमती स्टरमर का कब्जा है। ये स्वयं तो इंग्लैण्ड में रहती हैं पर यहाँ देख-रेख के लिए उन्होंने एक मैनेजर को नियुवत कर रखा है। मैनेजर तथा उसके कर्मजारी लोगों पर तरह-तरह के अत्याचार करते थे। जनता को उन अत्याचारों का बदला लेने का अवसर मिल गया। वह मूखे शेर की भाँति स्टरमर इस्टेट के बंगले पर टूट पड़ी और उसके समस्त सामान को लूट लिया।

ग्रमिला के श्री ग्रलगूराय शास्त्री की भावज की वीरता का उल्लेख

किए विना यहाँ का वर्णन पश्र्रा ही रह जायगा। इस महिला ने जिस निर्धीकता एवं साहस का परिचय दिया वह स्त्री जाति के लिए गौरव का वस्तु है।
एक दिन सशस्त्र सैनिक उनके मकान पर टूट पड़े और उन्होंने घर का साश
सामान श्रांगन में लाकर इकट्ठा कर लिया। वे उसमें श्राग लगाना ही चाहते
थे कि यह वीर महिला श्रागे बढ़ी औंग सामान के ऊपर डटकर बैठ गई।
इतना ही नहीं, उसने गरजकर श्रिषकारियों से कहा—'पहले मुक्ते फूंको,
पीछे सामान फूंकना।'' श्रिषकारी एक स्त्री के मूंह से ऐसे निर्भीक वचन मुनकर हक्के-बक्के रह गए। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि सामान में श्राग लगायें।
सैनिकों ने कुछ सामान उठाया और जलाने की चेष्टा की। परन्तु उस बीर
महिला ने उनके हाथ से सब सामान छीन लिया। बेचारे सैनिक श्र्षना-सा
मुँह लेकर चले गए।

जनता ने जहाँ-तहाँ तोड़-फोड़ का काम भी किया । घोसी, रामपुर, बोहरी घाट, महाराजगंज झादि सात डाकखानों पर हमला करके उनके सभी कागजात जला दिए । जिले भर में ७-६ जगह पक्की सड़कों के पुल भी तोड़ छाले । खुरहट, श्रीमसा, पूलपुर खादि कई स्टेशनों पर आक्रमण किये गए श्रीर टिकट तथा अन्य कागजात फूँक डाले गए । स्राजमगढ़ के पास एक ट्रेन जिसमें फीज और माल था गिराई गई। रानी की सराय के पास एक सवारी गाड़ी के इंजन को पत्थर मार-मार कर वेकाम कर दिया। बोहरीघाट से मऊ श्रीर मऊ से शाहगंज के बीच श्रनेक स्थानों पर रेलवे लाइन उखाड़ डाली गई।

इस जिले की सरकारी दमन की कहानी बड़ी रोमांचकारी है। गाँवों को सूटना, आग लगाना, आदिमयों को पकड़कर बुरी तरह पीटना, स्त्रियों का साकर थानों में रखना और उनके साथ बलात्कार करना आदि मनमाने अत्याचार हुए। इन काले कारनामों की स्थान-स्थान से रिपार्टे मिली हैं, परन्तु स्थानाभाव से उनका उल्लेख करना कठिन है। यहाँ कुछ खास-खास घटनाओं को दिया जाता है।

रानी की सराय में मेले के लिए इकट्टे हुए निर्दोष व्यक्तियों पर फौज ने गोली चला दी। जुड़ावाबर देवारा गाँव के कांग्रेस-कार्यकर्ता महादेव- सिंह का घर जला दिया भीर दीवार खोदकर गिरा दी गई। फिर उन्हें पीटना शुरू किया। जब वे मार खाते-खाते बेहीश हो गए तो उन्हें बाँध कर पेड़ से लटकाया गया और उनके मुँह में पेशाब करवाया गया।

लूट ग्रीर फूंभ का कुछ ग्रन्याज इससे लगाया जा सकता है कि श्रकेले श्री शिवबहादुर्रासह के ३२ हजार रुपये के ग्राभूषण लूट लिये गये, २० हजार रुपये के फाउ-फान्स मिट्टी से सिना दिए एए कीर उनार पान कर्ना प्रवास की मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। उनके आग्र घोन देश व्याव हा बच्चों ने किसी क्दर छत से क्टूकण अपकी जान बचार्य कर के शाद्या-रमण अग्रवाल को भी करीब एक काल रुपये की हालि हुई।

रामनगर गांव में २० गोरे चेन नामत हरिजन ने पर ग प्रस्म पत खीर उसको नवयुवती स्त्री के साथ इतनः भीषण तलात्रात किया कि इत उचारी मर ही गई। इसी प्रकार मक्ता से भी कुछ गोरे मैं तक एवं किया गण्या गए। घर की मालिकन अपनी दो छोटी लडिवयों के लाग गण्या तथा ही थी। इन प्रत्याचारियों ने उस ग्रहणा को पत्र निया और उसक साथ बरी सरह बलास्कार किया।

यहां की राष्ट्रीय संस्थाये भी सरवारी वसन में कछती न गरी . नवादा गांव का स्वराज्य आश्रम जलाकर नष्ट कर दिया गया । इसी प्रकार दौहरी घाट में हरिजन गुरुकुल, खहर भड़ार के नगड़, चर्कों आग्द भी प्राग्न दवता के भेट चढ़ा दिये गए ।

रानी की सराय में फौजियों ने तकरीहन भी गोली चलाई, जिससे एक आदमी मारा गया। इन्दारा के पास एक गांव में एक खेत पर जाती हुई स्त्री पर गोली चलाई गई जा उसकी गोष के डेढ़ वर्ष के बालक को लगी और वह तत्काल ही मर गया।

जेलों में भी राजनैतिक बन्दियों के साथ बड़ा दुव्यंवहार किया गया। उनकों न तो रहने के लिए पूरा स्थान दिया जाता था, न पूरा खाना और न बीमार पड़ने पर पूरी दबाईयां ही। इतना ही नहीं साधारण कैदियों की भाति उन्हें बूरी तरह पीटा भी जाता था।

पटबच ग्राम के श्राम पास के लोगों ने ग्रान्दोलन में काफी हिस्सालिया।
२३ श्रगस्त को वहां पर एक विशाल जन-समूह इकट्टा हुआ। इतने मे एक फौजी
खारी उघर से श्रा निकली। लोगों ने लारी को चारों ग्रोर से घेर लिया।
सैनिकों की हिम्मत टूट गई ग्रौर उन्होंने लोगों से कहा—

''हम आपको किसी प्रकार की हानि पहुंचाने नहीं आये हैं। हम वापिस जाते हैं, आप लोग भी चले जायं।'' लोगों ने कहा—''पहले आप लोग जायं तब हम हटेंगे '' जब भीड़ वापिस जाने लगी तो इन विश्वास घाती सैनिकों ने उस पर पीछे से गोली चलाना शुरू किया जिससे ३ आदमी मारे गए और काफी संख्या में घायल हुए। इसी प्रकार अतरौलिया में भी करीन ५ हज़ार जनता ने पुनः विरोध प्रदर्शन किया। वहां पर भी गोली चली और कई आदमी मारे

गए। नवम्बर में अचानक एक दिन रात को जनना की एक बड़ी भीड़ ने खुरहर स्टेंगन पर भ्राक्रमण किया भीर उसे काफी नुकसान पहुंचाया।

इस जिले में ३८० व्यक्ति नज्रवंद किये गये। लोगों पर १,०३,६४५ ६० २ आ० ६ पा० सामूहिक जुर्माना किया गया। १०५ मकान जला दिये गये। लुट और ग्राम्न-दाह के फलस्वरूप नोगों को ३,५२,००० ६० के लगभग हानि पहुँची।

## वनारस जिला

बनारस भारत का ग्रत्यन्त प्राचीन नगर हैं। यह प्राचीन भोजपुर का एक हिस्सा है, जहां के लोगों की धमनियों में ग्राज भी वीरता एवं स्वतंत्रता की भावना का पवित्र खौलता हुआ खून जोश मार रहा है। जब-जब देश की ग्राजादी की लड़ाई प्रारम्भ हुई तब-तब यहां निवासियों ने ग्रजब शौर्य एवं शक्ति का परिचय दिया है। सन् १९४३ में भी जब देश ने 'ग्रंग्रेजो भारत छोड़ों' नारे के साथ खुले विद्रोह का शंखनाद किया तो बनारस जिले के लोगों ने भी प्राणों की बाजी लगा दी थी।

आन्दोलन का श्रीगणेश नेताओं की गिरफ्तारी पर हड़ताल से हआ। हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का एक जुलूस यूनीविसिटी से चलकर दशाश्व-मेथ बाट पर आया और वहां से कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं के ए। य टाउन हाल पहुँचा, और वहां वह सभा के रूप में परिणत होगया। विद्वविद्यालय के प्रोफेसर डाक्टर के०एन०गैरोला इसके सभापति थे। जनता ने सरकारी संस्थाओं पर राष्ट्रीय भंडा फहराने का निक्चय किया। शहर के प्रायः सभी मोहल्लों से जुलुस निकले। उधर विश्वविद्यालय मे विद्यार्थियों का एक बड़ा जुलुस भ्रा पहुँचा। इस प्रकार दोनों ज्लुस सम्मिलित होकर फौजदारी ग्रदालत पर राष्ट्रीय भंडा फहराने के लिए बढ़ने लगे। पुलिस अधिकारी पहले से ही सदा-लत के अहाते में जमा थे। उन्होंने जुलुस को श्रदालत के सामने ही रोक दिया। एक उच्च अधिकारी ने भीड़ का विखर जाने के लिए कहा, किंतू जब उसने ऐसा करने से इन्कार किया तो लाठी-प्रहार का हुक्म दे दिया। मि०टीजडेल ने सर्वं प्रथय निर्दोष तथा शांत जनता पर प्रहार किया। फिर तो देखते-देखते लाठियों की वर्षा होने लगी । जनता बहुत देर तक डटी रही, पर ग्राखिर उसे तितर-वितर होना ही पड़ा। इस लाठी-चार्ज की खबर जब शहर एवं जिले में पहुँची तो लोग बड़े क्षुब्ब हो गए।

दूसरे दिन सारे शहर में छोटे-छोटे जत्यों में लोग नारे लगाते हुए कूमने लगे। जबर विश्वविद्यालय से विद्यार्थियों का एक बड़ा जुलूस सरकारी

इमारतों पर संडा फहराने के लिए चना। प्रत्येक विद्यार्थी में एक ग्रजीय उत्माह दिलाई देना था। किसी को भी अपनी जान की परवाह न थी। प्राज वे नौकरणाही को विला देना चाहते थे कि मारत के नौजवान देश की आजादी के लिए क्या-स्या बिल्वान कर सकते हैं। जुलूस फीजवारी प्रवालत पर जा पहुँचा वहां पर सगस्त्र सिपाही तैनात थे, पर किसी की हिस्मत न हुई कि जुलूस पर गोली चलाने का हुक्म दे। नौजवान प्रवालत की इमारत पर चढ़गए और उन्होंने बड़ी जान से जम पर तिरंगा मंडा फहरो दिया। मंडा हवा के साय प्रठ खेलियाँ करने लगा। जनता ने जय घोष किया और वह दीवानी श्रदालत पर झंडा फहराने के लिए बड़ी। ग्रविकारियों ने इमारत पर चढ़ने के सभी रास्ते वन्ड कर दिएथे, अताय वे निद्चित्त खड़े थे। कितु एक दुबला-पतला-स छात्र अपनी जान-जोलम में डालकर खड़ी दीवार पर निक्ली हुई ईटों के सहारे इमारत के शिखर पर पहुँच गया। उसने नुरन्त राष्ट्रीय मंडा निया और उसे पताका-दंड पर बांध दिया। झंडे को लहराता देखकर जनता के हर्ष का ठिकाना न रहा और उसने खूब जयघोष किया। इसी दिन छात्राओं ने भी श्रपना एक जुलूस निकाला और खादी-भंडार को पुलिस के श्रीधकार में से छोन लिया।

इन सफलताथ्रों से लोगों का साहस बड़ गया। ११ एवं १२ ता० को फिर जलूस निकाले गये, पर श्रीककारा लोग इस समय तक अच्छी तरह तैयार हो गये थे। उन्होंने जुलूस पर गीलियों एवं लाठियों की बौछार करना प्रारम्भ कर दिया, जिससे अनेक बीन पायल हुए थीन नारे गए। लोगों का जोश जस दमन से दबा नहीं। १३ ता० को दशास्त्रमेव घाट से जुलूस निकालकर टाउन हाल में सभा करने का निश्चय किया। लोग जूलूस की तैयारी लगे में हुए थे कि श्रवानक मजिस्ट्रेट सशस्त्र पुलिस को लेकर वहां था पहुंचा और लाठीचार्क का हुकम दे दिया। बड़ावड़ लाठियां वरसने लगीं, जिससे बहुत से व्यक्ति घायल हुए। घायन होने वालों में जुलूस के संयोजक श्री विन्धेरवरी पाठक श्रीर रमाकान्त भिश्र भी थे। लोग सत्याग्रही के रूप में बीच सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने जनता पर पत्थर चलांना सुक किया। उसके जवाब में कोई पत्थर इधर से भी फेंके गये। पुलिस ने गोलियां चला दीं। २६ राउंड गोलियां चलाई गई। वासों श्रादगी मारे गए श्रीर सैंकड़ों घायल हुए।

पुलिस के दमन ने लोगों को और भी तोड़-फोड़ के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप बनारस शहर के तार एवं टेलीफोन के तमाम लम्बे उलाड़ डाले गये और तार तोड़ डाले गये, जिससे काफी अरसे तक टेलीफोन का व्यवहार बन्द रहा। बनारस से लखनऊ तथा बनारस, इनाहाबाद, गया और पटना जाने वालो रेल्वे लाइने उखाड़ डाली गईं। ई० म्राई० प्रार० के प्रतेक स्टेशन लूट कर जला दिये गये भीर जो रकम हाथ भ्राई वह गाँव के लोगों में बाट दी गई। म्राइट्न रोड में स्थान-स्थान पर गएंडे खोद दिय, तथा करे-बड़े पेड़ काटकर डाल दिय। रागवाड़ी म्रींग इक्तपुर के हवाई श्रड्डे नष्ट कर दिये गये। स्थान-स्थान पर रेलवे-गोदाम, गोस्ट-आफिस एव पुलिम थाने ल्ट लिये गये मिर बहुतों को आग की भेट चढ़ा दिया गया। पुलिस चीकियो एव अग्य सरकारी इमारतो पर राष्ट्रीय फड़े फहराने लगे। एक-दो स्थानो पर तो पुलिस के सब इन्सपैन्टरों ने भी अपने हाथसे फड़े फहराये।

१६ स्रगस्त के गाली-काण्ड ने लागों को संगेत कर दिया कि शहर में सब अधिक प्रदर्शन करना गाति का प्राव्यय हैं। प्रतः करीय एक हजार छात्र जिले भर में फैल गये। बनारम के ये विद्यार्थी गोरखपुर जिले के देगिरया स्थान तक जा पहुंचे और वहाँ के विद्यार्थियों को रेलवे स्टेशन पर हमला करने के लिए उत्तजित किया। १४ तारील का विद्यार्थियों का एक भुण्ड बलिया पहुँचा और वहाँ पर उसने आन्दोलन की आग भड़काई। गाडी पर विद्यार्थियों का पहले से ही कब्जा हो चुका था, अतएव जिस गाड़ी में विद्यार्थी लोग बलिया गये उसके इजिन पर कांग्रेस का झंडा लहरा रहा था। धानापुर की बात है कि करीब ५ हजार किसान राष्ट्रीय मंडा फहराने के लिए थाने पर पहुँचे और उन्होंने बड़े नम्न शब्दों में थानेदार से भड़ा फहराने की अनुमित मांगी। थाने-दार जनता की इस माँग को सुनकर आग-बबूला हो गया और उसने कास्टेबलों को बाजार लूटने का हुक्स दे दिया। जनता इससे घबराई नहीं। वह थाने के सामने उटी रही। इस पर थानेवार ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। मदान्ध सैनिक शात जनता पर अवाध्नथ गोलियों की वर्षा करने लगे।

इस प्रकार एक श्रोर तो बाजार लूटा जा रहा था और दूसरी श्रोर लोगों को गोलियों से भूना जा रहा था। इस दोहरी मार से लोग आपे से बाहर हो गये श्रौर पुलिस-अधिकारियों पर टूट पड़े। फलतः थानेदार श्रौर दो कांस्टेबल मारे गए। कुछ युवक थाने का सामान बाहर निकाल लाये श्रौर मृतकों के शव उसमें रखकर जला दिये।

सैयद रजा बाजार में २८ तारीख को कांग्रेस के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री जगतनारायण दुवे की ग्रध्यक्षता में जनता ने एक बड़ा जलूस निकाला। बाजार की सड़कों एवं गलियों में से होता हुग्ना जलूस रामलीला मैदान की ग्रोर बढ़ा, किन्तु अचानक बिना कुछ चेतावनी दिये सैनिकों ने जलूस को चारों ग्रोर से घेर लिया ग्रीर लोगों पर गोलियों की वर्षा करने लगे। परिणाम-स्वरूप श्री

जगतनो रायण दुवे एवं १५ बन्य व्यक्तिनयों के चार्टे आई। ख्रब पं० विद्यका नायक नामक एक साहसी युवक ने जुलूम का नेतृत्व ग्रयनेहाथ में लिया। जुलूम बाजार के दक्षिणी में हिस्से में से होता हुआ बसाद पुनिस-स्टेशन से करीब बाध मीन दूर जा पहुंचा। घ्रचानक सामने के पृलिस थाने से गोलियां वरसने लगीं। सैनिक लोग थाने की छतों पर छिपे हुए थे ग्रीर वहीं मे गोलियां चला रहे थे। रह-रह कर करीन वो घंटे तक गोलियां चलती रहीं। जब गोलियां दरमनीं तो लोग जमीन पर लेट जाते और बन्द होतीं, तो उठ खड़े होते और थाने की श्रीर बढ़ने लगते। इस प्रकार होते-होते दिन छिप गया श्रीर पृत्तिस वालों को गोली चलाना बन्द करना पड़ा। गोली चलाना बन्द करके सैनिक लोग घायलों को हथियाने के लिए जनता की फ्रोर वढ़ें। किन्तू जनता पहले से ही सचेत थी। उसने पहले से ही अपने घायल साथियों को, जिनकी मंख्या ४०-४० थी, अपने अधिकार में कर जिया था। इस प्रकार एक भी घायल व्यक्ति पुलिम वालों के हाथ में न पड़ा और जनता अपने सब साथियों को लेकर अपने धरों को चली गई , पुलिस वाले ग्रास-पास के गाँवों में घायलों की तनाज में धमने लगे और लोगों पर भाँति-भाँति के ग्रत्याचार करने लगे। जब एक भी घायल व्यक्ति उनके हाथ न लगा तो उन्होंने देहात वालों के घर जला दिये, लोगों को पकड़ कर बुरी तरह से पीटा और थाने में बन्द कर दिया गया तथा उरा-वसकाकर उनसे रुपया वसूल किया । सैयद बाजार के कुछ दुकानदार तथा कुछ दूसरे लोग गाँव छोडकर दूसरे स्थानीं पर चले गये।

## विश्वविद्यालय पर फीजी कटना

सरकारी दमन-चक्त जिले भर में बड़ी भयानकत मे-चल रहा था। एक बड़ी सशस्त्र फौज ने विश्वविद्यालय पर खावा बोल दिया और वह वहाँ के अनेक छात्रोवासों पर टूट पड़ी। हजारों की तादाद में विद्यार्थियों को अपने कमरें खाली करने पड़े। यहाँ तक कि लड़कियों के होस्टल की भी जबदंस्ती खाली करवाया गया। लड़कियों को अपना सामान तक साथ न ले जाने दिया गया। महामना मालवीय जी और वाइस चान्सलर सर राधाकृष्णन् के निवास स्थानों पर भी फौज का कड़ा पहरा लग गया था। इस प्रकार विद्या का यह विकाल उद्यान एक छावनी के छप में परिणत हो गया था।

सैयद राजा के गांव में स्त्रियों पर गोली वलाई गई तथा उन्हें हवा-लात में बन्द रखा गया। कई ग्रन्थ स्थानों पर पर स्त्रियों को केश पकड़कर घसीटा गया तथा सरें-ग्राम नंगा करके पीटा गया। जिन स्त्रियों के साथ ऐसे स्रामानजनक कार्य हुए हैं वे इसकी बड़ी दर्दनाक कहानी मुनाती हैं। गाँवों पर जुर्माने की भागी रक्षम लगाई गई तथा उनको वसूल करने में बड़ी निर्दयता से काम लिया गया। एक गाँव में कुछ फीजी जुर्माना वसूल करने के लिए एक किसान के घर पहुँचे। किसान के पास फूटी कौड़ी न थी। इसके लिए उसने कुछ दिन की मुहलत मांगी। पर मुहलत देना तो दूर रहा, फीजियों ने उसके डेढ़ वर्ष के बच्चे को पकड़ लिया श्रीर उसे माँ-बाप की श्रांखों के सामने श्राग में जला दिया। कितना कारुणिक था वह दृश्य, जब वह गरीब किसान एवं उसकी स्त्री हृदय पर पत्थर रखकर अपने नन्हे-से सुकुमार बच्चे को अपनी श्रांखों के सामने श्राग में जलता हुआ देख रहे थे।

संयुक्त प्रान्त के तत्कालीन गवर्नर मॉरिस हैलेट के सलाहकार मार्ज स्मिथ ग्रीर नेदरसोल ने बनारस जिले की शान्त, ग्रसहाय एवं निरीह जनता के खून से होली खेली। इन ग्रातताइयों ने फौज को हुक्म देकर गांव-के-गांव जलवा डाले तथा गरीब लोगों के रुपये, पैसे, गहने, यहाँ तक कि श्रमाज एवं पहनने के कपड़े भी लुटवा दिये। स्त्री-पुरुषों को भाँति-भाँति से ग्रपमानित किया गया तथा उन्हें घोर यातनायें दी गई।

इस जिले में ३१० व्यक्ति नजरबन्द किये गये और ५६३ को दिण्डत किया गया। ११७ निर्वासित कर दिये गये। ४०-५० व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई। २३ स्थानों पर गोलियाँ चलीं जिसके फलस्वरूप १८ मरे और ८५ घायल हुए। जिले में २,२४,०२२ ६० ६ आना ५ पाई सामूहिक जुर्माना किया गया।

#### इलाहाबाद

इलाहाबाद भारतवर्ष का एक ऐतिहासिक नगर है। वर्तमान समय में यहां बड़े-बड़े नेता और राजनीति के विद्वान् हुए हैं। यहीं स्वराज्य-अवन है जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मुख्य कार्यालय स्थापित है। इस कारण यहां राजनैतिक चेतना विशेष रूप से है।

नवीं ग्रगस्त को नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार पहुंचते ही सारे 
शहर में सनसनी फैल गई। सभी लोगों ने अपना काम-काज बन्द कर दिया। 
इसी दिन स्थानीय कार्यकर्ता बन्दी बना लिए गए ग्रीर कांग्रेस कमेटियों के 
कार्यालयों की तलाशी ली गई ग्रीर उनमें सरकारी लाले लगा दिये गये। 
बिद्यार्थी जोश से भरे हुए थे। शाम को विद्यार्थियों का आधा मील लम्बा 
जुलूस शहर के कोने-कोने में चूमा । १० ग्रगस्त को पुरुषोत्तमदास पार्क ग्रीर 
मुहम्मदग्रली पार्क में विराट सभाएं शान्ति के साथ सम्पन्न हुई।

ता० ११ अगस्त को स्थानीय विश्वविद्यालय से छात्र-छात्राक्षों का एक

जन्म निक्ता जो पिलले नातों दिनों के जन्म में नदा-खडा था। नयूम के आगे नडिकयां चन रही थीं। गष्ट्रीय नारों में गगन गूँज रहा था। चीरे-जीरे मुलूम भा होस्तल तक ही पहुंच पाया था कि सामने से एक सक्तरत्र पुलिस की टुकड़ी था पहुंची श्रीर उसने जुलूस को ग्रागे बढ़ने ने रोक निया। पुलिस अफमर ने इस श्रवसर पर तीन बार नाठी चलाने का हुक्स टिया, किंतु सिया। हियों ने लाठी-चार्ज नहीं किया।

११ अगस्त को विश्वविद्यालय के यूनियन हाल में एक विराट सभा हुई। उसमें यह निश्वय हुआ कि १२ प्रगस्त को दो रास्तों से हो प्रथम ज्लूम निकाले जायं और मुहम्मद्यली पार्क में एक सभा की जाय। निश्वन प्रोग्राम के अनुमार १० ग्रमस्त को जानदार ज्लूम निकले। भवतें में हा उस के पास में जाने वाले ज्लूम का नेतृश्व तीन लड़िक्यां कर रही थीं। वे श्रीमनी विजयन्त्रमी पंडिन, जस्टिम मृत्ला और एक पुलिस अफसर की लड़िक्यां थी। ज्लूम पूरा नरह जानत था, फिर भी जिला मिजम्ट्रेट ने मौके पर गीली चलाने का हुक्स दे दिया। गीतियों की वर्षा होने लगी।। नीनों वीर वालाओं ने बड़ साहस से गीलियों का सामना किया, किंतु बाद में वे धायल होकर सूमि पर गिर पहीं। सारा ज्लूस वहीं हक गया। बाद में राजधराने का एक विद्यार्थी आगे बढ़ा और छाती खोलकर बोल उठा, ''सहिक्यों पर क्या गीली सलाते हो भुक्ते निशाना बनाओं।'' उसकी खुली छाती ने गोली का धालिंगन किया और उस वीर ने धानादी के इस यज्ञ में प्रपत्ने प्राणों की श्राहृति वे दी। विद्यार्थीयों ने उसके रक्त से अपने हमाल भिगोकर ब्राजारी के लिए कुर्वान हो जाने की वह प्रतिज्ञा की।

तूमरे जल्म के नेना श्री यदुवीर्रामह थे। नगभग चारह वजे जुलूम कचहरी पहुंचा। सामने पुलिस नैयार खड़ी थी। ज्यों ही जुलूम कुछ श्रीर आगे वढ़ा, पुलिस वालों ने कंकड़ बरमाना झुरू कर दिया श्रीर लड़िक्यों के हाथ से संडा छीनने की चेच्छा की। नड़िक्यों एक साथ संडे की पकड़कर खड़ी हो गई। वे विसटती जा रही थीं, किंतु संडा नहीं छोड़ रही थीं। इतने में भ्रचानक लाठियां वरसने लगीं। जुलूस के लोग रूमाल के इकारे में लेट जाते थे श्रीर फिर उसी के इशारों के आगे बढ़ते जाते थे। उचर मुड़सवार पीछे से डंडे चला रहे थे। इतने में बन्दूक की धार्य-धार्य आवाज के नाथ ही किसी ने कहा, 'विदा। इन्कलाव, जिन्दा बाद।'....चह भारन का लाल एक्स-स्नान कर स्वतंत्रना देवी की आराधना कर रहा था।पा गल की तरह पूरी टोली उमड़ पड़ी। इसके रक्त में रूमाल शिगोया गुगा और उसी में तिरंगा।

उसी के मस्तक पर तिलक लगाए गए । श्रीर गोलियों की बीछार में भी बढना जारी रहा। एक पर एक घायल गिर रहे थे, फिर भी लोग वीरतापूर्वक बढ़ते जा रहे थे। लड़ कियों ने घड़सवारों के घोड़ों की लगाम थाम ली। ग्राखिर अधिकारियों को हार माननी पड़ी और जुलूस को अपनी इच्छानुसार जाने के लिए अनुमति दे दी गई। यह एक महान् विजय थी और इसका सम्पूर्ण श्रेय था शहीद पदाघर को । लोग विद्यार्थियों के जुलूस में शामिल होते जा रहे थे। जुलूस पर लाठी-वार्ज किया गया। थोड़ी देर के लिए जुलूस भंग हो गया । किंतु फिर जवाहर-चौक में जुलूस निकला। पुलिस वालों की लाठियां खाते हुए भी लोग श्रागे बढ़ते जा रहे थे। श्रागे एक दूसरा जुलूस श्रा मिला और लोगों ने फोतवाली के सामने पहुंचकर धपने बचाव के लिए भरे हुए ठेलों ग्रीर लकड़ी के तख्तों की सहायता में सड़क पर एक बीवार खड़ी कर ली थी। बलूची सैनिकों का एक जत्या ग्रारहाथा। लोगों ने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस सार्जन्ट पुलिस सैनिकों के साथ आया भीर भीड़ पर गोली चलाने का हुक्स दे दिया । जुलूस के नायक राजन् की छाती में गोली लगी और उसी समय वह जमीन पर लेट गया। इससे लोग भागने लगे। रमेश मालवीय से यह सहन न हया। वह आगे बढ़ा और लोगों की भागने से रोकने लगा। सार्जन्ट ने भट अपना रिवाल्वर दबाया और धायं -धायं करती हुई गोली रमेश की छाती के स्रार-पार हो गई। वह भी गिर गया श्रीर वहीं वीरगति को प्राप्त हुआ । उधर सिपाहियों ने सागते हुए लोगों पर गोली चंलाई, जिससे कुछ मरे भौर बहुत से घायल हए।

इसके बाद तो लाठी और गोली-काण्डों का तांता बंघ गया। मरने वालों की संख्या सैकड़ों तक पहुंच गई। सारा शहर गीरी फौज के नियंत्रण में दे विया गया। फिर भी विद्याधियों के जुलूस निकलते रहे। तार काटे गये और मोटर लारियां जला दी गईं। किंतु उनमें बैठे लोगों, ब्राइवर ग्रादि की पूरे तौर से रक्षा की गईं।

१३ श्रगस्त को नवयुवकों ने हवाई अड्डे पर श्राक्रमण किया श्रीर उसे काफी क्षति पहुंचाई। शहर के डाकखाने लूट लिये गये श्रीर जला दिये गये। रामबाग में पुलिस वालों को जनता के सामने श्रात्म-समर्पण करना पड़ा। लगभग एक दर्जन फौजी लारियां फूंक दी गई। इस प्रकार तीन दिन तक ब्रिटिश शासन का नामो-निशान मिटा दिया गया। विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र देहातों में श्रीर श्रन्य प्रान्तों के कालेजों एवं स्कूलों में आजादी का पैगाम लेकर पहुंच गये। स्थान-स्थान पर स्टेशन जला विये गये। थानों पर कड़जा

कर लिया गया तथा सरकारी स्थानों को हानि पहुंचाई गई। इसाहाबाद बनार रस, जौनपुर, मिजापुर, ब्राजमनढ ब्रादि इलाकों में यानायात के साधनों की बेहद हानि पहुंचाई गई, जिसमें कुछ गाड़ियों का ब्राना-जाना बन्द हो गया।

अन्य स्थानों की भाँति इस जिले के दमन की कहानी भी हृदय-विदानक है। पुलिस और फीजवालों ने सैकडों निरपगध व्यक्तियों की उपनी गोली का शिकार बनाया। ता० १२ को पी० सी० बनर्जी होस्टन के पास कुछ विद्यार्थी बातें कर रहे थे, इतने में उघर से एक फीजी नारी गुजरी। उन लोगों ने एक छात्र के ऊपर गोली चलाई, किन्तू वह बच गया और गोली पान में एक पाम-वाले के लगी जिससे वह वही मर गया । नगरीमोहन पदाचार्य नाम के एक व्यक्ति जान्सनगंज से ह्या रहे थे। एक सिपाही की सनमनाती गोली उनके लगी सौर वह वही गिर गये। फिर संभलकर ज्यों ही वह उठे, उनके गरीप से दूसरी गोली पार कर गई ग्रीर वह वहीं सदा के लिए सो गए। जो गान्धी टोपी लगाये चलता था, पुलिस बाले उसे पकड़ लेते और उसे टोपी नाली मे फेंकने, उस पर थुकने तथा पेशाव करने का हुदम देते थे । एक वंशर नवयुवक दशरयलाल जायनवाल गान्धी टोपी की इस बेइज्जतं। की बात सुनकर जान-बुक्तकर गान्धी टोपी पहन कर मुट्टीगंज चौराहे की घोर चला। पुल पर कुछ सैनिकों ने जायसवाल को रोका और टोपी पर पेजाव आदि करने के लिए कहा। उसके ऐसान करने पर उसे गोली से उडा देने की धमकी दी। उस बीर के उनकी घमकी की कुछ भी परवाह न थी। एक पुलिस वाले ने उस पर प्रहार किया जिससे वह नीचे गिर गया। इसी अवस्था मे एक सनिक के रिवारवर से निकली हुई गोली वायं-वायं करती हुई जायसवाल के पेट से बार-पार हो गई भ्रीर खुन की धारा फुट पड़ी। युवक ने साहस कर एक हाथ से बाव को दवाया और दूसरे से सिर पर लगी हुई गान्धी टोपी को जीवन एवं मृत्यू के बीच में पड़े हुए इस वीर को ग्रव भी गान्वी टोपी की मान-रक्षा का ध्यान था। जसके बाव से खून की भारा बह रही थी। किन्तु यवक ने हिम्मत की और उठकर जाने लगा। उसी समय मैनिकों की एक गोली उसकी गर्दन पर लगी और दूसरी उसकी रात को चीरती हुई चली गई तथा पास से गुजरते हुए एक घोडी को लगी। बेचारा घोडी फीरन मर गया। किन्तू उस वीर का वाल-बांका न हुआ। इस जिले के कण्डिया नामक स्थान में कुछ विद्यार्थियों को पेड़ पर लटकाकर गोली चलाई गई थी।

डिप्टी कमिरनर की कुर्वानी

इस प्रकार के ग्रमानुषिक ग्रत्याचार विद्याणियों के ऊपर रात-दिन

हो रहे थे एक दिन एक मुसलमान डिप्टी किमिश्नर एक घटनाम्थल पर पहुंचे। सरकार के निर्दयतापूर्ण अत्याचारों से उनका हृदय पसील उठा और उन्होंने तुरन्त ग्रपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार उन्होंने ग्रपनी आत्मा की पुकार सुनी ग्रीर ग्रपनें को हमेशा के लिए विदेशी राज की गुलामी से मुक्त कर खिया।

इस जिले में ४८१ व्यक्ति गिरफ्तार हुए श्रीर ४४८ को सजायें दी गई, दो स्थानों पर गोली चली। ६३,०३८ ६० सामूहिक जुर्माना किया गथा। जीनपुर

दस अगस्त के प्रभात ने नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार जिले भर में पहुंचा दिया। इस पर लोगों में चीगुना जोश पैदा हो गया। नवयुवकों की कौंसिल में यह तय हुआ कि जिले भर में राष्ट्रीय सरकार स्थापित की जाय। श्रलग-श्रलग महकमे बनाये गये श्रीर योग्यतानुसार एक-एक महकमा सौंपा गया । एक महकमे का काम यातायात के साधनों को नष्ट करना और दूसरे का जगह-जगह सभायें करके मालगुजारी श्रादि बन्द करा देना था। सर्व प्रथय यातायात के साधनों को नष्ट करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। १३ धागस्त को एक व्यक्ति शहर के बाहर पकड़ा गया और उसने डर के मारे नवयुवकों की तैयारियों का सब हाल बता दिया फलस्वरूप पुलिस ने उसके बताये हुए गुप्त स्थान पर छावा मारा भीर जो कुछ भी सामान इकट्ठा किया गया था. सब ले गई । वहां से पूर्विस खीट रही थी। रास्ते में सेई नदी के बरगद के बड़े पूल को तोड़ा जा रहा था। पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया, किन्तु घायल होकर भी लोगों ने काई परवाह नहीं की और पुल के ट्कड़े-ट्कड़े करके ही दम लिया। घनियागऊ के पुल पर एक अंग्रेज इंसपैनटर ने एक वीर विद्यार्थी को गोली से उड़ा दिया। बाद में इन्सपंक्टर महोदय को श्रपनी करतूत का फल मिला। उन पर लाठी-प्रहार हुशा भीर वह चल बसे।

कहीं-कहीं जनता ने बड़े-बड़े पेड़ों को काटकर बहुत-सी सड़कों को बन्द कर दिया था। जिले के प्राय: सभी स्टेशन व डाकसाने जला दिये गये। पर किसी की जान नहीं ली गई। डाकखानों के रुपये ग्रादि लूट लिये गये। रेलवे लाइन उखाड़कर फेंक दी गई तथा तार और खम्मे काट डाले गये। इस प्रकार यातायात के सभी साधन नष्ट करके बिटिश सत्ता को पंगु बना दिया गया।

सुजानगंज के याने पर थानेदार व चौकीदार की गिरफ्तार कर लिया गया और कारतूस, राइफलें आदि छीन ली गईं। थाने पर तिरंगा भंडा फहराने लगा। उसी रात थानेदार ने कप्तान की धमकी से डरकर ग्राल्य-हत्या कर ला। सहनो तहनील पर भी भड़ा फहराया गया। उसी समय और पृत्ति आप पहुँची गोली चली और एक नवयुषक सहीद हुआ। यह लायुर चाने पर आक्रमण हुआ। वहां भी गोली चर्ना। एक आदमी याने के अन्दर बन्द करके बुरी तरह पीटा गया।

यहां के गांवों में नवयुवको ने गुप्त जर नियृक्त कर लिए थे, जो पुलिस के आने-जाने की खबरें एक गांव से दूसरे गांव में दिया करते थे । नवयुवको ने पुलिस के दांत खट्टे कर दिये। किन्तु फीज की मदद से पुलिस अगह-जगह लूट मचाने व अत्याचार करने लगी। तब जनता ने इन देश-द्रोहियों का पूरा बहिष्कार किया। इस पर बहुत से पटवारी और चौकीदारों ने इस्तीफा दें दिया। नवयुवकों ने गांव-गांव में देतांनक कीजी चौकिया बनाई। इन प्रकार कई महीने तक जनता की आजाद सरकार नौकरणाही ताकनों से मदायला करती रही।

बहुत से नथयुवक पुलिस के पंजे में न फसे थे। उनको पकड़ने के लिए पुलिस चुरी तरह परेशान थी। गाव-गांव में पुलिस चक्कर काट रही यां। लोग निर्देशता से पीटं जा रहे थे। कहते हैं कि एक अफसर ने राय अम्बिका-प्रसादसिंह पर बड़ी निर्देशता के साथ अत्याचार किया। उनकी मम्मिन नष्ट कर दी गई। उनका हाथी थाने में भूख में गार डाला गया। खेतों की तैयार फसलें जला दी गई। मकान को तहस-नहस कर दिया और उसी स्थान पर पुलिस-चौकी बनाई गई। सुरेश का सब माल जूट लिया गया और मकान जला दिया गया। उनके पिता को, जो एक फूस की भीपड़ी से रहते थे, उसे भी जलवा दिया। यहां के लगभग १५ कांतिकारी सैनिक शहीद हुए।

जीनपुर जिले में बंधवा, बानगज श्रीर जलालपुर ये तीन स्थान एतिहासिक बन गए दैं। इन तीन जगहों पर जनता ने अत्याचारी पुलिस श्रीर फोजियों
के साथ जी-जान से मोर्चा लिया। इन स्थानों में पुलिस ने जो अत्याचार किए
हैं उनका वर्णन सुनने ने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम यहाँ के तीन वीर नीजवान
श्री राथ अम्बिकाप्रसावसिंह, पंठ राजाराम मिश्र और दलसिंगारसिंह के अतुननीय
शीर्थ का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकते। श्री राथ अम्बिकाप्रसावसिंह के
नेतृद्व में श्राजाव फीज सरकारी फीज से मुकाबिला करती थी। एक संपर्ध में
दोनों दलों के दो-दो व्यक्ति काम आए। पठ राजाराम मिश्र के दल का काम
पुलिस को लूट-मार से रोकना था। श्री दलसिंगारसिंह ग्राम-सैनिको का संगठन
ग्रीर पंचायतों की स्थापना शादि काम करते थे।

जौनपुर जिले के दमन का कुछ परिचय पाठकों की उपर्युक्त घटनाम्रों

से मिल गया होगा। यहाँ पर हम 'समाज' में प्रकाशित श्री बलजीतसिंह के लेख का एक श्रंश उद्धत कर रहे हैं:

''आग पर सेंकना, मुर्गे बनाना, उलटी टांग कर काड़े लगाना, श्रीरतों का नंगी करके पीटना, उनके गुह्यांगों में मिर्चे भरना, लाल मिर्चों की धूनी देना, पेड़ों पर बांधकर पीटना, एवं नंगे बदन सड़कों पर घसीटना साधारण घटनायें थीं। बाप के सामने बेटी की इज्जत ली गई श्रीर माँ के सामने बेटे को बाँधकर पीटा गया। खुले श्राम श्रीरतें नंगी करके पीटी गई श्रीर मनमाने तौर पर घसीट कर उनकी बेइज्जती की गई। इसके श्रलावा एक ऐसी सजा निकाली गई थी जिसके द्वारा आदमी को सीधा पैर फैलाकर बिठा दिया जाता था। तो श्रादमी दोनों हाथों को सीधा फैलाते थे। एक श्रादमी उसका सिर पकड़ कर घुटनों के सहारे सीधा बैठा रहता था। दो श्रादमी उनके दोनों पैर बलपूर्वक पीछे की श्रोर घुमा देते थे जिससे गुदा श्रीर मूत्रेन्द्रिय से खून निकल आता था श्रीर इस प्रकार वह या तो मर जाता था या उसका जीवन सदा के लिए नष्ट हो जाता था।"

इस जिले में ४ जगह गोली चली और लगभग १५ आदमी मारे गये। १, ४४, ११ = २० ३ आ० १० पा० सामृहिक जुर्माना किया गया।

# गोरखपुर

नौ अगस्त के बाव जिले के प्राय: सभी प्रमुख नेता नजरबंद बनाकर जेलों में ठूँस दिये मये। फलस्वरूप २६ अगस्त को जनता ने एक बड़े जुलूस के द्वारा गहरा विरोध प्रविश्तित किया। मदिरया के प्राइमरी स्कूल की किताबें बाहर फेंक दी गई। नये गांव की सड़क की पुलिया तोड़ डाली गई। गोंला कस्बे में एक विराट जुलूस निकाला गया। थाने और डाकखाने पर तिरंगा अंडा लहराया गया। गगही के मार्ग में मिलन बाली एक पुलिया तोड़ डाली गई। डाकखाने के तार काट डाले गये। बेहली में लार का एक खम्भा गिरा दिया गया। उसका बाजार के डाकखाने का एक लेटर बक्स चकनाचूर कर दिया गया। कुछ सिपाहियों ने इस अवसर्भप श्री रामअधारिसह को पकड़ लिया। उत्तेजित भीड़ ने चौकीदार का साफा छीन लिया। सिपाही भयभीत होकर भाग निकला। इसकी खबर सरकारी अधिकारियों को जब मिली तब वे लोग गारद के साथ निकटस्थ गांव के गुंडों को लेकर उसका बाजार में थ्रा घमके। कस्बे के प्राय: सारी दुकानें लूट ली गई।

इसके बाद गाँवों में छापे मारता शुरू कर दिया गया। बयुवा गांव

लूटा गया । श्री लालसा पांड़ें को पीटा गया ग्रीर उनका घर लृट लिया गया । बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया । सुना जाता है कि उनकी तीन दिन की प्रसुता पतोह घर से बाहर निकाल दी गई। खोषापार पर हमला हुन्ना। गांच के मुख्या पं॰ रामलखन पांडे और उनके दोनों लड़कों को बेत श्रीर बन्दुक के कुन्दों से पीट-पीट कर वेहोश कर दिया गया । हिन्दी साहित्य विद्यालय की इमारत में याग लगा दी गई। पं० रामवली मिश्र की वर्मपत्नी श्रीमती कैलाजवती देवी को केश पकड़ कर घर से वाहर निकाल दिया गया। उन्हें नंगी कर देने का हदम दिया गया ग्रीर उनकी साड़ी फाड़ उनला गई। मकान लूट लिया गया श्रीर बाद में किरा दिया गया। विद्यालय के लड़कों की पीटा गया श्रीर उनके कपड़े छीन लिये गए । इस लट में गांव का लगनग ४० हजार का नकसान हुआ । इसके अतिरिक्त यन्य कई गांव लुटे गए । प्रसिद्ध कार्यकर्ता रामलखन शुक्ल, ककरही को गिरफ्तार कर लिया गया । उनका घर जला दिया गया, जिसमें १११९४ रुपए का नुकसान हुआ । गोपालपुर लूटा गया श्रीर वहां के घर जला दिये गए । मदरिया के रामग्रलखिंह का सामान लुटा भीर जलाया गया । श्री रामझलख और बलराम को पचास-पचास स्वए जुमीना श्रीर १०-१० वेंत की सजा दी गई।

२ प्रगस्त को तहसीलदार, कानूनगो, कुर्कथ्रमीन भ्रादि ने सदख-वल सामूहिक जुर्माना वसूल करने के लिए सिसई गांव पर छापा मारा। ३०० ६० जर्माना किया गया था। लोगों ने देने से इन्कार कर दिया तो जूतों की ठोंकरों से जुर्माना वसूल किया जाने लगा। २-३ भ्रादमियों के ऊपर खूव मार पड़ी। गांव के लोग यह भ्रत्याचार न सह सके भीर सरकारी कर्मचारियों को कसकर ठीक किया। थोड़ी देर में बलूची फीज वहां भ्रा पहुंची भीर गांव को घेर लिया। ग्रामीण जनता ने बुद्धिमानी से काम लिया भीर तुरन्त गांव खाखी कर दिया। इस मौके पर श्री रावापदजी मुख्तार ने गोली खाने के लिए अपना सीना खोल दिया था किन्तु उन्हें गोली चलाने का साहस न हुआ। लगभग ३० भ्रादिमियों को वन्दी बनाश गया। भ्रीत बो-साल का कठोर कारावास दिया गया। इसके पहले उन्हें बेतों से खूव पीटा गया। बीसों मकान जला दिये गए भ्रीर सामान लूट लिया गया। मशीनगन लगाकर लोगों को डराया-घमकाया गया। फीजियों ने यहां की बहुत-सी स्थियों का सतीत्व नष्ट किया।

दाऊबाट गांव में २९ ग्रगस्त को कप्तान मूर सिपाहियों के साथ मा धमके। उन्होंने पं० गोपीनाथ मिश्र को पकड़कर ४००० २० जुर्माना मांगा ग्रीर उनके दरवाजे तोड़कर घर में घुस गए। स्त्रियों के करण-तंदन से गांव के लोग एकत्र हो गए। फजानिक्यां और रामलखन तेली को गोली से उडा दिया गया।

१८ ग्रगस्त को भाटपार की जनता की पुलिस की गीलियां खानी पड़ीं। फलस्वरूप लालचन्द भीर सरवन नोनिया मारे गये । १९ श्रगस्त को यहां का बाजार लूटा गया। यहां का गांधी श्राश्रम जला दिया गया।

मालपूरी गांव मे २० ग्रगस्त को आग लगाई गई । लगभग एक सौ मादिमियों को बांध दिया गया शीर उन्हें वुरा तरह से पीटकर एक गड्ढे में डाल दिया गया। घरों का सामान लुट लिया गया । बहत से लोग जेल मे बन्द कर दिये गए।

# लोगों की हानि के कुछ अंक इस प्रकार हैं :-

खोपापार गांव में हुआ नुकसान

४०,००० हपया

मदरिया के समीपवर्ती गांवीं

पर सामृहिक जुर्माना

१,००० रुपया

उसवा, दुषरा, श्रमोड़ा आदि गांवों में लूट ५०,००० रूपया

धीर माल की वरवादी

२४ मन गेहं, चावल, घी

खोपापार तहसील में जलाये गए घर 83 १०३

नष्ट की गई खतों की संख्या

लुटे गए घरों की संख्या હ દ

सजाएं ८० श्रादमी नुकसान २,३४,९७९ रुपये के लगभग।

कुल सामुहिक जुमीना २७,९१,७०५

# परिचमी जिलों में आन्दोलन

पश्चिमी जिलों में प्रान्दोलन का जोर उतना ग्रधिक नहीं रहा। फिर भी कामपूर, लखनऊ, ग्रागरा, पीलीभीत, खीरी, मेरठ, विजनीर, मुरादाबाद, हरिद्वार ग्रांदि में जनता ने उल्लेखनीय भाग लिया। इसके ग्रलावा प्रत्येक जिले के बड़े-बड़े शहरों व कस्बों में भी प्रदर्शन हए ।

#### कानपुर

यहां ६ अगस्त को जनता के एक विज्ञाल समूह ने कांग्रेस घाँफिस पर, जिस पर पुलिस का कब्जा हो चुका था, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए श्राक्रमण किया। डाकखानों की लारियों और उन सब कारों पर भी, जिनको युरोपियन डाइबर चला रहे थे, आक्रमण किये गए। दस तारीख की शाम तक शहर में

नीन पुलित चौकियों पर सामूहिक ब्राक्तमण हुए । पृत्रिय ने हर गगह गानिया चलाकर उत्तर दिया । सरकार ने जनता पर आतक जमाने के लिए ब्रान्निन्स सागू करके फौरन जुर्माने यसून करने शुरू कर दिये ।

कितने ही दिनों तक नरकारी इमारतो, स्कुला आदि पर आक्रमण जारी रहे। जब श्रान्दोलन का बाह्य रूप थीमा पड़ने लगा नो छोटे-छोटे दस्तों द्वारा डाकलानों व अन्य सरकारी संस्थाओं पर इक्के-दुक्के हमले होने रहे और आखिर में श्रान्दोलन ने तोड़-फोड़ का गुप्त रूप धारण पर लिया। मारे वालेज के विद्याधियों ने स्कूल व कालेजों में हड़ताल रखी और डेक् महीने तक यह इड़ताल जारी रही। निस्सन्देह मजदूरों ने श्रान्दोलन में उतना हिम्मा नहीं लिया जिनना कि उनमे श्रावा थी। मजदूरों पर उन दिनों कम्युनिस्टों का अधिक प्रसर था। सान्दोलन के सम्बन्य में २०३ व्याक्त पजरवन्द हुए भीर ३९४ दण्डित किये गए। १,९९,२५० क लाम्हिक जुमीना किया गया।

#### खरवनऊ

९ ग्रगस्त को सबेरे ही स्थानीय नेता पकड़ लिये गए। विरोधस्वरूप शहर में हड़ ताले हुई और जूलूस निकारे गए। विद्यार्थियों का जुलूसों में श्राधिक भाग रहा। लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों पर ११ प्रगस्त का जव वे यूनिवर्सिटी और शहर के वीच का गामती पुल पार कर रहें थे, पुलिस ने गोलियां चलाई। पुल के दूसरी थोर शहर की जनवा का एक विशाल समूह इकट्ठा हो गया था जिमे भयंकर लाठी-चार्ज द्वारा तितर-वितर किया गया। जनता ने लखनऊ रेलवे स्टेशन के धाफिस, डाकखाने इत्यादि पर भी ग्राकमण किये। यहां लड़कियों के जुलूस ने बहुत बहादुरी दिखाई। जब लाठी-चार्ज हुआ तो लड़कियों वेठी रही, घायल हुई, पर कवम पीछे नहीं हटाया, यह देखकर लोगों ने पुलिस पर ईंट-पत्थर बरसाये। इसके जवाद में पुलिस ने काफी गोलियां बरसाई। इस प्रकार शहर में काफी ग्रह्मील रही। स्टेशन ग्राफिस जलाये गए। कोलेज ग्रादि वन्द रहे। पुलिस के नौ सिपाहियों ने लाठी-चार्ज करने से इन्कार कर विया। इस पर वे गिरफ्तार कर लिये गए। लोगों पर ४४,०३२ ६० सामृहिक जुर्माना किया गया।

#### ः आसस

श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, प्रधान प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी पहले ही पकड़ लिये गए थे। एक बहुत बड़ा ग्राम जलसा हुआ; जुलूस निकला; जिसे पुलिस ने रोका। जुलूस लाठी-प्रहारों के बावजूद भी ग्रामें बढ़ता गया। पुलिस ने याने से गोली चलाई। तीन दिन तक नययुवकों ग्रीर पुलिस में मुठभेड़ होती रही। विद्यार्थियों ने स्कूल कालेज छोड़कर विरोध-प्रदर्शन में सायूहिक रूप से भाग लिया। पहले सप्ताह में ही एक हजार के लगभग कार्यकर्ता पकड़ लिये गए भ्रान्दोलन का बाह्य रूप पांच-सात दिन बाद धीमा पड़ गया। पर तोड़-फोड़ के कार्यों ने जग्र-रूप धारण कर लिया। शहर के ग्रास-पास तक टेलीग्राफ तथा टेलीफोन के तार बड़ी मात्रा में काटे गए। ई० ग्राई० आर० के कई स्टेशनों को भी जलाया गया। बी० बी० एण्ड सी० ग्राई० की मालगाड़ियों को गिरा दिया गया, जिनमें से दो के इंजन तो बिल्कुल टूट गए और चार को काफीक्षित पहुंची। एक जत्ये ने इनकम टैक्स आफिसर को धमकाया। २०० ग्रादिमयों के एक जत्थे ने चंदीला स्टेशन पर ग्राक्रमण किया। पुलिस ने गोली चलाई। पांच मरे और ३५ घायल हुए। ग्रागरे में १०० के लगभग जल्मी हुए। मालदारों से पुलिस ने मनमाना रुपया वसूल किया। जिन्होंने देने से इन्कार किया, उन्हों जेल भेजने की धमकी दी गई। विद्यार्थियों का आन्दोलन में बड़ा भाग रहा। उन्होंने कालेज तथा ग्रदालतों पर पिकेटिंग किया और लड़िक्यों ने भी इसमें काफी भाग लिया।

कई थानों में भ्राग लगाई गई। २२ सितम्बर को गवर्नमेंट कपड़ा फैक्टरी में भी भ्राग लगा दी गई। अनत्वर से श्रान्दोलन ने गुप्त रूप धारण किया। दिसम्बर १९४२ में भ्रागरा षड्यन्त्र केस चलाया गया। जिले में १५५ नजरबन्द किये भ्रीर १००० व्यक्ति गिरफ्तार किये गए। ६०,१९५ ६० सामूहिक जुर्माना किया गया।

#### मध्रा

प्रारम्भ में हड़ताल हुई और जुलूस निकला। १८ तारीख तक सारे कार्यकर्ता पकड़ लिये गए। जुलूस पर लाठी-चार्ज हुआ। रेल व तार को काफी नुकसान पहुंचाया गया। परखम स्टेशन के पास एक इंजिन गिरा दिया गया। छोटे-छोटे बच्चों को पुलिस वालों ने खदेड़कर एक श्रहाते में घेर लिया और उन्हें बुरी तरह से मारना-पीटना शुरू कर दिया। श्रासपास के रहने वालों ने ऊपर की मंजिलों से रस्सियां डालकर उन्हें खोंच लिया। लोगों पर ४६,७०० ह० सामृहिक जुर्माना किया गया।

# बेस्ट्रावस

जनता ने जुजूस निकाला, जिस पर पुलिस ने लाठियां चलाई ग्रौर श्रन्त में गोलियां चलीं। २० से श्रधिक ग्रादमी लाठी से घायल हुए ग्रौर ६ भादमी गोलियों से जरुमी हुए।

# अलीग इ

आशिक हड़ताल हुई। धर्म समाज कालिज के विद्यावियों ने ज्लूम निकाला गीर पुलिय ने लाठी-चार्ज किया। ग्राठ या दम वर्ष के कई बच्चे मर गए। जिले मे ४५० गिरफ्तारियां हुई। अनरीली कस्ते मे एक आदमी को गिरफ्तारी के समय पुलिस ने गाली-गलीज करना गुरू कर दिया। गिरफ्तार होने वाले भाई को गुस्सा ग्राया और उमने पुलिस को वास मारा। इस पर पुलिस के वारोगा ने बगल से पिस्तील मारो जो ग्रार-पार निकल गई और वह वहीं पर मर गया। दूसरे भाई के भी गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस लाश को अपने साथ ले गई। यहां पर गोली के दम फायर हुए। एक रेल के पुल को काफी क्षति पहुंचाई गई। जिले में २० से श्रीषक स्थानों पर वार काटे गये। ई० ग्राई० ग्रार० रेलवे के पत्ती, हाथरस, मलेमपुर ग्रादि स्टेशनों पर आक्रमण किये गये। हरदुआ गंज का डाक याना मी जला दिया गया।

५५०० रु० सामृहिक जुमीना किया गया।

#### मुगदाबाद

११ आगस्त को ३५-४० हजार आदिमयों का एक विशाल मृल्स, जिसमें हिन्दू, मुसलमान दोनों सिम्मिलित थे, निकला और खाने तथा कचहिरयों की और बढ़ने लगा। पुलिस ने इस पर गोली चलाई और अन्त में फीज को बुलाया गया। फलस्वरूप लगभग १५ त्यक्ति मरे और ५० घायल हुए। १२ ता० को जनता ने रेलवे स्टेशन और बुकिंग आफिस पर आत्रमण किये। यहां ४७ व्यक्ति गिरफ्तार हुए और ३६ को सज़ायें हुईं। १७,३६७ ४० सामूहिक जमिना किया गया।

# विजनीर

ह अगस्त की पुलिस ने स्थानीय जिला कांग्रेस कमेटी के दम्तर पर धावा बोला और सारा सामान उठा के गई। जिलनीर के प्राय: सभी कांग्रेस-जन बन्दी बना लिये गए। गांवों में भी लोग ढूंढ़-ढूंढ कर पकड़े जा रहे थे। १२ ता० को बामपुर में विद्यावियों का एक जुलूस निकला। रास्ते में पड़ने बाळे सरकारी स्थानों, तहसील और धानों पर राष्ट्रीय मंडा फहराया गया। डाकलानों को जलाया गया। स्टेशन पर पहुंचकर वहां के टेलीफोन के तार आदि काट डाले गए। १३-१४ अगस्त को चान्दपुर हाई स्कूल के विद्यावियों और वहां के नागरिकों का सम्मिलित जुलूस निकला। १३ अगस्त को हाईस्कूल पर भंडा लगाया गया। १४ ता० को भी जुलूस निकला और रेलवे स्टेशन के शीशे तोड़े गए। १६ शगस्त को तूरपुर थाने के ग्रनेक ग्रामों की जनता का एक विशाल जुलूस निकला। भीड़ ने फेजपुर ग्रीर गोहावर के नलदार कुएं, पी० डबल्यू०डां० के बंगले ग्रीर रतनगढ़ पोस्ट ग्रांफिस को तोड़-फोड़ डाला। तूरपुर थाने की पुलिस पहले में बन्द्कों से सुसज्जित खड़ी थी। जुलूस ग्रभी कस्वे तक न पहुंच पाया था कि पुलिस ने लाठी-चार्ज करना शुरू कर दिया, किन्तु जुलूस बढ़ता ही गया। थाने के पास से गुजरने पर जुलूस पर थड़ाधड़ गोली चलने लगी। एक व्यक्ति घटनास्थल पर ही ग्रमर-गित को प्राप्त हुग्रा ग्रीर एक बाद गें जेल में मर गया। लगभग १० व्यक्ति लाठी-चार्ज से घायल हुए।

१७ ग्रगस्त से ११ नवम्बर सन् १९४२ तक जिले की घटनाओं की सुची इस प्रकार हैं:—

- (१) प्रान्तीय रोड अखेड़ा के पास काढ दी गई। हल्दौर कम्बे में जुलूस पर गोली चली जिसमें ६ श्रादमी घायल हुए। (२) स्थामपुर थाने का एक सिपाही लायता होगया। (३) जाहनगर के पास मीटर जलाया गया। (४) लाम्बा खेड़ा गांव के पास तार काटे गए। (४) कासमपुर गढ़ का पुल तोड़ा गया। (६) नगीना हाई स्कूल का रिकार्ड जला दिया गया। (७) दारानगर मेला में जुलूस निकला श्रीर विभिन्न स्थानों के तार काटे गए।
- (१) फीनाग्राम में ८० गोरखे सैनिकों ने लोगों को पीटा श्रीर उनके घरों को तबाह किया। (२) गोहावर में पुलिस ने लूटमार की श्रीर स्त्रियों के श्रामूषण उतार लिये गए। (३) गोपालपुर गांव लूटा गया। (४) ढेलीग्राम के साथ खेत की फसल भी लूट ली गई। एक श्रादमी की पीटते-पीटते बेहोश कर दिया गया। (५) श्रंथाई श्रहीर में एक घर लूटा गया। (६) श्रखेंड़ा श्रीर मनकुष्रा गांवों में पुलिस ने लोगों को खूटा। (७) श्यामर में पुलिस ने बुरी तरह लूट मचाई श्रीर लगभग ८० मदेशी छे गई, जिन्हें ७०० कपए में नीलाम कर दिया गया।

इस जिले में २१ नजरबन्द हुए, ६२ गिरफ्तार किये गए और १०७ टिण्डत किये गए। ६ व्यक्ति गोली से मरे और १० घायल हुए। ३०,८०० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया।

#### गहवाल

श्रन्य स्थानों की भांति यहां भी छात्रों का श्रान्दोलन में प्रमुख हाथ रहा। उनका एक शानदार जुलूस निकला। उनके साथ कुछ नागरिक भी सम्मिलित थे। जुलूस में सरकारी नौकरों के लड़के भी शामिल थे। जुलूस का

#### \$ 1000 0 \$ 500 0

# बंगाल प्रान्त में खुला विद्रोह

# जन-प्रयाम और दमन के आंकड़े

| .,                                             | 1.4               |  |
|------------------------------------------------|-------------------|--|
| भ्रान्दोलन के पहले नजरबन्दों की संख्या         | 7,000             |  |
| गिरफ्तारियां                                   | च, का एव व्य      |  |
| सजाएं                                          | 4 d 45            |  |
| हड़ताले                                        | 88.2              |  |
| सभाएं                                          | १६्द              |  |
| जुल्स                                          | 777               |  |
| लाठी-प्रहार                                    | ६= बार            |  |
| गोनी चनी                                       | ४४ बार धौर १६ जगह |  |
| ग्रस् गैम का प्रयोग                            | ११ बार            |  |
| बरबाद तथा क्षनिग्रस्त राकसाने                  | ११८ से अधिक       |  |
| धरवाद तथा क्षतिग्रस्त पृनियन वीर्ड             | ४७ से शक्षिक      |  |
| यरबाद तथा अति ग्रस्त कर्जं समकौता बोर्ड        | 2.8               |  |
| बरबाद पंचायत युनियमें                          | Ž o               |  |
| बरबाद तथा धतिग्रस्त डाक बंगले                  | \$.#.             |  |
| सरकारी इमारतों पर भंडे फहरावे गए               | Ŗø.               |  |
| थानों की संख्या जिन पर हमले किये गए और जिन्हें |                   |  |
| वरवाद और क्षतिग्रस्त किया गया                  |                   |  |
| मशीली वस्तुओं की दुकानें करवाद तथा अवि         | ग्रस्त की गईं २६  |  |
| गैर कांग्रेसी संस्थाओं की गुप्त सभाएं          | \$ \$             |  |
| सरकारी नौकरों के इस्तीफे                       | 140               |  |
| सरकारी नौकर मुग्रसल किये गए                    | 7884              |  |
| ब्रदानतों तथा स्टेशनों ब्रादि पर पिकेटिंग      | ३२ जाह            |  |
| मवासतों पर हमके                                | •                 |  |
|                                                | -                 |  |

| भजदूरों की हड़तालें                     | ४०                   |
|-----------------------------------------|----------------------|
| द्रामों को जलाया तथा बरबाद किया गया     | १६                   |
| टेलीफोन के तार काटे गए                  | ६९ इलकों के          |
| रेल गाड़ियों को गिराया तथा पटड़ियों को  |                      |
| उखाड़ा गया                              | १६ जगहों पर          |
| पुल तथा पुलिया बरबाद किये गए            | ە 🕏                  |
| रेलवे और स्टीमर स्टेशनों पर हमले        | \$8                  |
| सामूहिक जुर्माना                        | ८४,००० हपया          |
| छीने गए घरों की संख्या                  | S                    |
| छीने गए सरकारी स्थान                    | ই হ                  |
| दूसरी सरकारी जगहें जहाँ हमले किये गए भी | ₹                    |
| क्षति पहुंचाई गई                        | ३०                   |
| खास गहल श्राफिस बरबाद किये गए           | يق                   |
| सब रजिस्ट्री ग्राफिस बरबाद किये गए      | 8                    |
| जमीदारी कचहरियां बरबाद की गईं           | १८                   |
| सरकारी हथियारों पर कब्जा                | २ तलवारें १३ बन्दूकॉ |
| कांग्रेस दपतर जिनमें ताले लगा दिये गए   | १६                   |

### गंगाल का विद्रोह

बंगाल प्रांत गंगा के निचले भाग तथा गंगा श्रीर ब्रह्मपुत्र निवयों के खेल्टे म बसा हुआ हैं। उत्तर में इसके हिमालय है श्रीर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी। जलवायु समशीतोष्ण है। यहां पर नील, जूट, प्रफीम, चावल, कपास, चाय, ग्रादि वस्तुएं पैदा होती हैं। कोयलेतथा तांबे की भी यहां पर खानें हैं। जीबोणिक दृष्टि से यह प्रांत काफी उन्नतिशील है। शिक्षा प्रचार में भी बंगाल बढ़ा-चढ़ा हैं। यहां कलकत्ता विश्वविद्यालय के श्वलावा सेंकड़ों स्कूल श्रीर कालेज हैं। बंगाल का ब्रह्मपुत्र वाला मैदान काफी उपजाड़ है श्रीर वाबपाशी के लिए सैकड़ों नहरें यहां सड़कों की भांति बनी हुई हैं। बंगाल के दक्षिणी-परिचनी भाग में काफी भाषा में जंगत हैं।

इस प्रान्त में लगभग १३ प्रतिशत मुसलमान और ४३ प्रतिशत हिन्दू रहते हैं। इनकी भाषा बंगला है भीर यह देखने, बोलने तथा रहन-सहन में सब एक ही जाति के मालूम देते हैं। बंगाल में २६ जिले हैं।

बंगाल कृषि प्रधान प्रान्त है। यहां की जनता गांवों में घनी वसी हुई। यहां के लोग् स्वभावतः भावुक भीर कुशाग्र बुद्धि होते हैं। किसी भी अप्रिय

घटना का विरोध वे तीत्रता पूर्वक करते हैं। उनमें इस बनानं व ट्रुकड़ियां में कार्य करने की अवृत्ति हैं। इन सब बातों का वहां के स्नान्दोलन पर गहरा ससर पड़ा है।

वंगाल को राष्ट्रीयता का पिता तथा आतक-कारीषड्यंत्रों का घर कहते हैं। सन् १६३० से पहले बंगाल प्रान्त हर राष्ट्रीय आत्वोलन में सबसे आगे रहा है। लेकिन इसके परचात् दुर्भाग्य से बगाल की राजनीति ने पत्तटा लाया। कुछ तो नेताओं के आपसी संवर्षों के कारण और कुछ बढ़ने हुए मुस्लिम लीग के प्रभाव के कारण बंगाल स्वाधीनता के लिए होने वाले सामूहिक आन्वोलनों में पिछड़ता गया। सन् १६३२,४० व ४२ के आन्वोलनों में यगाल अपने पुराने नाम को कायम न रख सका। सन् १९४२ के आन्योलन की नित-विध इतनी व्यापक व शक्ति-शाली न रहा, उसके हमारे विचार से निम्न-लिखित कारण है:—

- १. वंगाल में कांग्रेसी नेतृत्व ग्रिवकांचतः उच्व-श्रेणी के जमीदारों श्रीर खाते-पीते मध्यम श्रेणी के लोगों के हाय में हैं। इन लोगों का जनना के साथ इतना गहरा सम्बन्ध नहीं है कि जनता उन्हें अपनी ग्रावाशों व श्राकाक्षाश्रों का केन्द्र समक्ष सके।
- 2. बंगाल के लोगों का किसी एक नेतृत्व में पूर्णतः विव्वास नहीं है। वह स्वभावतः षड्यन्त्रों तथा आतककारी प्रथरनों की सराहना करते है। उनका गान्धीजी की विचार-घारा तथा सामूहिक विद्रोह की कला में दृढ़ विश्वास नहीं है। इस कारण बंगाल में कोई भी सुसंगठन व सुदृढ़ नेतृत्व स्थापित नहीं हो पाया है।
- ३. वंगाल में पिछले कुछ सालों से मुस्लिम लीग का प्रभाव बहुत यह गया है, जिसके कारण प्रान्त की धिषकांश मुस्लिम जनता कांग्रेस-ग्रान्दोलन को अपनी ग्राकांक्षाओं के विरुद्ध समक्षते लगी है।
- ४. प्रान्त की श्रावादी इस प्रकार वसी हुई है कि पश्चिम के दो खिवीजनी में हिन्दुश्रों की द्यावादी श्रविक हैं और पूर्व की दो किमश्निरियों में मुसलमानों की। ग्रावादा के इस विभाजन के कारण ग्रान्दोलन का जोर मुख्यतः दो डिवीजनों तक ही रहा जहां पर कि हिन्दुशों की श्रावादी ग्रविक हैं।
- ५. बंगाल में ग्रान्दोलन मिदनापुर में ग्रिविक हुआ, क्योंकि यह काफी जागृत जिला है और यहां के लोगों को युद्ध के कारण अनेक कष्ट हो रहे थें। ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने कन्टाई से लेकर रांची तक ग्रपनी पहली रक्षा पंक्तियां बनाई थीं और लोगों को विक्वास था कि जापानी लोग कन्टाई के बस्दर पर

उतरेगे। मुन्दरवन ने मैं भौगोलिक दृष्टि से आन्दोलन को काफी मिदद दी। वीरभूमि, जलपाईगुरी और अतराई के इलाकों में आन्दोलन का जोर रहा। इन इलाकों में गान्धीजी के रचनात्मक कार्यक्रम के प्रोग्राम भी हो रहे थे। पूर्वी इलाके में आन्दोलन का रूप नौभाखली, -भौर त्रिपुरा जिलों में भ्राधिक रहा। इन जिलों में जमैयतुल-उलेमा का भी काफी प्रभाव है। पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भाग में मालदा ताल्लुके में भ्रान्दोलन की गतिविधि प्रधिक ज्यापक रही। यहां के किसानों में कांग्रेस नेताओं का काफी प्रभाव था।

# मिदनापुर

मिदनापर ने बंगाल प्रान्त के नाम को सारे भारत में उज्ज्वल बना दिया। यहां के लोगों ने दोनों प्रकार की निपत्तियों का साहस और बहाद्रा से मकावला किया और अपने संघर्ष को सफलतापूर्वक जारी रखा। यह कहना अत्यवितपूर्ण न होगा कि मिदनापुर के लोगों ने श्रपना ग्राजाद प्रजातंत्र कायम किया। उन्होंने एक ग्रार नौकरशाही ढांचे को संगठित रूप से ग्रस्त-व्यस्त किया और दूसरी ओर ग्रामीण राज्य की स्थापना हुकी। उन्होंने श्राक्रमणात्मक तथा रक्षात्मक दोनों ही प्रकार की लड़ाइयां लड़ी। मिदनापुर में श्रान्दोलन का उग्न व व्यापक रूप तामलक भीर कन्टाई सवडिवीजन में रहा। यही इलाके हैं जहां यद-काल में लोगों पर अनंक प्रकार की कठिनाइयां पड़ीं। रांची-कन्टाई एयर लाइन बनने के कारण इस इलाके म हर पांच मील पर हवाई जहाजों के भ्रडहे बनाये गए । उनके लिए जनता की जमीनें छीनी गई ग्रीर किसानों को बेदखल किया गया। फीज के लिए उपयोग की सारी सामग्रियां सबसे पहले ले ली जाती थीं। श्रामदोरफ्त के समस्त साधन जैसे मोटर. नौकाएं इत्यादि सरकारी कार्य के लिए ले लिये गए। इन इलाकों में जनता पर तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगा दिये गए। वह इधर-उधर आसानी से जा नहीं सकती थीं। एक छोर दुर्मिक्ष की ग्राशंका ग्राये दिन बढ़ती जा रही थी। दूसरी ग्रोर किसीभी क्षण जापानियों के कन्टाई पर उतरने की ग्राशंका थी। जनता दो पाटों के बीच पिस रही थी। फिर भी नौकरशाही ने कठोर नीति अपना रखी थी। जनता को जबरदस्ती युद्ध-बाँड वेचे जाते थे। अतः जनता में भारी ग्रमन्तीय फैला हुआ था। गांधीजी के 'अंग्रैजो भारत छोडो' नारे ने उसमें एक नया जीवन फूँक विया।

९ श्रगस्त से पहले मिदनापूर जिले के नेता श्रपना संगठित सरकार चलाने की कल्पना कर रहे थे श्रीर उसके लिए काफी स्वयंसेवकों की भरती भी कर ली थी। उन्हें न जापानियों से श्राझा थीं श्रीर न ग्रंग्रेजों से। इसी कारण वह स्वय ग्रापने पैरों पर त्याड़े होकर दोनों का मुकावला करने की ग्राजना सोच रहे थे। उनका विश्वास था कि यदि ऐसा कुछ न किया गया ता जापाना-ग्राकमण के समय सारे इलाके से ग्रब्यवस्था फैल जायगी।

बम्बई में नेताओं की गिरफ्तारी की मिदनापुर जिले में काफी व्यापक व उप प्रतिक्रिया हुई। हड़ताल, जुलूम, विरोध-प्रदर्शन जिले भर में बुक्त हो गये। अपने को ग्राजाद समफने तथा अपनी मरकार के मातहन रहने की घोषणा की गई। सरकारी अदालतों और दफ्तरों के सामने प्रदर्शन होते ये ग्रीर उनमें स्वतंत्रता की यह वोषणा की जाती थी। महिषादल थाने के मामने एक घोषणा की गई, जिसमें अंग्रेजों के विषद्ध लड़ाई का ऐलान किया गया। तामलुक सब दिवीजन के डिप्टी कमिदनरपुलिस के साथ द्रियाणों में मुमजितत होकर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने गोलियां चलाने का हुकम दिया। पर सिपाहियों ने गोलियां चलाने से साफ इन्कार कर दिया और डिप्टी कमिदनर जनता को थाना सीप कर वापस लौट गये। यह इस प्रकार की पहली यटना थी। यहां के लोगों ने अपने मखवार व छापेखाने स्वापित किये। इतना ही नहीं, डाक को इधर-उधर भेजने तथा बंटवाने का प्रबन्ध भी जनता ने स्वय ही किया।

इस जिले के आन्दोलन की दूसरी मुख्य वात यह है कि यद्याप गांवां और कस्बों में पुलिस ने बड़ो बेदरीं के साथ गोलियां चलाई तथा गांवों में आग लगाई और सम्पत्ति को लूटा, स्त्रियों के सतीत्व को नच्ट किया, पर फिर भी एक भी मिसाल इस बात की नहीं मिसती कि जनता ने किसी सरकारी नौकर को कत्ल किया हो। हां, उन्हें गिरफ्तार श्रवश्य किया और उनसे नई सरकार के प्रति वफादार रहने का बादा कराया। जिन लोगों को जैल में रखा गया, उनके साथ बहुत श्रच्छा व्यवहार किया गया।

# तामछक श्रीर कंटाई के तुफानी केन्द्र

नेताओं की गिरणतारों के परचात् मिदनापुर जिले के इन दो सब डिवी-जनों में ऐसा कोई भी गांव न होगा जहां पर जुलूस न निकाले गए हों और जलसे न हुए हों। सारे स्कूल व कालंज बन्द हो गए। अदालतों और डाक-खानों पर पिकेटिंग हुई। टोपों की होलियां जलाई गईं। आन्दोलन का यह पहला दौर था। दूसरे दौर में जनता ने सरकारी राजसत्ता के चिह्नों पर कब्जा करने की कोशिश की। जिले भर में डाकखानों की सामग्री जला दी गई और २० से ३० युनियन बोडों की इमारतों को भी सित पहुंचाई गई। कर्जा बोडों के रेकार्ड भी कितनी ही जगह जला दिये गए श्रीर इन वोर्डो की इमारतों को भी जलाया गया। कितने ही डाक बंगले धराशायी कर दिये गए श्रीर न जाने कितनी ताड़ा व शराब की दूकानें मिटियामेट कर दी गई। श्राधे दर्जन से श्राधिक अफीभ की दूकानों के रेकार्डों को जला दिया गया श्रीर श्रनेक सब मिजिस्ट्रेटों के देफार श्रीर खास महल दफ्तरों को जला दिया गया। कई श्रदालतों पर जनता का सामूहिक जाक्रमण हुआ श्रीर जनपर स्वतन्त्र प्रजातंत्र का झंडा फहराया गया। इन सब सामूहिक प्रहारों में २०, ३० हजार तक जनता शरीक होती थी। कितने ही चुंगी के दफ्तर, सफाई इंस्पेयटरों के घर श्रीर पुलिस क्वार्टर जला दिये गए। कुछ सरकारी नावों की भी क्षति पहुंचाई गई।

प्रायः सारे ही जिले में सड़कों, पुलों, पुलियों आदि को काफी क्षति पहुंचाई गई। टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काटे गए। डाकखानों को लूटा गया और नावों को क्षति पहुंचाई गई। यह तो संहार का काम हुआ, रचनात्मक दृष्टि से गांव-गांव में स्वराज्य पंचायतें कायम की गई। कई पुख्य जगहों पर प्रजातंत्र की अपनी अदालतें, थाने, दफ्तर, जेल ग्रादि स्थापित किये गए जिनमें तामलुक भीर कंटाई मुख्य थे। इस तरह ब्रिटिश सैनिक शिवत के बावजूद जनता ने अपनी सरकार स्थापित की, जिसकी अपनी भ्रदालतें थीं और जिनका बाकायदा इजलास होता था। स्वयंसेवक कौमी पुलिस का काम करते थे।

# राष्ट्रीय सरकार के कार्य

तासलुक सब डिवीजन में अगस्त सन् १९४२ से सन् १९४४ तक प्रजा-तंत्री राष्ट्रीय सरकार ने जो काम किये, उनकी सूची इस प्रकार हैं:—

७ पुलिस स्टेशनों पर हमले किये गए। १ पुलिस स्टेशन पर कब्जा किया गया। अधिकार करने के बाद १ पुलिस स्टेशन, २ सब रजिस्ट्री धाफिस, १३ डाकखाने, १ खास महल आफिस, १७ शराब की मिट्ट्यां, ४ डाक बंगले, १४ डी० एस० बोर्ड, ९ यूनियन बोर्ड, १६ पंचायत बोर्ड, २४ जमींदारी कचह-रियां और ३५० नौकीदारों के कपड़े जला दिये गए। १३ बिटिश अफसरों को गिरफ्तार किया गया, किंतु बाद में छोड़ दिया गया। ६ बन्दूकों और २ तल-बारें छीन कर नष्ट कर दी गईं। २० स्थानों पर एल० बी० तथा डी० बी० सड़कों को काटा गया, ४७ जगह सड़कों पर पेड़ काट कर डाले गए और ३० पुल नष्ट किये गए। २० मील की दूरी में तार काटे गए और १९४ पोस्टबॉक्स तीड़े गए।

राष्ट्रीय सरकार ने पांच याने ग्रीर सब डिवीजन तथा ६ युनियन

पंचायते कायम की। ६६ दस्तावेजी की रिजिस्ट्री हुई, २९०० मुक्तदमे दायर हुए और १६=१ फैंसले हुए। २५१ स्थानों की तलाशिया ली गई और २०८ व्यक्ति गिरमतार किये गए और बाद में छोड़ दिये गए। ५४३ व्यक्तियों पर ३२,९३७ ६० १५ म्राना जुर्माना किया गया। १६३ स्वस्य सजाएं दी गई।

३१५४ सार्वजनिक और ५०१४ अन्द स्यानो में समाए हुई।

२९,२३३ रु० ७ स्ना० ३ पा० नकद स्नीर ४९,६१२ हे० वस्तुमो के रूप में इस प्रकार कुल ७८,८४५ रु० ७ स्ना० ३ पा० महायता-कार्यी पर वर्न किया गया।

- नई सरकार ने दुश्मन के वं कैम्प जिनका चलाना मृज्यित था
   भीर जिनको लम्बे काल तक कटने में नहीं रक्ता जा मकता था, अन्त-व्यस्त कर दिये।
- २. ब्रिटिश सरकार के नीकरों के साथ जिन्हें गिरफार किया गया, अच्छा बर्ताव किया गया और उन्हें किराया देकर भवने घर धापम जान दिया गया।
- ३. छीने हुए हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया, बहिक उनको जमा रक्खा गया।
- ४. २०-६-४२ की रात में दुष्मन के ६० प्रतिशत ग्रामबीरफ्त के रास्तों—पुल ग्रादि की ग्रीर तार तथा बेतार के मारे साधनों की ग्रस्त-व्यस्त कर दिया गया।
- प्. १७-१०-४२ से सब डिवीजन में जनता की सरकार की स्थापना हुई। यहां के लोगों को विश्वास था कि इस नरह भारत के अन्य भागों में भी छोटी छोटी अन्य सरकार कायम होंगी और वे सब एक राष्ट्रीय फंडरेशन में सिम्मिलत हो कर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करेगी। इस सरकार काविधान प्रजातंत्री था। केवल युद्ध-काल के कारण लोगों ने एक सर्वाधिकारी नियन कर दिया था। सब डिवीजन कंटाई ने अपना पहला सर्वाधिकारी मुकर्र किया। उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार था। इस प्रकार इस सब डिवीजन ने चार सर्वाधिकारीयों की नामजवगी की। चौथे और अस्तिम सर्वाधिकारी ने बाद महात्मा गांधी के हुक्म से आत्मसमर्पण कर दिया। इस सर्वाधिकारी की मदद करने के लिए एक मंत्रि-मंडल था और इसके सदस्यों के पास अलग-अलग महकमे थे जैसे शिक्षा, न्याय, अर्थ व सहायता आदि। इसी प्रकार कौमी हुक्मतों के मुखतिलफ थाने स्थापित हो गए। यूनियन पंचायते भी बन गई।

- ६. इस सब डवीजन भीर हाईकोर्ट मे जितने पुराने मुकदमे पड़े हुए थे, उनको प्रजातंत्र की श्रदालत ने श्रपने हाथों में लिया।
- ७, इस ग्रदालत ने कुछ लोगों को सजाएं भी दी श्रौर जो जुर्माना वसूल किया, उसे सहायता के कामों में लगा दिया।
- द. इस सब डिवीजन में कितने ही जुलूस निकाले गए जिनमें साधा-रणतः वो हजार से १० हजार तक लोग शरीक हुए। इनमें सब जानियों के लोग सम्मिलित होते थे। २९ सितम्बर सन् १९४२ को ४० हजार का एक विशाल समूह इकट्ठा हुआ और उसने थाने पर श्राकमण करने की योजना की।
- ९. कभी इस इलाके के कुछ भागों में हड़तालें की जाती थीं तो दूसरे भागों में कोई अन्य सामूहिक प्रयत्न किया जाता था। इस प्रकार आन्दोलन को निरन्तर जारी रक्खा गया। इस सब डिवीजन में जितने भी विद्यार्थी थे उन्होंने अपने इम्तहानों की कुछ भी परवाह न करते हुए आन्दोलन में हिस्सा लिया।
- १०. जरूरतमन्द लोगों को कपड़ा, दवा, दूध तथा जरूरत की चीजे प्रथासम्भव सरकार की तरफ से बार्टा गई। सन् १९४२ के तूफान में कितने ही लोगों की मृत्यु हुई। इस सरकार ने उन लाशों को जलवाया जो इधर- उधर बुरी तरह से पड़ी हुई थीं। लोगों के खोए हुए जानवरों को ढुंढवाया तथा सड़कों पर गिरे हुए पेड़ों को उठवाया।
- ११. जब कांग्रेस कार्यकर्ता जेलों से छूटे तो उन्होंने ग्रकाल के समय शा लाख के करीब एपया लोगों के सहायतार्थ बांटा।

स्वतंत्र सरकार की स्थापना का स्वाभाविक नतोजा यही होना था कि ब्रिटिश नौकरशाही अपनी पूरी ताकत से दमन करती। श्रतः मिदनापुर जिले के अन्दर जिस प्रकार श्रत्याचार हुए उनके स'मने कुछ जर्मनों ने अपने विजित देशों में जो किया, वह फीका दीख पड़ता है। अश्रु गैस छोड़ी गई, उसके पश्चात् लाठियों का दौर चला श्रौर श्रंत में गोलियों की बौछारें हुई। जमीन श्रौर श्रासमान दोनों पर से निह्त्थी जनता पर मशीनगनों से हमले हुए। तलाशी के समय श्रादमियों और श्रौरतों दोनों को निर्दयता के साथ पीटा गया। बच्चे भी श्र छूते न बच पाए। घरों को जलाया गया और स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया गया। इन सब श्रत्याचारों का एक ही श्रिभशाय था कि जनता के हृदय में श्रातंक बैठा दिया जाय श्रौर उन्हें अपनी स्वतन्त्र सरकार बनाने का मजा चखाया जाय। पर मिदनापुर के बहादुर लोगों ने सब कुछ सहन किया श्रौर संघर्ष को जारी रखा।

# विद्यत-वाहिनी रोना

विद्युत वाहित. सना का निर्माण सर्वप्रयम सहिषादल भ हुचा। पीछे वह तामलुक तथा नन्दीग्राम में भी सगठित की गई। प्रत्येक विद्युत्वाहिनी में एक जनरल कमाडिंग प्राफिसर तथा एक कमाईट रहते थे। यह निम्नलिक्ति भागों म विभक्त थी:—-१ यह जांका। २ समानार जाखा। ३ सहायता जाखा। सहायता विभाग में पूर्ण विक्षित जान्दर, कपाउपर, सवारी होने तथा सेवा-सुश्रूषा करने वाले लोग थे। सरकार की प्रोर से प्रकानित एक पृष्टिनका में इस सम्बन्ध में कहा गया है:—

"वंगाल सूर्व के मिदनापुर जिले भ विद्योतियों के कार्यक्लाप स प्रकट होता था कि उनके कार्य पूर्वनिश्चित योजना के प्रमुखार क्या रहे थे। उनके पीछे गम्भीर चिन्तन तथा डीघंट्रब्टि नजर धानी थी। चेतावर्ता भेजने के उनके तरीके सर्वथ। मौलिक थे। किसी चान को फैलाने तथा किसी गुण्य योजना को कार्यान्वित करने के उनके डंग स्पष्टत, पूर्व निश्चित सकेतों के अनसार थे।"

राष्ट्रीय सरकार विद्युत बाहिनी को राष्ट्रीय मेना समभनी थी। उनकी निम्नविश्वित शाखाए पीछे खुली:—

१. गुरिन्ला विभाग, २. बहनो की सेवा तथा ३. शान्ति कानून विभाग। इस अन्तिम विभाग ने मणहूर डाकुओ तथा चोरों को गिरफ्तार किया, जो उत्पात मचाने के लिए स्वतंत्र छोड़ विथे गए थे। इन उकैतों शौर चोरों के मामले राष्ट्रीय सरकार के समक्ष उपस्थित किये गए थीर कानून के अनुसार उनको बंड मिला।

सब डिवीजन के प्रसिद्ध नेता श्री सक्षीशचन्द्र समस्त नामृतिन्त राष्ट्रीय सम्भार के प्रथम सर्वाधिकारी थे। इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार काफी लोक-प्रिय हो गई। दूसरे मर्वाधिकारी थे श्री यज्ञेयकुमार मुखर्जी, श्री सतीशचन्द्र साहू और श्री वरदाकांत कुटो।

मिदनापुर के जिले के लोगों को प्रकृति नया सरकार —दोनों का प्रकोप केलना पड़ा। एक ग्रोर प्रकृति की श्रोर से भयंकर तूकान ग्राया जिसने वारों तरफ बरबादी ग्रोर तबाही मचा दी ग्रीर दूसरी ग्रोर सरकार ने लोगों की मुसीबत को बढ़ाया। बंगाल गवर्नर ने बंगाल श्रोस्वली में 'डिनायल पालिसी' की घोषणा की। इस के श्रनुसार हजारों नावे ग्रीर साइकिलें जो लोगों के पास थी, सरकार ने छीन लीं। भारत रक्षा नियमों का मनमाना प्रयोग किया गया। जिसे चाहा उसे जेल में टूंस दिया, जहां चाहा, वहां युद्ध प्रयास म बाधा डालने के नाम पर सामृहिक जुसने किए व गोलियां चलाई'

# ब्रिटिश सरकार के काले कृत्य

तामलुक सब डिवीजन में २२ स्थानों पर २५ बार गोलियाँ चलीं, जिससे ४४ आदमी मारे गए, १९९ सल्त घायल हुए और १४२ को साधारण चोटें आईं।

६३ स्त्रियों पर बलात्कार किया गया, ३१ स्त्रियों पर बलात्कार करने की चेष्टाएं की गईं, जिन्हें गांव वालों ने बीच में पड़कर विफल किया तथा १५० स्त्रियों को ग्रन्य तरीकों से ग्रपमानित किया गया।

२२६ आदिमियों को चोटं ग्राईं, १८५६ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए, ५०७६ गैर कानूनी तौर पर नजरबन्द किये गए, ६ व्यक्ति भारत रक्षा नियमों के मातहत नजर बन्द किये गये।

४०१ स्पेशल पुलिस के सिपाही नियुक्त किये गए।

१२४ घरों को पेट्रोल श्रीर मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया गया, जिससे १,३६,४०० रुपये की सम्भत्ति नष्ट हुई। ४६ घर तोड़-फोड़ डाले गए और १०४४ घर लूट लिये गए, जिसके फलस्वरूप २,१०,०७१० रुपए की हानि हुई। २७ घरों पर कव्जा कर लिया गया। १३,७३० तलाशियां ली गई। ५६ परिवारों का सामान कुर्क किया गया, जिसकी कीमत २४,३६४ रुपया होती हैं।

४१ गाँवों पर १,६०,००० रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया। १६ संस्थाओं को गैर कानूनी करार दिया गया।

### भयानक तुफान

मालूम पड़ता है प्रकृति ने सरकारी दमन को मिदनापुर के लोगों के लिए काफी नहीं समभा और उसकी भयंकरता को बढ़ाने के लिए अपना रौद्र-रूप दिखाया। १६ अनतूबर को बंगाल की खाड़ी से एक तूफान उठा जो ४६० मील फी मिनट की गित से सारे जिले पर छागया। भयानक बारिश हुई और समृद्र में प्रलयकारी ज्वार-भाटा ग्राया। ग्रामतौर पर पूर्वी बंगाल और विशेषतः मिदनापुर के लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। ब्रिटिश प्लेट्स के कन्टाई स्थित कमान्डेंट का कहना है कि कन्टाई में जो तबाही हुई वह तबतक की तबाही से १० गुना बढ़ कर थी। पेड़-के-पेड़ उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। आदिमियों और जानवरों की मुसीबत का कोई ठिकाना न था। ६० प्रतिशत घर घराशयी हो गए और इस इलाके के ७५ प्रतिशत जानवर नष्ट हो गए। इस विनित्त की कई दिनों तक ग्रखबारों में कोई सूचना ही नहीं दी गई। लगभग ३ नवस्बर को दुनिया ने इस का कुछ हाल जान पाया। सरकार ने

पीड़ितों को राहत देने की जो नीति श्रपनाई, उसने जले पर नमक खड़िकने का काम किया। ऐसा प्रतीत होता था कि सरकार इस विपत्ति के समय जनता से आन्दोलन का बदला लेना चाहती है। मिदनापुर के कलेक्टर भीर सब डिवीजनल अफसर का खुले तब्दों में कहना था कि लोगों को किसी प्रकार की सहायता न देनी चाहिए शीर न सरकारी कमेटी ही बनानी चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट ने बंगाल के चीफ सेकेटरी की तरफ से सूचना दी कि मिदनापुर जिले में कोई भी आदमी, जो पोड़ितों को सहायता देना चाहे, न श्राने दिया जाय। इतना ही नहीं, यदि नाविकोंने डूबते हुए लोगों की सहायता करने का प्रयत्न किया तो उन्हें बुरी तरह से धमकाया गया। सरकारी नौकरों को ग्रपनी मनमानी करने का काफी मौका मिला। जो गाएं दूध देती थीं उनको फीज के लिए जबरन छीन लिया गया। जो चावल जनता के पास मौजूद था, वह ले लिया गया। एक श्रीर आदमा मर रहे थे, दूसरी ओर युद्ध-प्रयास के नाम पर उनकी सामग्री छीनी जा रही थी। यह सब जुल्म जनता पर केवल इसलिए किया गया कि उसने अपनी ग्राजादी की श्राकांक्षा का प्रदर्शन किया था।

# कन्टाई में गोलीकाएड

कन्टाई के इलाके में कितने ही गोलीकाण्ड हुए। लाठीचार्ज तो रोजाना की घटनाएं थीं। लगभग १३ जगह गोलीकाण्ड हुए जिनमें ७५ श्रादमी मरे और २१० से श्रीधक जल्मी हुए। कुछ गोलीकांण्डों का विवरण यहां विया जाता है—

- (१) २२-९-४२ को सबिडिवीजनल अफसर सैंनिक पुलिस के साथ महीशागीट पहुंचे और आसपास के कितने ही घरों को घेर किया और वहां के लोगों को सड़क पर कार्य करने के लिए विवश किया। कुछ लोगों ने जब यह बेगार करने से इनकार किया तो ग्रोवरसियर ने उनसे वादा किया कि उन्हें मजदूरी के पैसे दिये जार्यगे। इस पर लोग सड़कों पर काम करने लगे। उसके कुछ देर बाद जबरदस्त बारिश हुई ग्रौर पुलिस के सिपाहियों ने घरों में जबरदस्ती घुसकर शरण पाने के प्रयत्न किये। सब डिवीजनल अफसर को जब यह पता चला कि गांववाले मजदूरी के पैसे मांगते हैं तो उसने लोगों को पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने उत्तेजित होकर शुछ इँट पत्थर फैंके होंगे। इस पर पुलिस ने ३० राउण्ड गोलियां चलाई जिसके कारण २४ ग्रादमी घायल हुए। पुलिस ३ जल्मी आदिसियों को महीशगोट से कन्टाई तक पैरों के बल घसीटकर ले गई। इसमें से दो ग्रादमी श्रस्पताल जाते ही मर गए।
  - (२) २७-९-४२ को पुलिसकप्तान ग्रीर सब डिवीजनल अफसर ने

एक फीजी जत्थे के साथ बैलवाली कैष्प पर धाक्रमण किया। कैष्प के सारे सामान को जला विया। इसके बाव पुलिस ने यही तरीका धन्यत्र भी ग्रब्तियार किया। पर जनता के समूह ने इसका मुकाबला किया। समृह पर गोलियां चलाई गईं, जिसके कारण ३ ग्रादमी वहां पर भर गए ग्रीर १४ ग्रादमी बुरें। तरह से घायल हुए। पुलिस जब लूट मचा रहीं थी तो जनता के एक दूसरे समूह ने उसका मुकाबला किया। उसपर गोलियां चलाई गईं ग्रीर ११ बादमी मरे तथा ७ घायल हुए।

- (३) २६-९-४२ को लगभग ५ हजार धादिमयों के जुलूस ने भग-वानपुर थाने पर आक्रमण कर दिया। याने का केवल एक ही रास्ता था। पुलिस ने थाने से गीलियों की बौछारें प्रारम्भ कर दीं। १६ धादमी घटनास्थल पर ही मर गए। २० बुरी तरह से घायल हुए। मिसलोवरी स्कूल का हैड पंडित, जो एक घायल को पानी पिला रहा था, गोली से मार दिया गया।
- (४) १-१०-४२ की दोपहर को जिला मजिस्ट्रेट श्रीर सब डिबीजनल श्रफसर सैनिक-पुलिस के एक जत्ये को साथ लेकर मरिसादा स्थान की
  श्रीर रवाना हुए। रास्ते में उन्हें जो कोई भी मिला उसे मजबूर किया कि वह
  उनके साथ टूटी हुई सड़क की मरम्मत करने के लिए चले। इस तरह जबरदस्ती मार-पीटकर कुछ लोगों को पुलिस लारियों में अरकर ले जाया गया।
  मरम्मत का यह कार्य करने हुए रात हो गई। जिला मजिस्ट्रेट ने रोशनी के लिए
  नई बनी हुई मरिसवा स्कूल की इमारत को जलवा दिया। रात को पुलिस के
  चले जाने के बाद लोगों ने मरम्मत किये हुए रास्ते को फिर तोड़-फोड़ डाला।
  श्रमले दिन पुलिस के एक जत्ये ने जब रास्ते को पहले की तरह टूटा हुआ
  देखा तो उसके कोच का ठिकाना न रहा। उसने वहां के २५ मकानों में उसी
  समय ग्राग लगादी श्रीर निरपराध लोगों को भी बड़ी बेरहमी से पीटा। टूटे
  हुए रास्ते की फिर से मरम्मत करवाई गई। वहां से यह जस्था जब भवनतगढ़
  पहुंचा तो उसने वहां पर इकट्ठी जनता पर गोलियां चलाई जिससे २ श्रादिमयों
  की मृत्यु हुई। उनमें से एक तो वहीं घटनास्थल पर मर गया।
- (प्र) पटासपुर पुलिस थाने में २-१०-४२ को एस० डी० बी०, एस० पी० और सरिकल आफिसर फ़ीज और पुलिस के सैनिकों के एक जल्धे के साथ थाने पर पहुंचे। रास्ते में उन्हें आठ हजार आदिमयों का एक विशाल समूह मिला। इस जल्थे ने समूह की तितर-वितर करने के लिए गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
  - (६) द-१०-४२ की एस० की० ग्री० पुलिस के एक जस्ये के साथ

ापरापाड़ा पहुंचा श्रीर बाँघ पर इकट्ठे हुए कुछ लोगों पर टॉमीगन से ोलियां चलाई, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई श्रीर ६ घायल हुए।

इस तरह की बेशुमार घटनाएं इस इलाके में जगह-जगह पर हुईं। छ मिसालें ही ऊपर दी गई है।

इस प्रकार बराबर गोलियां चलाने पर भी जब लोगन दबे ग्रीर ग्रहिसक ग्रहोहियों ने सूटाहेरा थाने पर कब्जा कर लिया, तो हवाई जहाज से जनता की ोड़ पर बम फेंके गए। फिर भी थाने पर पहले ही की भांति जनना का कब्जा ग्यम रहा।

जनता पर आतंक जमाने के लिए जिला धिधकारियों ने बहुत ही घृणित । ति से लूटने और आग लगाने की नीति को अपनाया। सिर्फ कांग्रेस कार्य- तिथों के ही मकान नहीं जलाए गए, बिल्क निर्दोष गाँव वालों के मकान तथा हुल भी जलाये गए। किसी ने स्वप्न में भी न सोचा था कि सरकार जिले । जनता की आजावी की भाषनाथों को दवाने के लिए इस प्रकार के अत्या- । द करेगी। डा० इयामाप्रसाद मुखर्जी ने, जो उस समय बंगाल सरकार के मंत्री, वंगाल सरकार को अपने एक पत्र में लिखा था कि बंगाल सरकार की इस । श्वा की विश्व के बावजूब कि शान्ति व व्यवस्था के संरक्षक सरकारी कर्म- । रियों द्वारा मकानों के जलायेजाने की सरकारी नीति नहीं है, मेरे पास इस । त के काफी सुबुत हैं कि इस पर अमल नहीं किया गया।

१६ अक्तूबर के भयंकर तूफान की बरवादी के १५ दिन के बाद तक स इलाके के कुछ हिस्सों में लूट और आग की कितनी ही घटनाएं हुईं।

इस के ग्रलावा स्थानीय मुस्लिम जनता को ग्रपने हिन्दू पड़ौसियों के रों को लूटने और आग लगाने के काम में सहायता देने के लिए ओत्साहित हया गया। सरकार ने मुसलमानों को हर प्रकार की सहायता देने का ही । इवास नहीं दिखाया, वरन सब दमनकारी कानूनों के पंजों से उन्हें बरी कर । या। दमन मे बचने के लिए उनको इस बात का ग्रादेश दिया कि वे अपने कानों पर भंडे लगा लें।

# कंटाई के बुछ आंकड़े

कंटाई सब डिवीजन में २२० स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया या खात्कार करने की चेष्टा की गई। १० हिन्दू स्त्रियों की गुण्डों के हवाले कर त्या गया। ९६५ घर जलाये गए, जिससे ५, ४१, ४३१, रुपये की हानि हुई। ०५९ घर लूटे गये, फलस्वरूप २,५५, २४६ रुपए की हानि हुई। १२, ६०१ शक्ति गिरप्तार किये गए, ६७२ को सजायें दी गईं। ६,६०५ लिखों के प्रहार से घायल हुए। ३०,००० रुपए सामूहिक जुर्माना किया गया। ४३८ स्पेशल काम्स्टेबस नियुक्त किये गए।

# स्त्रियों के साथ बलात्कार

जिले में शान्ति व व्यवस्था कायस करने के लिए जो तरीके अख्तियार किये गए, पुराने जमाने के जंगली को भी माल करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दलालों ने बाजारों, चौराहों और रास्तों में मनादी करा दी कि यदि देश की आजादी के लिए लड़ने वालों को उन्हें न सौंप दिया गया और लड़ाई बन्द न की गई तो लोगों की औरतों के साथ बाजारों में बड़े पैमाने पर बलात्कार किया जायगा। यह सिर्फ कोरी धमकी नहीं थी, बल्कि वस्तुतः बहुत बड़ी संख्या में औरतों पर पाशविक हमले किये गए।

१-९-४२ को महीपादल थाने के तीन गांव मसूरिया, दिहीमसूरिया श्रीर चंडीपुर को ६ हजार फीजी सिपाहियों द्वारा घेर लिया गया । गांव के मर्द, श्रीरत और बच्चे बड़ी बेरहमी से पीटे गए श्रीर उनके घरों को लूटा तथा जलामा गया । इन राक्षसों को इतने पर ही सन्तोष नहीं हुन्रा, बल्कि ४६ श्रीरतों के साथ बलात्कार भी किये । यही नहीं, हर श्रीरत के साथ दो, तीम श्रीर चार सिपाहियों तक ने बलात्कार किया श्रीर कई औरतें तो बेहोबा तक हो गईं।

ऊपर की मिसाल इस प्रकार की कितनी ही घटनाओं में से एक है।
यह सब घटन एं सरकारी छानबीन द्वारा पुष्ट हो चुकी हैं, परन्तु फिर भी
उन्हें दबा दिया गया है। मेरे पास ७२ स्रोरतों के पते और उनके बयान
मौजूद हैं। उनमें से कुछ बयान नीचे दिये जाते हैं:—

(१) "में श्रीमती सिन्धुवाल मैती, अधरचन्द मैती की स्त्री हूं और चन्डीपुर ग्राम, महिपादल थाने जिला मिदनापुर की रहने वाली हूं। मेरी भ्रवस्था १६ वर्ष की है। मैं एक बच्चे की मां हूं। ९-१-४३ को ६॥ वजे सुबह निलनी राहा कुछ फीजी सिपाहियों को लेकर मेरे मकान पर श्राया। कुछ सिपाही मेरे पित को जबरदस्ती पकड़ कर ले गये और इस प्रकार घर में मैं बिल्कुल भ्रकें ली रह गई। निलनी राहा मेरे पास श्राया श्रीर जबदंस्ती मेरे साथ वलात्कार किया। मैं बेहोश हो गई......।

''यह मेरे साथ दूसरा बलात्कार था"

इससे पहले इस स्त्री के साथ २७-१०-४२ को बलात्कार किया गया था। दूसरे बलात्कार के बाद जो जल्म आये, उससे आहत होकर यह स्त्री ९ दिन बाद ही मर गई।

यह म्बी बलाहकार के समय गर्भवती थी।

(३) में श्रीमती सुहाना वास, मनमधनाय वास की स्त्री तथा चडीपुर गाव, याना महिषायल, जिला मिदनापुर की रहने वाली हूं। मेरी आयु ३० वर्ष की हैं। भेरे एक गच्चा हैं। ९-१-३३ की बोपहर को निलनी राहा कुछ फौजियों के साथ हमारे मकान पर श्राया। कुछ लीग मेरे पित को जबरवस्ती पकड़ कर ले गए। में भी पिछले दरवाजे से भागकर बासों की फाडियों नी नरफ जा गही थी। गुम्हे पाछ से वो सिपाही जनरदस्ती पकड़कर मेरे सकान पर ल आए। उन्होंने मुम्हे बन्दूकों के कुन्वों से मारा और जमीन पर गिरा विया गिरे युह को कपड़े में बन्द कर विया। फिर कई श्रायमियों ने लगातार मेरे साथ बलात्हार किया। परिणामस्वरूप में बेहोंग हो गई।"

भगर गांव के मई और धीरत मिलकर इस पाश्चिक स्त्यानार का मुकाबिला न करते तो ऐसे बलात्कारों की तादाद बहुत अधिक होती। कुछ भौरती ने ता इन मानव शरीरधारी जानवरों को खुरे दिखाकर उनमें अपी सतीत्वकी रक्षा की।

इस प्रकार की घटनाग्रो में औरतों के गास काटने उनके कपड़े उतार-कर नगा करने, उनकी छातियां काट लेने तथा निर्देयना के साथ उनको पीटने तथा घायल श्रवस्था में उन्हें घसीटने की घटनाए शामिल है।

लोगों पर अन्धाबुन्ध मामूहिक जुर्माने किये गये। प्रपराधी और निर-पराध के धीच कोई भेद नहीं किया गया। प्रायः हिन्दुओं को ही सामूहिक जुर्मानों का शिकार बनाया गया।

इसके अलावा लोगों पर कई प्रकार के मत्याचार किए गए। छोटे-छोटे बच्चों को उठाकर फंक देने और गायों को मकानों के अन्दर ही जला देने के काफी उदाहरण मिलते हैं। एक बच्चे के ऊपर जूते पहनकर चलने से उसका पैर टूट गया। कुछ लोगों को नंगा कर उनके चूतड़ों में डंडे ठूंसे गये एक लड़के को नंगा करके कास्टिक सोड़े और चूने के पानी का चोल तैया। करके उसकी मूथेन्द्रिय पर लगावा गया। कहने का श्रर्थ यह है कि मिदनापुः जिले में श्रत्याचार करने में पाशविकता धोर बर्बरता को भी लज्जित कः दिया गया।

बैल्र घाट सब डिवीजन

इस सब डिवीजन में स्थानीय कांग्रेस कमेटी के मन्त्री श्री सरोजरंजन चटर्जी ने आन्दोलन की शुरुआत के लिए १३ सितम्बर का दिन नियत किया १३ सिताबर की रात को स्थानीय कांग्रेस-नेताग्रों के नेतृत्व में गांव वालों ने १०० से श्रधिक जत्थे बैल्र घाट में इकट्टेकर लिये गए। इनमें से कुछ ३० मील से भी अधिक की दूरी से ग्राकर बैलूर घाट कस्वे से ३ मील की दूरी पः अतिराई नदी के पश्चिमी घाट के किनारे डंगीघाट पर इकटे हो गए। प्रातः काल लगभग ५ हजार व्यक्ति जमा थे उन्होंने नदी को पार किया और नर्द के पूर्वी घाट पर तिरंगे भंडे का श्रीभवादन किया। लगभग ७ बजे सब लोग करबे की तरफ 'बन्दे मातरम' और 'करेंगे या मरेंगे' के नारे लगाते हुए वह दिये। रास्ते में नदी के पूर्वी घाट के अन्य गांवों के लोग भी शामिल होते गरं भीर उनकी संख्या ७ हजार के लगभग हो गई। जुल्स बैलुर घाट कस्बे ने बाजारों में होता हुआ खजाने पर पहुंचा। जुलुस के नेता ने खजाने के पहरे दारों तथा कर्मचारियों को इस्तीफा देकर जनता के ग्रान्दोलन में शामिल हैं जाने को कहा । इसके पश्चात वे लांग करने के स्थानीय सरकारी तथा ग्रर्थ सरकारी दपतरों पर आक्रमण करने के लिए चले। इनमें सब रिजस्टी दपतः डाकघर, सिविल कोर्ट बिल्डिंग, कोग्रापरेटिव बैंक, बंगाल ग्रासाम रेलवे क माऊट एजेंनी दफ्तर, जुट इंस्पेक्टर आफ़िस, श्रंग्रेजी शराब की दुकानें, कुषि विभाग के दफ्तर तथा बीज गोदाम,सहायक जुट इंस्पेक्टर ऋाफिस, भीरयुनियन बोर्ड ग्राफिस आदि स्थान थे। सब रजिस्ट्री दफ्तर को आग लगाकर राख कः दिया गया, सिविल कोर्ट को भी आग से काफी नुकसान पहुँचा। कोधापरेटिर बैंक बिल्डिंग को भी आग से हानि हुई। टेलीग्राफ के तार काट दिये गये तथ तारघर की मशीनों को तोड़ डाला गया। दूसरे दफ्तरों के कागजात तथ फरनीचर ग्रावि को भी नुकसान पहुँचाया गया । इसके पहचात् सारा जुलूर शान्ति के साथ कस्बे से लौट गया। इसमें न किसी व्यक्ति की चीट पहुंचा गई और न किसी व्यक्तिगत जायदाद को नुकसान ही पहुँचाया गया।

नदी के दूसरी ओर गवर्नमें इ के बहुत से धान के गोवाम थे, उन्हें जुलूर

वालों ने लूट निया। जिला मजिस्ट्रेट वहां पर हथियारों से सुसज्जित सिपाहियों को लेकर पहुँचे, लेकिन जनता के खिलाफ कोई कार्रवाई किये बिना ही बापस लौट गए। जन समूह के कुछ ग्रादमी सिमलताल नामक स्थान पर पहुँचे ग्रीर बहां से भी धान लूटकर ले गए।

जिला मजिस्ट्रेट को सूचना मिली कि अगले दिन थापन थाने पर जनता का आक्रमण होगा। सतः १५ तारील की सुबह हथियारों में सुमिजित लिपा-हियों को लेकर वह थापन पहुंचे। उधर प्रायः तीन सौ राजपूत, मुसलमान और संथाल थान की निकासी को रोकने के लिए तीलाघाट की और चले। इन दिनों प्रायः गांज के सब आदमी धान को बाहर भेजने के खिलाफ थे, क्योंकि वहांपर थान की कमी थी। जिला मजिस्ट्रेट भी थापन से हथियारवन्द सिपाहियों और इंगरवार को लेकर वहां पहुंचे। पुलिस ने अनता पर गोंकी खलाई। किंतु जससे कोई क्षित नहीं पहुंची और जनता शान्तिपूर्वक वापम चली गई। जिला मजिस्ट्रेट ने ६ दर्शकों को गिरफ्तार किया जो चहां पर घूम रहे थे। जनता का समूह मदनहार की तरफ चला और वहां हजारवार की दूकान को लूटा, क्योंकि उसने जिला मजिस्ट्रेट को सदद दी थी।

२२-९-४२ की आधी रात के सगय पुलिस के एक जल्ये ने जिसके पान बन्दूकों भी थी, चौकीवार और दफेदारों को साथ लेकर मुरदंगा में फूलचन्द मंडल के मकान पर छापा मारा । उन के विषय में यह कहा जाता था कि वह थौर उनके साथा बैलूरघाट की घटना मे थे। पुलिस बालों ने मकान का दर-वाजा तोड़ डाला और अन्दर घस गए और जिस कमरे में फलचन्द अपनी स्त्री भीर बच्चों के साथ सो रहे थे वहां जाकर श्री फुलचन्द की वेइज्जती की और जनका सामान लूट लिया। श्री फूलब्द के शीर मचाने पर गाँव की जनता जनके मकान की श्रोर बौड़ पड़ी। इस पर पुलिस ने जनता पर गोली चलाई। पर जनता के उमड़ते हुए जन-समृह को देखकर पृत्तिस वाले भाग गए। जो बाकी बचे, जनता ने उन्हें पकड़ लिया और रिस्तियों से बांध दिया। दूसरे दिन जब पुलिस के गिरफ्तारखुदा सिपाहियों ने छोड़ देने की प्रार्थना की तब जनता ने गाँव में एक सभा की और उसमें यह तय पाया कि यदि वे लोग कांग्रेस के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कर वें भीर इस बात का विश्वास दिला वें कि सरकारी नीकरियाँ छोड़ देंगे तो उन्हें छोड़ विया जायगा। विचारे पुलिस वालों ने फीरन ही कांग्रेस के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जनता ने फौरन ही उनकी खोड़ विया, पश्चात् उनको भोजन कराया और इस प्रकार वे 'बन्देमातरम्' का गान गाते हुए तथा गान्धोजी की जय के नारों के साथ विदा किये गए।

रुष। ४२ को पुलिस इंस्पेक्टर श्रीर सब इस्पेक्टर हिश्यारवाय पुलिस जत्थे के साथ मुरदंगा एक पुलिस के जत्थे को बचाने के लिए गए। रास्ते में उन्होंने मुरदंगा से दो भील की दूरी पर दो गांव वालों को गिरफ्तार कर लिया जो श्रा फूलचन्द मडल के औष धालय से दवा लेकर श्रा रहे थे। उनके रिक्तेदार उनको छुड़ाने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर के पास गए, परन्तु उसने उन्हें डांट-फटकार दिया। बीरे-धीरे वहां लगभग सौ श्रादमी इकट्ठे हो गए। बातचीत चल ही रही थी कि पुलिस ने जनता पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। बन्दूकों की स्रावाज सुनकर लगभग पांच छ: सौ श्रादमी जमा हो गए। जनता पकड़े हुए ग्रादमियों को छोड़ने के लिए चित्ताने लगी। स्थानों ने पुलिस पर धनुष-बाण से आक्रमण कर दिया। इस पर पुलिस वालों ने गिरफ्तार शुदा ग्रादमियों को तो छोड़ दिया ग्रीर भीड़ पर ग्रन्था-घुन्ध गोली चलाते हुए यापन की तरफ भागे। पुलिस के कथगानुसार ६६ बाल गोलियों श्रीर १० बम गोलियों का प्रयोग किया। बहुत से श्रादमी घायल हुए ग्रीर तीन ग्रादमी घटनास्थल पर मारे गए।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि सब स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्राहिसात्मक नीति का पूर्णतः पालन किया। यहां तक कि पोलियाना हाट पर जहां कि पुलिस के अत्याचार सीमा को पहुंच चुके थे, गांव के कार्यकर्ताओं ने घुटनों के बल बैठकर पुलिस की गोलियों का स्वागत किया। मेलकुरी के रहने वाले एक ७० वर्ष के बूढ़े श्री ग्राधार मंडल ने सर्व प्रथम अपने सीने पर गोली का स्वागत किया।

१४ सितम्बर को दांपहर के बाद जब जनता का जुलूस लौट चुका था, जिला मजिस्ट्रंट तथा डी० एस० पी० अपने हथियारवन्द स्टाफ तथा दिजापुर सदर से गोरखा फौज लेकर बैंलूरघाट पहुंचे। उनके आते ही गिरफ्तारियाँ शुरू हो गईं। ३० आदमी गिरफ्तार किये गए जिनमें तीन मुसलमान भी थे। १७ सितम्बर की सुबह को बड़े तड़के फौज की सहायता से तखाशियां शुरू की गईं। जिला मजिस्ट्रेट और एस० पी० स्वयं इस कार्य में हाथ बंटा रहे थे। तलाशी लेते समय बरतन, प्याले, प्लेट, फरनीचर, सन्दूक, अलमारी आदि लोगों का सामान तोड़-फोड़ विया गया। इसके बाद उत्तरी बंगाल और ढाका से पुलिस के जत्थे-के-जत्थे आने शुरू हो गए। इस अकार तैयार होकर जिला मजिस्ट्रेट और एस० पी० इलाके के अन्दर गए। मुरदंगा नामक गांव उनका विशेष निशाना बना। ढाका की ईस्टर्न फेंटियर रायफल, नामक टुकड़ी एक अंग्रेज अफसर की अध्यक्षता में मुरदंगा भेज दी गई। उलकी सह।यता के लिए

पुलिस भी थी। वहां के कुल ४२ मकान या तो धराशायी कर दिए गए या तोड़-फोड़ डाले गए। मकान के रहने वाले ग्रास-पास के जंगलों में भाग गयं। इस तोड़-फोड़ के बाद जिला मजिस्ट्रेट ग्रीर एस० पी० ने ग्रास-पास के मुसल-मानों की एक सभा की ग्रीर उन लोगों को भड़काया कि वे मुरदंगा गांव के आदिसयों का सामान लूट लें ग्रीर स्त्रियों का सतीत्व नच्ट करें। ग्रग्रेज ग्राफी-सर की मेहरवानी ते स्त्रियों का सतीत्व तो भव्ट होने से बच गया, परन्तु अफसर के चले जाने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ग्रीर एस० पी० ने १४७ मुसल-मानों की इक्ट्रा किया। उनकी मदद से गांव लूट लिया गया। ३ दिन तक लूट का सामान जैसे थान, चावल, फरनीचर, वर्तन, छतों के खपरैल, जेवर, क्पया-पैशा कवड़ा आदि बराबर गाड़ियों से ढुलता रहा। एक ग्रोर यह अन्या-चृत्व लूट चल रही थी, दूसरी ग्रीर गिरफ्तारियां भी जारी थीं।

े अक्टूबर सन् ४२ को मुसलमानों का गिरोह दिखाई दिया जिसका नेतृत्व एस० डी० ओ० खुद हाथ में रिवाल्वर लिए हुए कर रहे थे। और जो जिला मजिस्ट्रेट की आजा के विरुद्ध लाठी और भालों से सुसज्जित था। इस जुलूस ने हिन्दुओं के बहुत से धान के गोदामों की लूट लिया। इनमें सबसे बड़ा गोदाम श्रीयुत तिकोरीजाह का था, जिसमें १५०७ मन धान था।

बैलूरघाट के २९ हिन्दुओं पर ७५ हजार क्या सामूहिक जुर्मांना किया गया। एक-एक भ्राटमी पर दस-दस हजार तक जुर्माना किया गया। केवल एक मुसलमान को छोड़ दिया गया, हालाँकि उसका लड़का बैलूरघाट की घटना के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था। यह ध्यान देने की बात है कि बैलूर-बाट से श्रीधक-से-श्रीधक १५ हजार रुपए का नुकसान हुग्रा था। इस नुकसान को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया। इसके श्रालावा अलग-अलग व्यक्तियों से बिना किसी कोनून-कायदे के, रुपया वसूल किया गया।

#### कलकत्ता

कलकत्ता बंगाल प्रान्त की राजधानी है। यह भारत का सबसे बड़ा नगर है। इसमें एक ग्रोर जहां अनेक दर्शनीय इमारतें ग्रीर भव्य अट्टालिकायें हैं, वहां कच्ची फोंपड़ियां उनमें रहने वालों की दिरद्वता का प्रदर्शन करती हैं। शिक्षा ग्रीर उद्योग-धन्धों तथा व्यापार-व्यवसाय का केन्द्र होने के कारण कलकत्ता में राजनैतिक चेतना विशेष रूप से पाई जाती है। इसलिए जब सन् १६४२ का विद्रोह शुरू हुमा तो कलकत्ते में हड़तालें हुई ग्रीर बड़े-बड़े जुलूस निकले। अड़ी संख्या ग्रें जनता शामिल हुई। ग्रानेक मर्तवा जनता पर लाठी-चार्ज किया गया। ग्रश्च-गैस का प्रयोग भी किया गया। १३,१४ ग्रीर १६

अगस्त को गोलियां चलीं। सरकार के कथनानुसार इन गोली-काण्डों में ३९ मरे और १५ घायल हुए। हताहतों की यह संख्या सर्वथा गला है। एक अमरीकन संवाददाता के कथनानुसार १०० आदमी तो केवल १४ अगस्त को ही गोली के शिकार बन गए थे। विद्यार्थियों में आन्दोलन में अच्छा हिस्सा लिया। स्कूल कालेज लम्बे असे तक बन्द रहे। इन्हीं दिनों टेलीफान के तार काट गए तथा ट्रामों का आवागमन रोक दिया गया। फीजी लारियां लूट ली गई और जला दी गई। डाकखाने बरबाद किये गए तथा लेटर बक्स तोड़े गए। काशो-पुर की तीन जूट मिलों में हड़ताल हो गई। मोटर ड्राइवरों ने भी काम बन्द कर दिया। आनन्दपुर मैटल वक्स तथा डन्डन एलुमोनियम वक्स ने भी कुछ दिनों के लिए काम बन्द कर दिया।

बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ग़ैर कानूनी करार दी गई। वंगाल सिविल प्रोबेशन कमेटी के कागजात जब्त कर लिये गए तथा कांग्रेस सिविल डिफेस बोर्ड आफिस की खिड़ कियों को तोड़ डाला गया। शक्त प्रेम की तीन भशीनों को क्षित पहुंचाई गई, टाइप इघर-उघर फेंक विये गए, पानी के पाइप तोड़ दिये गयं श्रीर प्रेस पर कब्जा कर लिया गया। बहुत-सी दुकान भी पुलिस वालों ने लूटीं। गोलियां इस तरह अन्धाधुन्य चलाई कि एक सात वर्ष का बच्चा जो श्रपने मकान के बरामदे में टहल रहा था, तथा एक दूकानदार उनका निशाना बना। बहुत से श्रादमी घायल हुए जिनमें एक प्रेस का संवाददाना भी था। ६५ वर्ष के एक बुड्ढे को संगान की नोक द्वारा गन्दगी साफ करने के लिए विवश किया गया। अक्तूबर से दिसम्बर तक १५८ गिरपतारियां की गई जिनमें २० स्त्रियां भी थीं। ९ दिसम्बर सन् १६४२ को स्वतंत्रता विवस के उपलक्ष में जुलूस निकाला गया जिसको पुलिस ने तितर-बितर कर दिया। श्रीखल भारतीय चर्ख संघ की दूकान तथा श्रीखल भारतीय ग्राम उद्योग संघ के गोदाम पर पुलिस ने कब्जा कर लिया।

१६ अक्तूबर को क्रान्तिकारियों ने विलिगडन हवाई स्टेशन श्रीर धर्मतत्ला स्टेशन पर मोटरों में ग्रागलगा वी तथा द-१२-४२ को नीमतल्ला म दूकान- वारों पर विस्फोट बमों का प्रयोग किया गया। ६-१२-४२ को बालीगंज ग्रावि स्थानों पर दूकानदारों को रोक लिया। चार ग्राविमयों ने सियालवा में ड्राइवर से चाबी छीनकर बस को स्टार्ट कर दिया श्रीर स्वयं नीचे उतर गये। यह बस कालेज स्ट्रीट के पास किसी दूसरी कार से जाकर टकरा गई। गरियाहट्टा में एक कार जला दी गई। ५-१०-४२ को ट्रेन का एक फर्ट क्लास का डिब्बा, जो सियालवा से गुलुई जा रहा था, नष्ट कर दिया गया ५-१२-४२ को १९ श्राव-

मियों ने बी० एन० स्रार० के बुसकुरिया स्टेशन पर बमों का प्रयोग किया तथा स्टेशन के सब कागजात जला दिये। ३०-१०-४२ को बहू बाजार में एक एक्सा-साइज की दूकान पर बम फेंका गया। २१-१२-४२ को भवानीपुर में विदेशी शराब की दूकान पर वम 'फेंके गये। २१-१२-४२ को कुछ बम स्टाक-एक्सचेंज पर फूटे।

# म्रशिद्याद

बलदंगा और नाजीनगर के बीच टेलीग्राफ के तार काट दिये गए।
अजीमगंज सिटी रेलवे स्टेशन पर म्राकमण किया गया तथा उसे क्षति पहुंचाई
गई। इसी प्रकार की घटना को बेलडेंग्स स्टेशन पर हुई। रामवारा, पिटकाबेरी और रुकनपुरा के डाकखाने जला दिये गए। पटकावेरी में टेलीग्राफ के
दफ्तर को नष्ट कर दिया गया। एक गांजे की दूकान को भी वरबाद कर दिया
गया। नासीपुर के बुकिंग दफ्तर को नष्ट कर दिया गया। कासिम बाजार से
दहरनपुर जाने वाली गाड़ी का एक सेकेंड क्लास का डिब्बा जला दिया गया।
दरहनपुर सिलटेकनो को जला दिया गया। जंगीपुर म्युनिसिपल हाउस को नष्ट
कर दिया गया। राजगंज और सैंदाबाद के बीच लेटरबक्स जला दिये गए।

गंकर के एक कांग्रेस-कार्यकर्ता की सब चल सम्पत्ति जब्त कर ली गई। ९ नितम्बर को जुलूस में सम्मिलित लगभग ६० व्यक्तियों को हरीशमपुर में गिरफ्तार किया गया थौर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। बरहपुर के मकान के निवामियों को जिसमें स्त्रियाँ भी थीं, घायल किया गया। बलगा में ४,००० ६० सामृहिक जुर्माना किया गया।

### नदिया

गिरफ्तारियां

९५

रामाधाट टेलीग्राफ और टेखीफोन के तार काट दिये गए। पलासी भीर कुश्तियाँ मं भी टेलीग्राफ के तार काट दिए गए। कुष्णनगर रेलवे स्टेशन के लंग्प तोड़ दिये गए। कुष्णनगर की लोकल ट्रेन के चार फस्ट क्लास तथा सैकेंड क्लास के डिट्वं जला दिये गए। इसी गाड़ी का एक फस्ट क्लास का डिट्वा बाद में और जला दिया गया। मुरगचा रेलवे स्टेशन पर आक्रमण किया गया। और उसके सब काग्रजात जला दिये गए। रामनाधाट इवेकुएशन रिलीफ सेन्टर की छतें जलाकर राख कर दी गई। कुष्ण नगर के एक जुलूस पर तथा एक समा पर लाठी-चार्ज किया गया। जिसमें बहुत से आदमियों को चोटें आई। नवहींप के सात कमिस्नरों ने स्तीफे दे दिए।

#### हाका

कई दिनों तक ढाका में तथा जिले के ग्रन्थ स्थानों में हड़तालें रही

बहुत-सी सभायें हुई तथा जुलूस निकाले गये। विद्यार्थियों ने म्कूल कालज छोड़ दिए। ढाकेश्वरी चिरंजन तथा लक्ष्मीनारायण काटन मिल मे हड़ताले की गई। नारियागंज की सिविल तथा किमिनल कचहरियों पर पिकेटिंग की गई। ढाका सेन्टर य अखिल भारतीय चर्का संघ और रायपुर के अखिल भारतीय चर्का संघ पर कब्जा कर लिया गया।

ढाका की सड़कें रोक दी गईं। दयागंज में रेल रोक नी गई ग्रीर रेलवे के सामान को क्षति पहुंचाई गई। ढाका—निरयागंज की लाइन की पट-रियां उखाड़ दी गईं तथा तोनों शहरों के बीच कुछ दिन के लिए ग्रामटोरफ्त के साधन नष्ट कर दिये गए। कन्दरिया रेलवे स्टेशन पर ग्राफ्रमण किया गया श्रीर बहां के काग्जात जला दिये गए श्रीर स्टेशन जाने वाली सड़क को रोक दिया गया। ढाका के टेलीग्राफ तार काट दिये गए ग्रीर टेलीफोन स्विच बोर्ड में श्राम लगा दी गई। सरमीना टोला के टेलीफोन के स्विच शोर्ड को जला दिया गया। साइकलों के रिजस्ट्रशन नम्बर हटा दिए गए ग्रीर मुंशिया गंज में टेलीग्राफ के तारों को काट दिया गया। ग्रीटपाण तथा केनिगसन तार काट दिये गए।

ढाका के एक भूसा गोवाम को, जिसमें फीज के लिए भूसा इकट्ठा किया गया था, नष्ट कर दिया गया। दोलिया की नहर में एक मोटर फेंक दी गई और फीज तथा जल-सेना के गोवाम को क्षित पहुंचाई गई। ढाका में एक ए० धार० पी० की इमारत को नष्ट कर दिया गया। मुंसिफ की कचहरी पर धाक्रमण किया गया और कागजात जला दिये गए। फीज के लिए जमा किए हए भूसे में भ्राग लगा दी गई तथा गवर्नमेन्ड के कताई के कारखाने में चर्ली और सूत धादि को क्षित पहुंचाई गई। ढाका के कालेजिएट स्कूल के कागजात जला दिये गए औं माइंस के यंत्रों को क्षित पहुंचाई गई। सी० आई० डी० इन्स्पेक्टर के मकान पर, एस० आई० के मकान पर, बैरक्स पर, काजीताला पर, ढाका के जोतवाली थानों पर, सुतरापुर के एस० आई० के क्वार्टर पर, गन्धिरया हक्तवार के क्वार्टर पर, ढाका के नरेगंदी थाने पर, जोनकन रोड के एक रेस्टरां पर बम विस्फोट हुए।

१३ श्रगस्त को सखारी बाजार में कई जगह गोलियां चलीं, जिससे एक मरा, कई घायल, मुंसिफ की श्रदालत के सामने दो सिपाही घायल, ६ वार गोलियाँ चलीं, बहुत से घायल हुए, एक गरा। १५ श्रगस्त को सादरघाट पर एक मरा। श्रश्रेडहेड में एक मरा, ७ घायल जिनमें तीन मरे। १५ सितम्बर तासटोला में तीन मरे श्रीर एक घायल। २२ सितम्बर को नवाबगंज में ५ बार गोली चली जिससे दो मरे और ६ घायल हुए। एक सिपाही फीरन ही मर गया और एक बाद में मरा।

#### तिपरा

गिरपतारियां १७०, जिनमें १६ स्त्रियां भी सम्मिलित थी।

तिपरा म्युनिसिपैलिटी को गवर्नमेस्ट ने अपने होथ में ले लिया। चान्द-पुर में वो ए० आर० पी० पोस्ट नन्ट कर दिय गए। कोमाइल इनकम टैक्स दक्तर पर आक्रमण किया गया तथा इझाहीमपुर डेट सेटिलमेस्ट तोई और नर-सिंह पोस्ट आफिस आदि के भी कागजान जला दिये गए। इझाहीम यूनियन बोर्ड और बुरचंगा पोस्ट आफिस के कागजान जला दिये गए। राजपुर पोस्ट आफिस में भी यही नाटक खेला गया। पगमर, नक्ष्मी और लगाई के बीच टेलीग्राफ के तार काट दिये गए। कानीताला आर दुर्गापुरा पोस्ट धाफिस भी नष्ट कर दिया गया। खेरा पोस्ट ग्राफिस का एक लेटर बाक्स गायव कर दिया गया। हुर्गापुर यूनियन वीर्ड, ग्राफिस को नष्ट कर दिया गया। १४ नवस्वर को पुलिस स्टेशन चान्दाग्राम के निलाकी फीजी हवाई ग्रइंड को भी नष्ट कर दिया गया। इस जगह की जनता पर छ: सौ स्पया सामृहिक जुर्माना किया गया।

### सिलहर

रथ श्रगस्त से १५ सितम्बर तक ६९७ मुख्तार श्रीर वकी लों ने अपना काम बन्द कर दिया। इसके परचात् तो हचार मुहरिरों ने भी मुख्तारों और वकी लों का साथ दिया। ३१ अगस्त को सिलहट के पोस्ट तथा इनकम टैक्स श्राफिस और इक्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग आफिस पर श्राक्रमण किया गया और उसके काग्जात जला दियं गए। सुमानगंज की कचहरी में भी ऐसा ही किया गया। कुलोरा थाने श्रीर विश्वनाथ थाने में गय मव इन्स्पेक्टर के मकान के तथा बेनी बाज़ार के पोस्ट आफिस में आग लगा दी गई। कितनी ही जगह के लेटरबक्स भी जला दिये गए। टेलीग्राफ के तार काट दिये गए। तार के खस्बे गिरा दिए गए। सिलहट रेलवे प्लेटफार्म पर एक पेट्रोल का तथा दूसरा फौज के लिए खाद्य-पदार्थों से भरा रेल का डिब्बा जला दिया गया। एक गोरे सिपाही को भी जो वहाँ पर तैनात था जला दिया गया। रेलवे पटिरयों के हट जाने से ९ डिब्बे गिर पड़े। फौज के लिए जमा भूसे में और एक बाँस के पूल में आग लगा दी गई। तमाम जिले में 'भारत छोड़ो' आदि के २० हजार इक्तहार बाँटे गए। लगभग १०० मौलवी जनता में हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रचार करने के लिए नियुक्त किये गए। इस कार्य में सिलहट की जमीयतुल-

उलमा काफी हाथ बटा रही थी। ६० स्वराज्य पंचायतें स्थापित की गई। इन पंचायतों में सब जायता भगड़े धीर मुकदमे तय होते थे।

# फरोद्पुर

पलांस से बुदरानगर तक सब टेलीग्राफ के तार नाट विएगए। बसन्तपुर रेलवे स्टेशन नष्ट कर दिया गया। राधागंज ग्रीर बीजापुर के स्टेशन पर ग्राकमण किया गया ग्रीर वहां के काग्ज़ात जला विए। मंगा में कुछ ग्राफिसरों ने मुसलमानों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ अड़का कर हिन्दुग्रों के मकान लुटवा विए। बोलीताला के पास दादाई रेलवे स्टेशन के कुछ भाग में ग्राग लगा दी गई। ज़िलास्कुल फरीदपुर के हेड मास्टर के ग्राफिस में ग्राग लगा दी गई तथा सेटिलमेन्ट आफिस के काग्ज़ात भी जल। दिये गए।

# **मेमन**(पंह

#### गिरफ्तारियाः

888

येमनांसह के टेलीग्राफ के तार काट दिये गए। रेल की पटरी उखाड़ दी गई तथा नीलगंज में रेल के स्लीपर जला दिये गए। नेत्रकीण के रेलवे टेलीग्राफ के तार काट दिये गए। किशोरीगंज में भी ऐसा ही किया गया। नीलगंज डाकखाने के डाक के थेले छीन लिये गए। एक एक्साइज की दूकान पर कड़जा कर लिया गया श्रीर मेमनसिंह में भूसे के गोदाम में श्राम लगा दी गई। सेल्स टैक्स तथा इनकम टैक्स के दफ्तरों पर भी आक्रमण किया गया। तांगिल सिवल कोटं तथा सब इंस्पेक्टर के मकान में ग्राम लगा दी गई। रायर बाजार तथा अथरवरी के बाजार लूट लियेगए। स्यूनिसिपल बोर्ड आठ किमहनरों ने इस्तीफे दे दिए श्रीर कई वकीशों ने श्रमनी वकालत बन्द कर दी।

रायर बाजार के सरकारी बाजार की लूट के परिणामस्वरूप जब पुलिस ने गोलियाँ चलाई तो तीन ग्रादमी मारे गये तथा ग्रथरावरी बाजार की लूट के सिलसिले में पुलिस की ग्रथाधुन्य गोलियों से सी श्रादमी घायल हुए।

# राजशाही

नीगांव पोस्ट ग्राफिस जला दिया गया और बोलिया थाने पर ग्राझ-मण किया गया। एक चावल के गोदाम में भ्राग लगा दी गई। ग्रवादपुर सरकारी बाखार तथा गजलीबाजार लूट लिये गए। कासिबबरी पर ग्राझमण किया गया।

राजेश म्युनिसिपैलिटी के ७ कमिश्नरों ने इस्तीफा दे दिया।

# दीनापुर

बैलूरघाट में टेलीग्राफ के तार काटे गये। युनियन बोर्ड, सिविल कोर्ट, बहुत सी एक्ससाइज की दूकानें, सब राजिस्ट्री आफिस, सेंट्रल कोआपरेटिव वैंक आदि स्थान जला दिये गए तथा नष्ट कर दिये गए।

नोट:-इसका विस्तृत वर्णन एक दूसरे स्थान पर दिया गया है। यहां की रहने वाली जनता ने सब रिजस्ट्रार पर एक हजार क्या तथा ग्रॉनरेरी मस्जिस्ट्रेट पर दो सौ रुपया जुमीना किया।

# રંગાવુર

पारवतीपूर-कठियार रेलवे की पटरियां उखाड़ दी गई' जिससे कि एक रेलगाड़ी उलट गई। पारवतीपुर में मीलों (तक रेल की पटरियां जवाड दी गईं। स्टेशन पर आक्रमण किया गया और सिलीपर जला दिये गए । रंगिया-पुर स्टेशन की इमारत तथा क्वार्टर गय सामान के जला दिए गए और दो जोड़ी रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं। माईहाटे पर जीयाई मील रेल की पटरी उलाइ दी गई। सहसपूर से चन्दाई कोना तक तथा धपचांसी तथा सर-पूर के टेलीग्राफ के तार काट दिये गए । भीलपुर परे की रेलवे स्टेशन पर फर्स्ट तथा सेकेंड क्लास के डिब्बे जला दिये गए।

# जलपाईगुरी

कुमार ग्रामद्भार पोस्ट ग्राफिस और तहसील श्राफिस पर हए ज्ञाक्रमण के सिलसिले में मारवाड़ियों की बन्दूकों का लाइसेन्स जब्त कर लिया गया।

# दारजिलिंग

गिरफ्तारियां :

= सितम्बर को सिलीगुरी में गोलीकांड हुए । वर्द्**मान** 

१७४ सामृहिक जुर्माना ४५,५०० गिरफ्तारियां :

कालंस रेलवे स्टेशन और जमालुरगंज रेलवे स्टेशन, जमालपुर की देशी राराब ग्रीर गांजे की दुकानें, बमनी की देशी शराब तथा एक्साइज की दुकानें, कलना सिविलकोर्ट, वेगराई इवेकुएशन के दो मकान तथा वर्दवान का डाक बंगला, जमालपुर थाने के काग्जात और सामान, सागरी के इवेक्ए्शन कैम्प की सात छतों, कूस्मग्राम का डाक बंगला, बंकापुर का डी॰ एस० माफिस भीर उकरिद डी॰ एस० बी॰ माफिस मादि को लुट लिया गया, नष्ट

कर दिया गया अथवा जलाकर खाक कर दिया गया। जमालपुर में एक बन्दूक पकड़ी गई। बंकपुरी श्रीर उरीद यूनियनबोर्डों के दफ्तरों तथा भल्दानागर और सेठपुर की एक्साइज की दूकानों श्रीर कनीपुर में देशा जराब की दूकानों को जला दिया गया।

१।१०।४२ को गुसखुरा रेलवे स्टेशन के पास एक श्रंग्रंज टामी ने एक किसान को गोली से मार दिया जो कि सीर छेने जा रहा था।

#### श्चदा

वन्तरा के टेलीफोन और बिजली के तार काटे गए और हायड़ा बंस-भाट के ट्राम रोक दिये गए । वेमगची श्रीर बेवधिया रेलवे स्टेशनों पर टेलीग्राफ के तारों को कई जगह से काट दिया गया । कोलवरी में ट्रमट्रोली नष्ट कर दी गई और पंचनताली सड़क रोक दी गई। सानपुर पोस्ट श्राफिस थ्रटरोड पोस्ट श्राफिम तथा जिगार पोस्ट श्राफिस के काग्रजात स्टैम्प सहित जला दिये गए।

भी सागर रेलवे लाईन की पटिरियां उखाड़ दी गई छीर यह कोशिश की गई कि वृन्दाबन पुर की बी० डी० रेलवे की पटिरियां उखाड़ दी जाय । कन्जाकुर ग्रीर मनोवर यूनियन बोर्डों के कागजात, रज्ञनावाद यूनियन बोर्डों के कागजात, रज्ञनावाद यूनियन बोर्डे शांकिन, बिलिसतोर का डाक बंगला, चन्द्र और अलुनी के मिलिट्री आवजर-वेजन कैंग्य और कंचकी वायुदर्शक यंत्र, विश्वतपुर हवाई अहुं की दो छत, सोनामुखी, चन्द्रा श्रीर गंगाजल हाटी में एक्साइज की दूकान तथा सेलवोनी, केदानमाठी और कनोहापुर ग्रादि जगहों में एक्साइज की दूकानें, दोबीपुर, तोतालचिटी, ज्योहा, बिनू, करासाल, सिलमपुर, विवरद का बनूनियां भादि जगहों में एक्साइज की दूकानें, बेन्निया का डाक बंगला श्रीर श्रकुई का डाक का श्रीला श्रादि जला दिये गए, नष्ट कर दिये गए अथवा लट लिये गए।

२१ अगस्त को उलूबिरिया में एक सभा पर गोली चलाई गई। हावड़ा की जूट मिल श्रीर अनेक कम्पनियों में हड़तालें हुई। बिठूर श्रीर वादलनिरियापुर की थूनियन बोर्डों को सरकार ने अपने हाथ में है लिया।

> हुगली ५६५

गिरपतारियां :

कई जगह टेलीग्राफ के तार काट दिए गए। मार्टिन एन्ड को० तथा एन्ड को रेलवे के चम्पादंगा ग्रीर सोमड़ा ग्रीर हेवान के बीच रेल की पटरियां उखाड़ दी गई जिससे दो दिन तक रेलों का चलना बन्द होगया। ई० आई० आर० की युद्ध लाइनो पर के लक्ड़ी के तस्ते आदि हटा दिस गए। वा डिट्बे त्रिलकुल जला दिसे गए और कई रेल क डिट्बा को बड़ां क्षित पहुचाई गई। स्टेबनों ५र लम्प तोड़ दिसे गए और पटरियां उखाड़ दी गई। बोनेहीं-कटवा के नीन पुत तोड़ दिसे गए। आरामबाग खासमहल और बालीखाम महल के दफ्तर जिसमें जिले के सब खास महलों के कागजात रखे थे, नध्ट कर दिसे गए।

िनिष्कुल के बाजार से सिपाहियों के लिए खाने का जो सामान जा रहा था, रोक दिया गया। चान्दीताल ग्रीर भंडरीहाटी तथा कमर पुकारी मं इत्र गुएशन कमा और प्रती का पिलिटी ग्रावजरवेशन पास्ट नब्ट कर दिय गए।

बांदा गंज कृष्णनगर तथा गोहाटी, आरामवाग, परसराम, पुग्तराम-पुर की एश्माइज की दूकानों का नमस्त सामान जला दिया गया। कुमारपुकार और स्रहमदपुर के डाकबंगले को गत्र गामान सिंहन नष्ट कर दिया गया। देवखादा और विनयानांदा पोस्ट स्नाफिस जला दिया गया। पट्टल पोस्ट आफिस भी बरबाद कर दिया गया। १६ बार टेलीग्राफ के तार काटे गए। अनेक स्थानों पर डाक के यैले नष्ट कर दिये गए।

बेंची में यूनियन बोर्ड के कामजात और आफिन को नष्ट कर दिया गया। इर्म! प्रकार लगभग एक दर्जन यूनियन बोर्डी के कामजात जला निदये गए। एक दर्जन से अधिक स्थानों के पोस्ट आफिसों को बड़ीक्षति पहुंचाई गई और उनके कामजात नष्ट कर दिये गए।

हुगली जिला कांग्रेम कमेटी चाफिस, सिरागपुर ग्रीर एक प्रमुख कांग्रेस कार्यंकल्ति के भकान पर, जिनको गवर्नभेंट ने भ्रपने अधिकार में कर लिया था, जनता ने पुन: कब्जा कर लिया। श्रारामनाग की पुलिम ने वारो दगलके सागर कुटीर, कांग्रेस कैम्प में ताला लगा दिया था। जुलूस ने तालों को तोड़ दिया ग्रीर भ्रपनी राष्ट्रीय संस्था पर कब्जा कर लिया। एक लोरी, को जिसमें चावल भरा हआ था। जनता ने गंगा कटवा रोड पर पकड़ लिया।

नयापुर के ४० मकान-मालिकों को पुलिस ने बहुत अपमानित किया तथा ३५ को बडी बेरहमी के साथ पीटा।

कई स्यानिसिपल कमेटियों के सदस्यों ने इस्तीफे दे दिये। यूनियन बोर्डी के सदस्यों ने भी इस्तीफं दे दिये।

३०-१०-४२ को जनता ने चम्पाडाँगा बाजार पर आक्रमण किया।
कुछ सामान लूट लिया और कुछ नष्ट कर दिया। सूचना मिलने पर फौरन ही
वहाँ पुलिस आई और उसने जन-समूह पर गोली चलाना शुरू कर दिया
जिससे तीन क्यन्ति मारे गए तथा बहुत से जल्मी हुए।

## मदास में विद्रोह

मद्रास प्रान्त में दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप का करीन करीन सारा हैं दक्षिणी हिरसा वामिल हैं और देशी रियासतों को छोड़कर इसका क्षेत्रफर १,२४,३६३ वर्गमील है। काफी अर्से से इस प्रान्त की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें करीब ६८ प्रतिशत हिन्दू, ७ प्रतिशत ग्रुसलगान तथा ३८ प्रति शत ईसाई हैं। अन्य जातियों की तादाद बहुत थोड़ी है। भ्रावादी का ज्यादा तर हिस्सा द्राविड़ नस्ल का है और यहां द्राविड़ भाषाएँ ही बोली जाती हैं करीब १,६०,००,००० भ्रादमी तामिल बोलते हैं और १,५०,००,००० श्रादमी तें से करीब ४० प्रतिशत मलयालग । इस प्रकार हम् देखते हैं कि मद्रास प्रान्त में न केवल बहुत सी भाषाएँ प्रचलित हैं, बित्क वह अनेक जातियों भी बसी हुई हैं। इस कारण प्रान्त में तरह-तरह की सामाजिव और ग्राधिक समस्याएँ पैदा हो गई हैं। यहां दो भिन्न संस्कृतियों का सम्मश्रण हुआ और उसके फलस्वरूप एक नई संस्कृति पैदा हुई। द्राविड़ों की प्राचीव संस्कृति ने अर्थ-संस्कृति की बहुत-सी बातों को अपना लिया है, लेकिन उसम्भवानी विशेषताएं काफी मात्रा में मौजूद है। हम बिना किसी संकोच के यह कह सकते हैं कि संस्कृति के मामले में मद्रास सारे हिन्दुस्तान का अगुआ है।

इस प्रान्त के लीग श्राम तीर पर हमेशा हुकूमत के बफावार रहे हैं गोरखों के समान ही मद्रासियों ने श्रंग्रेजी सरकार को मदद दी है; किन्तु मद्रासियों को हम दुनिया के नागरिक भी कह सकते हैं। उनमें प्रान्तीयता की संकु चित भावनाएँ नहीं पाई जातीं। यही कारण है कि मद्रासी लोग दुनिया के हा हिस्से में फैले हुए हैं। वे कहीं भी श्रपने-श्रापको अजनवी-सा महसूस नहीं करहें तथा श्रपने को सभी प्रकार की परिस्थितियों के श्रनुकूल बना छेते हैं। वे पहने व्यक्तिवादी होते हैं। भावना-प्रधान होने के बजाय वे बुद्धिवादी श्रधिक हैं यह जनका बड़ा गुण है, क्योंकि इसकी वजह से उनमें श्रपने विचारों श्री विश्वादों के लिए जड़ने की ताकत, हिम्मत श्रीर दृढ़ता श्राती है। जब कर्भ राष्ट्र ने श्राजादी की लड़ाई शुरू की है, मदास ने उसमें काफी श्रातदार हिस्स

लिया है। समय-समय पर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को काफी जोर का भवका पहुंचाया है।

कांग्रेस के नेताग्रों की गिरफ्तारी की खूबर पहुंचते ही सारे मद्रास प्रांत में तहलका मच गया। लोगों के दिल रोष से भर गये। छेकिन मद्रासी उताबले नहीं होते, श्रहिसा के सिद्धान्त पर बड़ी दृहता के साथ वे हिके रहे। जगह-जगह हड़ताले की गई और जुलूस निकाले गए ग्रीर जनता ने बड़ी हिम्मत के साथ वान्ति पूर्ण तरीके से श्रपना विरोध प्रविश्ति किया। ग्रवश्य ही कुछ जोशीले नौजवानों ने लूट ग्रीर विध्वंस के काम भी कई जगह कर डाले।

अन्य सुबों की तरह मद्रास में भी नौकरणाही ने कठोर दमन-चक्र चलाया। रायनद और देखकोट में निरपराध जनता पर नृशंस अत्याचार किए गए। मलावार की पुलिस ने इस दिशा में खूब नाम कमाया। शायद इसीलिए सुबे में अनेक स्यानों पर आन्दोलन का दमन करने के लिए उसे गेजा गया।

श्राजाद ख़्याजात के बहुत-से न्यायावीओं ने पुलिस की ज्यादितयों की कठोर शब्दों में निन्दा की। चित्तूर के डिस्ट्रिक्ट तथा सेशनजज ने भारत-रक्षा नियम ५६ के मातहत जारी किया। मिजस्ट्रेट का हुक्म नाजायज करार दिया। इसी प्रकार हाईकोर्ट के जजों ने उन बहुत-से आदिमयों को रिहा कर दिया जिनको स्थानीय अधिकारियों ने भूठ-मूठ गिरफ्तार कर लिया था। मदुरा के डिस्ट्रिक्ट जज ने १३ मार्च १९४३ को सिटी मिजस्ट्रेट के द महीने की सख्त सजा के हुक्म को रद्दकरके श्री के० एस० संकरन को रिहा कर दिया। ऐसे और भी अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। इनसे पता चलता है कि नौकर- याही ने उन दिनों अपने अधिकारों का मनमाना दृष्ट्ययोग किया। छेकिन आजादी की दीवानों जनता भला ऐसे जुल्मों से कभी दब सकती थी? बाय-जूद सब अस्याचारों के उसने हिम्मत न हारी और लगातार कई महीनों तक भी अश्वादी की बहादूराना लडाई को जारी रखा।

मद्रास प्रान्त को कांग्रेस-विधान में तीन भागों में विभाजित किया गया है। उसके अनुसार आन्ध्र, केरल और तामिलनाड यलग प्रान्त माने जाते हैं। सन् १९४२ के विद्रोह में इन प्रान्तों ने क्या हिस्सा लिया, इसका अलग-अलग विवरण आगे दिया जाता है।

## সাধ্

आंध्र के लोग स्वभाव से ही बड़े स्वतंत्रता-प्रिय और देश-मक्त हैं। यहाँ के किसानों के दिलों में श्रपनी मातृभूषि के श्रति विशेष अनुराग है। दूसरे श्रांध्र के कांग्रेसी कार्यकर्त्ती संगठन-कार्य में बहुत कुशल है, उन्होंने सारी जनता को कांगेस तथा सहात्मा गांधी की पृकार पर सब कुछ बिलदान कर देने का तैयार किया है। उन दिनों तान के ग्राकमण का बतरों भी ग्रांध वालों के लिए कम नथा। १९४२ की ग्रंप्रैल के शुक्र में ही कोशनाडा ग्रौर विजगापट्टम जापानी बमबारी के शिकार वने। खतरे की उस घड़ी में सरकारी अपसरों तथा राव बहादुरों ग्रीर खाँ साहिबों का सारा मजमा जनता को ग्ररक्षित श्रीर ग्रसहाय ग्रवस्था में छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। जनता ने उस समय यह साफ तौर पर महसूस किया कि केवल राष्ट्रीय सरकार ही शत्रु के ग्राकमणों से अपनी रक्षा का इन्तजाम कर सकती है। इम कारण भी ग्रगस्त-श्रान्दोन वन सारे ग्रांध्न प्रान्त में बड़े जोरों के साथ खला।

यू० पी० की हैलेट सरकार का तरह मदास की रूथरफोर्ड हक्सत भी दमन की जबरदस्त हामी थी। वह आजादी की माँग करने वाले हिन्दुस्तानियों को मुचल डालना चाहती थी। सारे मद्रास में अयंकर दमन का बोल-बाला रहा, हालांकि सर टॉमस रूथरफोर्ड के बिहार चले जाने की वजह से वहाँ युवतप्रान्त जैसे नृशंस धौर पाशविक जुल्म शायद न हो सके । किंतु दयन अपना मक्सद पूरा न कर मका । जनता का उत्साह और जोश दिन-पर-दिन बढ़ता गया । किसानों, मज़दुरों, विद्यार्थियों, महिलाओं आदि सभी ने देश की पुकार पर अपनी बहादराना लड़ाई जारी रखी। आंध्र के बीर सपूतीं और देनियों की साहस-भरी कहानी अगस्त सन ४२ की अनेक अभर घटनाओं में ग्रपना खास स्थान रखती है। यद्यपि श्रांध्रमें डा० पट्टाश्रिसीतारामैयाको छोड़-कर कोई बोटी का नेता नहीं है। किन्तू, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, श्रांध्रके कांग्रेस-कार्यकत्ती संगठन-शक्ति ग्रीर श्रापसी सहयोग के लिए सारे देश में प्रसिद्ध हैं। गंतूर जिले के निदबरोलू स्थान में प्रो० रंगा का 'सगर स्कूल' हैं, जो हर साल कम-से-कम २०० उत्साही नौजवानों को देश की धाजादी की लड़ाई के लिए मैदानेजंग में भेजता है। श्रांध्र में किसानों का जबरदस्त संगठन है। यही कारण है कि बम्बई में देश के पूज्य नेताओं के गिरफ्तार होते ही ग्रांध्र में वह विशाल तुफान उठा जिसने नौकरशाही को जड़से हिला दिया । अनेक दिन तक, बल्कि यों कहिए, कई महीनों तक, जनता के उस जोशीले ग्रान्दोलन की बदौलत सूबे के कई हिस्सों में ग्रंग्रेजी सत्ता चूर-चूर होकर बिल-कुल खत्म हो गई।

श्रांघ्रमें विशाल जलूस निकाले गए, जगह-जगह ग्राम सभाएँ हुई भ्रीर तरह-तरह के जोशीले प्रदर्शन हुए । किंतु जब समभाने-बुभाने के लिए कोई नेता बाहर नहीं रहा तो कुछ हिस्सों में दमन का जवाब जनता ने हिसारमक तरीकों से विया। मि० चर्चिल यूरोप में शत्र के युद्ध-प्रयत्नों को तहस-नहस कर डालने को सड़का रहे थे। जनता ने अपने देश के अन्दर ठीक वही काम सुक्त कर दिया। फीजी भर्ती का विरोध किया गया, करवन्दी आन्दोखन चलाया गया और हुकूमत ढारा लगाई पाबन्दियों को खुले रूप में तोड़ा गया। इसके अलावा टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार काट डाले गए, रेलवे स्टेशनों को फूँक दिया गया; पटिरयाँ उखाड़ डाली गई, तथा डाकखानों, ग्रारामगृहीं आदि में भी ग्राग लगा दी गई। तीन महीनों की सरगमियों के बाद तोड़-फोड़ की कार्रवाइयाँ घीमी पड़ गई। सन् १९४३ में पिकेटिंग का बोल-बाला रहा। खुशी की बात यह है कि कोई सरकारी श्रफसर या जनता का श्रादमी हिसा का शिकार नहीं हुआ।

कोकनाडा, राजामुन्डी, भीमावरम् आदि शहरों में कई दिनों तक पुलिस राज्य रहा। गिरफ्तारियों तथा तमाम नागरिक ग्रिष्ठकारों के दमन का बोल-बाला रहा। बैजवाड़ा तथा ग्रन्य कई स्थानों पर शान्ति कायम रखने तथा रेलवे लाइनों की रक्षा करने के लिए फौज ब्ला ली गई। सरकार ने नए-नए आदिनेंस जारी किए तथा खास ग्रदालते कायम की। भीमावरम सचमुच ग्रांध्र का 'चीमूर' वन गया। ७० श्रावमियों पर सामूहिक हिंसा का ग्रिभियोग लगाया गया जिनमें १६ को फाँसी को सजा दी गई। छेकिन जुल्मों का प्रहार जनता की ताकत और भावनाग्रों को नहीं कुचल सका। ग्रनेक होनहार सपूत देश के लिए ग्रपने प्राणों पर खेल गए। ऐलोर के श्री डी० नारायण विराजू जेल के सख्त जीवन के फलस्वरूप ग्रपना सारा स्वास्थ्य ही खो बैठे। रिहाई के समय वे बिलकुल मृत्यु-शस्या पर ही थे और हपते भर के ग्रन्दर ही संसार से चल बसे। २१ ग्रावमी पृलिस की ग्रंथा-धुंख गोलियों के विकार हुए तथा १३७ व्यक्तियों के कोड़े लगाए गए, जिनमें से कहयों को तो ४६ कोड़ों तक का प्रहार वर्शकत करना पड़ा। लोगों पर ६ लाख से ऊपर सामृहिक जुर्माना थोपा गया।

आन्छ में तोड़-फोड़ के काम क्यापक रूप में हुए। १७ से प्रधिक रेलवे स्टेशन पूंक विए गये। कई स्थानों पर रेल की पटरियां उसाड़ दी गईं। किन्तु इससे किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। मदास और वैजवाड़ा के बीच करीब हक्ते भर तक तथा नरसापुर और नीड़वबोल के बीच करीब दस-बारह रोज तक गाड़ी बन्द रही। अकीडू और भीमावरम के बीच खुले तौर से करीब १ मील तक पटरी भी उसाड़ डाली गई थी। फीजी गाड़ियाँ भी गिराई गईं। तार काटने का काम सभी जिलों में करीब १५०० जगह हुआ। ऐसोर में आम सभा में पहले नोट्स देकर स्वयं सेवकों ने तार काटे। कई जगह डाक-

घर भ्रारामगृह तथा पुलिस के रेकार्ड म्रादि भूँक दिए गए। भीमावरम् में सब्
रिजिस्ट्रार का दफ्तर, पुलिस लाइन, तथा डी० एस० पी० का दफ्तर जल
दिया गया तथा तनकू में डिस्ट्रिक्ट मुन्सिफ कोर्ट के रेकार्ड जलाए गए। गंत् जिले के भ्रंगाल हालुके में कनुपर्ती के नमक क्षेत्र पर हमला बोला गया। भ्रमः में सरकारी कालिज की लेबोरेटरी में आग लगा दी गई जिससे करीब ५०००० रु० का नुकसान हुआ।

आजादी के इस जंग में आन्ध्र के विद्याधियों ने बड़े उासाह के सार्श हिस्सा लिया। करीव-करीव सभी कालेजों में मुकम्मिल हड़ताल रखी गई कई जगह तो लगातार महीनों तक संस्थाएं बन्द कर देनी पड़ीं। १०० से ऊप विद्याधियों ने कालेजों का हमेशा के लिए बहिष्कार कर दिया।

पश्चिमी गोदावरी श्रीर गंतूर के जिलों में आन्दोलन का जोर सबरें श्रीधक रहा। गंतूर में प्रतिबन्धों के बावजूद हड़ताल, जुलूस श्रीर सभाश्रों के आयोजन किया गया तथा कचहरी, थाने श्रादि सरकारी इमारतों पर हमतें किये गए। मुन्सफी, पुलिस-स्टेशन और तमाम सरकारी दफ्तरों पर जनता क कब्जा हो गया। १२ श्रगस्त को देहाती इलाके में सरकारी हुकूमत का बिल कुल खातमा ही हो गया श्रीर वहाँ राष्ट्रीय सरकार कायम करने की कोशिवं की गईं।

जनता के विशाल समूह ने बयात तालुक के शदर मुकाम और सर्वोडि नेट जज के दपतर पर कब्जा कर लिया, छेकिन जल्बी ही रिजर्व पुलिस बुल ली गई और उसने इन मुकामों को बापस छीन लिया।

ग्रांध्र यूनिवर्सिटी के पदधी दान-समारोह के मौके पर गवर्नर खुर गन्तर प्राने वाले थे। इस सिलसिले में सावधानी के तौर पर पुलिस ने १० दिसम्बर की रात की ही जनता के खास-खास नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जनता की भावना इस प्रकार दबने वाली नहां थी। उसने तिनवेली-गन्तूर रेलवे लाइन को कई जगह से उखाइ डाला, जिससे गवर्नर को मजबूर होकर बेजवाड़ा-गन्तूर लाइन से ग्राना पड़ा। जगह-जगह काले भंडे लगाए गए। स्टेशन पर यूनिवर्सिटी में भी काले झंडों का प्रवर्शन किया गया। त्रावणकोर की महारानी को इस अवसर पर भाषण देने के लिए खास अनुरोध करके बुलाया गया था, लेकिन गवर्नर का जैसा स्वागत हुआ, उसके देखते हुए ऐन मौके पर महारानी का प्रोग्राम बदल दिया गया। इस चान्सल ने ही महारानी का भाषण पढ़कर सुनाया। इससे नौजवानों में भारी रोध फील गया। गन्तूर की कुछ फीजी हुमारतें तथा ग्राड्नीय युद्ध मोर्चे का कुछ

हिस्सा लागों ने जलाक खाक अर डाला। श्राप्त्र के लोगों पर ४॥ लाख रुपए से भी ज्यादा सामूहिक जुर्भाना थोणा गया इसका तीन चौद्याई हिस्स। ख्रकेले गन्तूर जिले पर पड़ा।

पश्चिम गोवावरी के जिलों में ४५५ लोगों को (मरपनार किया गया। उनमें से १०० को तो रिहा कर विया गया, ४५ कजर उन्द रहे तथा ३१० को सजाएँ मिली। कम्युनिस्टों की संख्या दण्डिलों में २० तथा नजरवन्तों में ६ थी। दो उपनितयों ने जेल में थीर ४ ने जेल मे बाहर प्रपले प्राणों की धाहुति वी। २ फरार हो गए। करीन ४० प्रनुच्यों के वैतें लगीं जिलमे से कह्यों को तो ४६ प्रहार तक सहने पड़े। एक हरिजन विद्यार्थी कोड़ों की मार से बेहों घ होकर गिर पड़ा। ६६५०) ६० व्यक्तिगत छौर २६४५००) ६० सामूहिक जुमीना किया गया। ६ रेलवे स्टेशन, ५ लरकारी उपनर, १ लरहा की मट्टी तथा १ जमींदार का थाना फुँक दिए गए।

ऐलोर में कई स्थानों पर खुले आम मांध्र सरकुलर पढ़ा गया। टेलीग्राफ और टेलीकोन के तार कार डाले गए, दफा १४४ और १६ को बेधड़क तोड़ा गया तथा फ़ौज की हजार कोलिजों के बावजूद राष्ट्रीय संडा फहराया गया। शीमोवरम् में रेवेन्यू डिवीजनल धॉफिम पर तिरंगा लहराया गया ग्रीर अफसर की कंडे की सलामी देने तथा जनता के लाय ग्राम जुलूम थे शामिल होने को मजबर किया गया।

नेताओं की गिरपतारी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए देहातियों के एक मज़में ने रेवेन्यू डिबीजनल ग्रॉफिस को घेर लिया और पुलिस की वभकियों के बावजूद वहाँ से हटने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने गोलियाँ चलाई और इ होनहार सपूर्तों ने हमते-हँगते ग्रंपने गाणों की बाबुति दे दी। बहुत से लोग घायल हो गए। जिस डाक्टर ने उनका इलाज करके ग्रंपना नैतिक फर्ज ग्रंपा करने की हिम्मत की, उस पर ग्रदालत में मुक्टमां चलाया गया।

धनेकों करबों में मुकिम्बल हड़ताल रखी गई ग्रीर विद्यार्थियों न स्कूल कालेजों से मुँह मोड़ लिया। ऐलोर में हड़तालियों को निरफ्तार करके ५०) ६० हरेक पर जुर्माना किया गया। विद्यार्थियों ने जंजीरें खींच-खींन कर गाड़ियों का चलना मुश्किल कर दिया, जिसके फल स्वरूप उन्हें बेंतों धीर जुर्काने की सजा भुगतनी पड़ी।

पलाकल म्यूनिसपैलिटी तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने 'भारत छोड़ी' के समर्थन में प्रस्ताव पास किए। उनके खिलाफ नीकरशाही ने काफी मल्ल क्दम उठाए। कबूर मब-जेल में ४ सत्यग्रहियों को बड़ी बेरहमी के साथ पीटा गया तथा एक श्रन्य सत्याग्रही पर जेल से बाहर लाठी के निर्देय प्रहार किए गए। करीब २ महीने तक पुलिस ने भीमावरम् तालुक के श्रनेक गाँवों पर हमले बोले श्रीर देहातियों के साथ पाश्चिक मार-पीट की।

श्रान्ध्र में १३० व्यक्ति नजरबन्द किये गए और १७०० को सजायें दी गई। नीन जगह गोली-काण्ड हुए, जिनमें २१ श्रादमी मरे। १३७ व्यक्तियों को कोड़ों की सजा दी गई। द लाख से श्रिष्ठक रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया। १५०० जगह तार काटे गये, १८ रेलवे स्टेशन जलाये गये शौर ७ जगह रेल की पटरियाँ उखाड़ी गई। १० जगह पुलिस के रेकार्ड शौर डाकखाने श्रादि जलाये गये।

#### : 20 :

## केरल भी पीछे न रहा

केरल प्रान्त में मलाबार जिला, कनाडा जिले का दक्षिणी भाग तथा कोचीन एवं त्रावनकोर की रियासते—ये चार प्रदेश सिम्मिलत हैं। केरल प्रान्त को श्री शंकराचार्य जैसे संसार प्रसिद्ध धार्मिक तत्त्वज्ञ, श्री नारायण गुरु जैसे समाज-सुवारक तथा सर सी० संकरन नायर जैसे महान् राजनैतिक कार्य-कर्त्ता को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त है। यह प्रान्त सदा से ही राजनीतिक आन्दोलनों में श्राणे रहा है। सन् १६२१ के श्रसहयोग श्रीर खिलाकत श्रान्दोलन के समय यहां छः महीने तक बिटिश हुकूमत का प्रभाव नष्ट-प्रायः हो गया था। मलाबार के दक्षिणी जिले में तो सरकारी शासन एकदम पंगु बन गया था। मोपलों ने श्रपनी स्वतन्त्र सरकार कायम कर ली थी। यही कारण है कि जब सन् १९४२ में श्रान्दोलन का बिगुल बना तो यहां के निवासियों ने प्राणों की बाजी लगाकर ब्रिटिश हक्मत को उखाड़ फेंकने में सहयोग दिया।

बम्बई में नेताओं की गिरफ्तारी के साथ ही इस प्रान्त के प्रसिद्ध कांग्रेस कार्य-कलियों पर भी सरकार का प्रहार हुआ और ६ घंटे के अन्वर-अन्वर सर्व श्री केल्प्पन, के साधव मेनन तथा के० ए० बामोदर मेनन आदि मुख्य-मुख्य नेता गिरफ्तार करके जेल के सींखचों में डाल दिये गये। नौकर चाही के इस प्रहार के विरुद्ध लोगों ने हड़ताल, जुलूस, सभा आदि के रूप में अपना चिरोध प्रदिश्त किया। स्कूलों एवं काले जों में काफी अर्स तक हड़ताल चलती रही स्थान-स्थान पर बड़े-बड़े प्रदर्शन किये गये। प्रत्येक मुख्य कांग्रेस-कार्यकर्ता और विद्यार्थीं नेता पहले १० दिन के अन्दर-अन्वर गिरफ्तार कर लिये गये।

बहुत से स्थानों पर हजारों की संख्या में लोगों ने स्थानीय अदालतों और रिजब्दी आफिसों पर बावा बोला जिससे अधिकारियों को बाध्य होकर काम बन्द कर देना पड़ा। कुसम बाण्ड तालुका इस प्रकार प्रदर्शनों का प्रधान केन्द्र था। प्रयोशी में करीब एक हजार व्यापारियों की भीड़ ने मुन्सफी, पुलिस थाने तथा सब मजिस्ट्रेंट के औफिस पर हमला किया और उन्हें बन्द करना विया। इसके अब माड़ आको नी गाँव का ओर बढ़ी और वहा जाकर सभा के रूप में परिणत हा गई। सभा की कार्रवाई समाप्त होने पर लीग घर जाने लगे तो पुलिस ने उन पर छापा मारा और १० व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे लोगों का उत्साह औं। भी वढ़ गया और उन्हाने दूने जोश में सभाए करना तथा जुलूस । न शलना प्रारम्भ कर दिया। पुलिस ने बार-बार लाठी-चार्ज किया जिसमें सै हुई। व्यक्ति सस्त घायल हुए। लोगों ने सरकारी प्रदालतों पर िकेटिंग की और उन्हें बन्द करवा दिया। उत्तरी मलाबार कोर्ट तालीचरी को सबो अनेट जिल की प्रवालत तथा प्याली, कालोकट, पालघाट स्थादि स्थानों की मुन्सफिया शफो समय तक बिलकुल बन्द रही तथा सरकारी शासन प्रम बन गया।

चेमनचरां था छाटा धतालत पर हमला किया गया तथा उसकी इमारत को ताड़-फोड़ दिया गया आर सारा रेकार्ड जलाकर नष्ट कर दिया गया। कलाई के सरकारा लकड़ी के गांले म आग लगा वी नई। जिससे हजारो रुपय का सामान जलकर मत्म हो गया। तालीचरी प्रदानत में एक विस्फीट हुआ जिससे इमारत का कुछ हिस्सा नष्ट हो गया। कनोड़ा के सब-गोस्ट आफिस पर जम फेका क्या, जिससे गकान ने काफा क्षांत पहुँची और दिवालों के पत्थर ६३४ वर्ग गज म फेल नय गवर्नमेन्ट हाई स्कूल का शेड, जिसम कुछ क्लासे लगती थी, फूँक दिया गया। कराब आध मील तक के टेलीग्राम के तार जिलकुल नष्ट कर दिय गये जिससे तारो का आना-जाना कुछ समय तक जन्द रहा।

कोटायन मे नाच वहाती पटल-आफिसी के रेकार्ड जला विये गय। कुषुपरम्बा के पीस एक छाटी छाला का वपतर भी अग्नि देवता के मेट चढ़ा दिया गया। तालीभी सीर याहा के बीच मे एक रेलवे पुल बम से उड़ा दिया गया।

गाही धौर नादपुरम् लाइन के रेलवे-स्टेशनों को जलाने का प्रयत्न किया गया तथा कुछ स्टेशनों के कागज-गत्र जला भी दिये गये। माही के मुकाली स्थान का नमक डिपो तोड़-फोड़ कर नष्ट कर दिया गया। माही एव नादपुरम् सड़क के एक रेलवे पुल पर विरफीट हुआ। जिससे उसकी दीवारो एव खम्भों को बहुत क्षांत पहुँची। नादपुरम् की मुन्सफी थे भी बम फटा।

कालीकट और कलाई के बीच में एक रेलवे पुत्र पर विस्फोट हुआ, किन्तु अधिक आति न हो सकी। २१ अगरत की रात को यूरोपियन गोल्फ क्लब का मकान तथा कालीकट के पास मयार-धा का मोटर-शेंड जला दिये गये।

मन्चारी के पास एक सड़क का पुल बम से उड़ा दिया गया। हाईकोक मेगोरियल मोपला विद्रोह स्मारक को जलाने की कोशिश की गई, जिससे काफी क्षांति पहुँची।

उत्तरी मालाबार के चिमननचेरी स्थान में जनता की भीड़ ने रेलवे स्टेशन एवं सब रिजस्ट्री श्राफिस पर हुमला किया और उसे जलाकर भस्म कर दिया। मलाबार के कई जिलों में टेलीग्राफ तथा टेलीफीन के तार काटने का काम तो रोजमर्रा की चीज बन गई थी। कनानोर के पास परलीकुन्नू स्थान पर विस्फोट हुआ जिससे वहाँ का उक्खाना बिलकुल तहस-नहस हो गया। कुछ रेलवे स्टेशनों तथा पुलों को भी तोड़ा-फोड़ा गया।

एक दिन की बात है कि गवर्नर कानानोर कालीकट जा रहे थे। लोगों ने वस्त्रत स्थान के पास रास्ते में भ्रयंकर आग लगा दी जिससे गवर्नर की स्पेशल कार आगे न बढ़ पाई और उन्हें बाध्य होकर रात चम्बल में ही बितानी पड़ी। इसी प्रकार एक बार इरनाकुलम में गवर्नर का भाषण होने वाली था। सभा के लिए एक विशाल पण्डाल बनाया गया था। उत्तेजित जनता इसे सहन न कर सकी और गवर्नर के आने के कुछ मिनट पहले वह पण्डाल पर टूट पड़ी तथा उसमें बारों तरफ आग लगा दी। गवर्नर महोदय को निराश लौट जाना पड़ा।

पुलिस ग्रंघा-धुंघ लोगों को जेल में ठूँस रही थी। किन्तु सरकारी दमन से लोगों का उत्साह मंद होने की ग्रंपेक्षा ग्रीर भी बढ़ रहा था। यहीं कारण है कि दमन के बावजूद लोग नेताग्रों की जयंतियों ग्रादि उत्सव बड़े समारोह से मनाते थे। १६४२ में गाँधी-जयन्ती के दिन कालेजों, स्कूलों एवं वाजारों में इतनी जोर की हड़ताल रही कि चारों ग्रोर बिलकुल सुनसान छा गया। उस समय के वातावरण को देखकर यह ग्रच्छी तरह से ग्रनुमान लगाया जा सकता था कि जनता कितनी क्षुड्य है। जब नेताश्रों की गिरफ्तारी की खबर पहुँची तो गणपित हाईस्कूल तथा दो कालेजों के विद्यार्थी वाहर आगये ग्रीर अपने विद्यालयों के सामने प्रदर्शन करने लगे। शिक्षा-ग्रधिकारियों के समकाने-बुक्ताने ग्रीर पुलिस की लाठी-चार्ज की घमितयों का भी उन पर कोई ग्रसर नहीं हुआ।

कोलनगड़े के विद्याधियों ने तो काफी बहादुरी का परिचय दिया। जब पुलिस वाले रिवान्वर निकालकर खड़े हो गये तो भी विद्यार्थी भयभीत न हुए, प्रत्युत उनमें से कुछ उत्साही एवं जोशीले विद्यार्थी श्रागे श्राये श्रीर एक श्राहिसक सिपाही की भाँति उन्होंने श्रपने कुर्ते हाथों से फाड़ कर श्रपनी खूली छाती को रिवान्वर के श्रागे कर दिया।

पुलिस के वमन की कहानी सुनकर बाईपुर की जनता उत्तेजित हो गई तथा उसने नदी में खड़े हुए कुछ मोटर बाटों एवं देहाती नावों को जला दिया।

तालीचरी सेशन कोर्ट में एक विस्फोट हुन्ना जिससे कोर्ट की इमारत को काफी क्षति पहुंची।

फिरोक के कुछ व्यक्तियों ने रेलवे-पुल पर तीन बम रख दिये। गाड़ी की घड़घड़ाहट से दो बम स्वतः ही पटरी से नीचे गिर गये। तीसरा गाड़ी के नीचे आने से फटा, किंतु उससे कुछ नुकसान न हो सका।

सरकार का दमन-चक्त बड़ी उग्रता से चला। लोगों को पीटना, उनके घर जला देना, उनसे मनमाने पैसे वसूल करना, उनकी बहन-बेटियों को बेइज्जत करना, आदि तरह-तरह के ग्रत्याचार हुए। लोगों ने सरकारी दमन का काफी ग्रस्तें तक मुकाबला किया, किंतु मुख्य-मुख्य कार्यकर्ताग्रीं के जेन भेज दिये जाने से श्वान्दोलन का बाह्यरूप बहुत श्रंशों तक घीमा पड़ गया। किंतु कांति की ग्राग लोगों के हृदयों में ग्रन्त तक घघकती रही।

एक ग्रोर तो लोग सरकार्रा दमन की चक्की में पिस रहे थे, तो दूसरी ग्रोर श्रकाल अपनी भयावनी ग्रांखों से समूचे प्रदेश को चूरने लगा। बर्मा के पतन के साथ यहां की भोजन-समस्या विकट हो गई; क्योंकि वहां से ग्राने वाला चावल बन्द हो गया। लोग भूखों मरने लगे। सरकार ने लोगों की सहायता करने में कुछ उपेक्षा दिखाई। किंतु कांग्रेस-कार्यकर्ताओं ने ग्राम-सेवा-संघों का पुनद्धार किया, उन्होंने अन्य प्रान्तों से भी श्रन्न प्राप्त करने की कोशिश की। किंतु सरकार का पूरा सहयोग न मिलने के कारण श्रन्न प्राप्त करने शिश्च प्राप्त किये हुए श्रन्न को लाने में पूरी सफलता नहीं मिल सकी। परिणामस्वरूप काफी लोग भूखों मरने लगे तथा काल के श्रनिवार्य साथी हैं जे एवं चेचक ने बोगों को घर दवाया। सरकारी विज्ञिष्त के श्रनुसार भूख एवं बीमारी से करीब ४० हजार व्यक्तियों की जानें गई।

मुख्य-मुख्य कांग्रेस नेता जे लों में बन्द थे, श्रतएव सहायता-कायं जितना हो सकता या उतना नहीं हो पाया। फिर भी श्रन्य प्रान्तों के कार्यकर्ताश्चों के सहयोग से 'कोलेरा रिलोफ कमेटी' स्थापित की गई। श्रीखल भारतीय हरि-जन सेवक संघ के प्रधान श्री ठवकर बापा एवं श्रीमती कमलादेवी ने श्रकाल एवं बीमारी से आकान्त प्रदेशों का निरीक्षण किया। उचर श्री के० बी० गोपाल मेनन तथा श्रीमती जी० सुशीला ने कांग्रेस स्वयं सेवकों की सहायता से उपचार का कार्य श्रारम्भ किया। कमेटी की श्रोर से विभिन्त स्थानों पर १२०

सहायता-केन्द्र स्थापित कियें गये। इन केन्द्रों में कुल मिलाकर १२,१९२ मरीजों का इलाज हुआ, जिसमें ९,४१२ व्यक्ति ठीक हुए। महामारी एवं अकाल के कारण बहुत से घर बरबाद हो गये, जिससे छोटे-छोटे अनाथ बच्चे सड़कों पर वूमने लगे। ग्राम-सेवा-संघ ने इनकी रक्षा का भार ग्रपने हाथों में लिया और भारत सेवक समिति के स्वर्गीय श्रीयृत बी० ग्रार० तैयर की सहायता एवं सह-योग से कई स्थानों पर ग्रनाथालय लोले। ग्राज भी उस प्रदेश में चार ग्रनाथालय काम कर रहे हैं।

सहायता-कार्य के साथ-साथ कमेटी ने रचनात्मक कार्यक्रम को भा पूरे तौर से अपनाया। उसने 'देशीय महिला समाज' की सहायता से २० स्थानों पर कताई के केन्द्र स्थापित किये। इसी प्रकार दूसरे कार्य भी प्रारम्भ हुए। पर सरकार इन रचनात्मक कार्यों को भी सहन न कर सकी। उसने ग्राम-सेवा-संघ के मुख्य-मुख्य स्वयंसेवक गिरप्तार करके नजरबन्द कर दिये गये, सघ के दफ्तरों पर मे भंडे एवं साइनबोर्ड जब्त कर लिये गये तथा सघ की बैठक को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, संघ के प्राय: सभी दफ्तरों की तलाशियां ली गई मीर खास-खास कागज जब्त कर लिये गये।

अकाल एवं महामारी के बावजूद भी लाग लगातार सभाएं करते रहे। सरकारी पावन्दी को तोड़कर लागों ने कालाकट एवं बदगड़ा में विशाल सभाएं कीं। पुलिस ने लाठी-चार्ज किया, पर लोग कार्रवाई खत्म करके ही हटे। गांधीजी ने जब जेल में उपयास किया तो यहां के कुछ स्वय सेवक पैदल पूना की श्रोर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया श्रीर जेल के सींकचों मं बन्द कर दिया।

शांत एवं श्राहंसक प्रदर्शनों पर ग्रंधा-धुंध लाठी-चार्ज किये गये। तोड़-फोड़ के कामों में भाग लेने वाले व्यक्तियों का पता लगाने में बड़ी सख्ती एवं वर्ब-रता से काम लिया गया। निदांप व्यक्ति बिना वारण्ड के गिरफ्तार कर लिये जाते थे तथा जेल में उनके साथ बड़ा श्रनुचित व्यवहार किया जाता जाता था। प्रधान नेताश्रों को भी खाने, पीने, पहनने, सोने श्रादि की पूरी सुविधायें नहीं थीं, फिर बंचारे छोटे कार्य-कत्तिओं का तो जिक ही क्या? पुलिस बाले ग्रपनी इच्छानुसार रात को लोगों के घरों में घुस जाते थे धीर उनकी तलाशी लेते थे। इस प्रान्त की पुलिस फूठे केस बनाकर निर्वोध लोगों को फाँसने के निदनीय कार्य में भी पीछे न रही। नारायनन के मुख्य कांग्रेस नेताश्रों एवं कार्यकर्ताश्रों को पुलिसवालों ने तालीचरी षड्यन्त्र केस में फँसा लिया। उन पर उत्तरी मलावार के लोड-फोड के कार्मों का श्रीभयोग लगाया गया।

परिणाम स्वरूप नालन नामक व्यक्ति को १० वर्ष की तथा ५ अन्य व्यक्तियों को ७-७ वर्ष की सजाएं हुई। इसी प्रकार डाक्टर के० वी० मेनन आदि को कम्युनिस्टों की सहायता से की भारियर वस केस फँसाया गया। फलतः डाक्टर महोदय एवं उनके १० १५ साथियों को ७ से १० वर्ष तक की सख्त सजायों दी गई। केरल प्रान्त की जनता को इस आन्दोलन में दो पाटियों के विरुद्ध लड़ना पड़ा— एक अग्रेजी सरकार और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्टों ने अपने 'जन- युद्ध' नारे के साथ राष्ट्रीय आन्दोलन-कर्ताओं के विरुद्ध हरेक सम्भव तरीके से पुलिस की मदद की। तालीचरी की घटना है कि वहाँ के हाई स्कूल में हेड- मास्टर ने एक विद्यार्थी को 'महात्मा गांधी की जय' का नारा लगाने के अप- राध में जूते से पीटा। विद्यार्थियों ने इसके विरोध में हड़ताल कर दी। कम्युनिस्टों ने विद्यार्थियों का पक्ष लेने के बजाय अधिकारियों की सहायता की।

इस प्रकार सरकार ने इस भान्दोलन के सिलसिले में ७३० व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सजाएँ दीं तथा ३३ को नजरबन्द रखा। देश की ग्राजादी की लड़ाई में शहीद होने का सर्व प्रथम सीभाग्य श्री नवीनचन्द ईरवरलाल सराफ को प्राप्त हुआ। यह १९ वर्षीय छात्र था ग्रीर कालीकट के जमोरिन कालेज की इंटरमीजियेट कक्षा में प्रध्ययन कर रहा था। वह विद्यार्थियों का नेतृत्व कर रहा था। श्रतः इस पर कैस चला श्रीर उसे ७५) रु० जुर्माना या तीन महीना कैंद की सजा दी गई। लड़के की गरीब माता जैसे-तैसे रुपये जुटाकर अदालत में पहुँची, परन्तु वीर लड़के ने जुमीना देकर छटने के बजाय जेल जाना श्रीधक ठीक समक्ता । उसने कहा, 'माँ, यदि तुम जुर्माना अदा करोगी तो मुक्ते जिन्दा न पास्रोगी।' जुर्माना श्रदा न करने के कारण लड़के को ३ माह के लिए अलीपुरम् जेल में भेज दिया गया। जेल में ग्रस्वच्छ भोजन एवं रहने सहने भ्राटि की तकलीफ के कारण कुछ हा दिनों के बाद वह बीमार पड़ गया। डाक्टरों ने उसके इलाज में लापरवाही दिखाई। श्रीर एक महीने की बीमारी के बाद यह रिपोर्ट दी कि उसे मलेरिया नहीं, टाइफाइड है। जब उसकी हालत बहुत ही शोचनीय हो गई और ध्रधिकारियों को बंदियों और बाहर वालों ने काफी दबाया तो अन्त में मेडिकल अफसर ने जसे बेलारी हैडनवार्टर के अरपताल में भेज दिया। दुर्भाग्य से वहाँ पर भी उसका ठीक उपचार नहीं हुआ श्रीर इस प्रकार छूटने की श्रवधि के चार दिन पूर्व-- ३१ दिसम्बर १९४२ को वह बीर अपनी बूढ़ी माँ एवं भारत-माता को बिलखती हुई छोड़ बन्दी की हालत में ही इस संसार से विदा होगया । ग्राज नवीन इस संसार में नहीं है, किन्तू उसका बलिदान सदियों तक

देश के बच्चों में अपनी मातृ-भूमि की श्रान के लिए प्राय-स्यौद्धावर करने की पवित्र भावना जाग्रत करता रहेगा।

इसी प्रकार श्री कोम्बीकुट्टी मेनन तथा कुन्द्यीरमन ने श्री जेल में ही तिल-तिलकर कपने प्राण गंवा विये, किन्तु मातृभूमि की ग्रान पर किसी प्रकार का घटना नहीं श्राने दिया। केरल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व सभापित सर ग्राई० एस० प्रभू भी जेल में बड़ बीमार रहे। जब वे स्वास्थ्य की खराबी के कारण छोड़े गये तो बिलकुल ग्रस्थि-पञ्जर बने हुए थे। छूटने के कुछ हो दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्त्ता सर ची० कं० कुन्शी शंकर मेनन की मृत्यु भी इसी प्रकार हुई।

त्रावणकोर की सरकार ने शुरू से ही बड़ी सख्ती से काम लिया। ग्रभी तक जो रिपोर्ट मिल सकी है उसके श्रनुसार यहाँ पर कुल एक सी व्यक्तियो को विभिन्न समय के लिएजेल हुई।

कोचीन रियासत की जनता ने भी बड़ी बृहता के साथ 'भारत छोड़ां' प्रस्ताव का समर्थन किया। जिपुर एवं एरना कुलम (कोचीन) के विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय भाग खिया। पुलिस ने भी यहाँ खूब जोरों से दमन किया। उसने छात्राभ्रों तक को स्कूल के अंदर घृसकर पीटा। इस इलाके में कुल १५ व्यक्तियों को जेल की सजा हुई।

#### ताभिलनाड

तामिलनाड के निवासियों की प्रकृति आन्ध्र निवासियों की प्रकृति से विलकुल भिन्न है। उनकी बृद्धि तील है। वे प्रत्येक वस्तु को तर्क की कसीटी पर कसकर प्रहण करते हैं। तामिलनाड की संस्कृति उच्च कोटि की है तथा उनका अतीत बंहुत उज्ज्वल है। तामिलनाड के निवासी एक प्रधान नेता के पीछे जीवन देने वाले हैं। महात्मा गान्धी के प्रति विशेष श्रद्धा होने के कारण रचनात्मक कार्य-क्रम की और इनका खास मुकाव है। एक सच्चे राष्ट्रीय सैनिक का भांति यहां के निवासियों ने सवा से ही देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा बटाया है। तामिलनाडो अपनी चित्र को एक स्थान पर केन्द्रित करके आगे बढ़ते हैं। अतएव १९४२ में अन्य स्थानों की अपेक्षा यहाँ आन्दोलन अधिक सफल रहा। मद्रास, तंजोर, त्रिचनापल्ली, कुम्बाकनम एवं मदुरा आदि कई स्थानों पर आन्दोलन की गित बहुत तील एवं सुव्यवस्थित रही। आन्दोलन का रूप पूर्ण रूप से अहिसक रहा।

नेताश्रों की गिरपतारी का समाचार पाकर तामिलनाडी तिलिमिला,

उठे। ६ भ्रगस्त से समूचे प्रान्त में भ्राम हड़ताल प्रारम्भ हो गई। स्थान-स्थान पर विज्ञाल जुलूस निकाले गये, बड़ी-बड़ी सभायें की गई तथा भ्रन्य तरीकों से विरोध प्रविश्तत किया गया। कई स्थानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर पुलिस ने लाठी-चार्ज किया तथा ध्रश्रु-गैस छोड़ी। किन्तु लोगों का साहस कम नहीं हुआ। इस प्रकार समूचे तामिलनाड में अंग्रेज-विरोधी तहर प्रवाहित हो उठी।

श्रन्य प्रान्तों की भाँति तामिलनाड के विद्यार्थियों ने भी ग्रान्दोलन में सिक्तय भाग लिया। लाठी खाने या गिरफ्तार होने में सबसे आगे विद्यार्थी ही थे। विद्यार्थियों ने तोड़-फोड़ के कार्यों में भी भाग लिया, किन्तु अधिकांश में उनके कार्य महात्मा गांधीजी की नीति के ग्रनसार थे। नेताओं की गिरपतारी की सूचना पाते ही मद्रास के सभी विद्यार्थी विद्यालयों से बाहर निकल ग्राये। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कालेजों तथा ग्रन्य कालेजों के होस्टलों पर भण्डे फहराये गरे। एक दो होस्टलों के श्रधिकारियों ने जबरन भण्डे उतार लिये। विद्यार्थी इम अपमान को सहन न कर सके। वे होस्टल छोडकर बाहर निकल ग्राये। स्कूलों में करीब एक-डेढ़ सप्ताह हड़ताल रही । विद्यार्थियों के जुलूसों पर बुरी तरह से लाठी-चार्ज किये गये तथा २ सितम्बर को लीयल्ला कालेज के दो विद्यार्थियों को बैंतों एवं कोडों से भी पीटा गया। एक इंजीनिय-रिंग कालेज के विद्यार्थी, जिन्होंने सभी तक हड़ताल में भाग नहीं लिया था. इस घटना से उत्तेजित होकर ग्रान्दोलन की श्राग में कृद पड़े। जब लाठी-चार्ज से सरकार को सफलता न मिली तो उसने एक हिदायत जारी की कि श्रमुक तारीख तक जो विद्यार्थी स्रपनी कक्षाभ्रों में हाजिर न होंगे उनका नाम काट दिया जायेगा । किन्तू एक भी विद्यार्थी स्कूल में उपस्थित न हुआ । परिणाम-स्वरूप ग्राधिकारियों को कुछ समय के लिए स्कुल एवं कालेज बन्द कर देने पड़े। ग्रान्दोलन में भाग लेने के कारण विद्यार्थी गिरफ्तार करके जेल के सीखचों में त्रस्य किये गये।

तामिलनाड के मजदूर भी देश की झाजादी की इस लड़ाई में पीछे न रहे। हज़ारों मजदूरों ने भी झान्दोलन में सिक्तय भाग लिया मद्रास मिल्स हड़-ताल के कारण बन्द कर देनी पड़ी। इसी प्रकार बिक्सम कर्नाटक मिल्स, जे बिदेशियों के हाथ में थी तथा जिसमें युद्ध के लिये खाकी कपड़ा तथार होत था, काफी अर्से तक बन्द रही। इससे सरकार के युद्ध-प्रयास में काफी क्षति पहुँची।

प्रान्त की ग्रन्य श्रीद्योगिक मिलों एवं फैक्टरियों में भी काभी अर्से तव हड़तालें चलती रहीं। कोयम्बट्टर ऐसी हड़तालों का प्रधान श्रहा था। रेलवे कर्मचारियों ने भी हड़ताल में भाग लिया। जिससे बहुत-सी 'खू ' गाड़ियाँ बन्द होगई। मद्रास से कलकत्ता जाने वाली गाड़ी करीब २ सप्ताह तक बन्द रही। बैजवाड़ा के पास हड़ताल करने वालों ने ''गैंडू मैनों' की सहा-यता से लगभग २० मील की पटरी बिलकल उखाड कर फेंक दी।

### जिलों में आन्दोलन

तिसी जिला—इस जिले में वो स्थानों पर रेल-गाड़ियां गिराई गई— एक त्रिची-इरोड लाइन पर करूर के पास तथा दूसरी त्रिची-मदुरा लाइन पर त्रिची स्टेशन से थोड़ी दूर । रेल के स्लीपरों तथा पटरियों को हटाने काकार्य तो बहुत स्थानों पर ग्रीर काफी ग्रस्तें तक हुआ। तोड़-फोड़ के इन कार्यों को रोकनें के लिए मद्रास से जाने वाली प्रत्येक गाड़ी में दो डिट्ये सशस्त्र सिपाहियों से भरे हुए जाते थे। यही नहीं, स्थानीय सरकार ने गाँवों के श्रफ्सरों को यह हिडा-यत दे दी थीं कि वे रात-दिन गाँव वालों को रेल की पटरियों की निगरानी रखने के लिए तैनात रखें। मनीयाची जंकशन से जाने वाली सब बांच लाइनें उखाड़ दी गई। अधिकारी गाँव वालों को पकड़-पकड़ कर पहरा देने के लिए तैनात करते, किन्तु इससे कुछ लाग नहीं हुग्रा। श्राखिर १०० पंजाबी सैनिकों को घटनास्थल पर तैनात किया गया, तब तोड़-फोड़ का काम रका। मन्नार-गुड़ी स्टशन पर जनता की एक भीड़ ने हमता किया ग्रीर उसमें श्राण लगा दी। जब स्टेशन जल रहा था तो निवमंगलम् से एक गाड़ी वहां पहुँची। भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया ग्रीर श्रिधकारियों को गाड़ी वापस निदमंगलम् छेजाने के लिये बाध्य किया।

रामनद जिला—तिक्वदनी इस जिले का सदर मुकाम है। अतएव जिले के लोगों ने यह निश्चय किया कि तिक्वदनी की और प्रस्थान किया जाय भीर रास्ते में ग्रंग्रेज़ी सरकार का जो भी चिह्न दिखाई दे उसे या तो नष्ट कर विया जाय या अपने अधिकार में कर लिया जाय। लोगों ने पुलिस सब-इन्स-पेक्टर के पास भी हुक्म मेजा कि जनता का राज्य कायम होचुका है, अतः उसे जनता के सामने ग्रात्म-समर्पण कर देना चाहिए। इन्सपेक्टर लोगों के उत्साह को जानता था। इसलिए उसने समफ लिया कि लोगों की माँग का विरोध करना खतरे से खाली नहीं। परिणाम स्वरूप उसने अपने सब कर्मचारियों को प्राज्ञा दे दी कि सरकारी वर्दी उतार कर फेंक दें और किसी सुरक्षित स्थान में जोकर छिप जार्य। सबने वैसा ही किया। परिणाम स्वरूप पुलिस स्टेशन बिलकुल खाली हो गया और लोगों को उस पर अधिकार करने में कुछ भी भड़वनें न हुई। लोगों ने थाने की सब चीजें अपने अधिकार में कर लीं, सब

जेल तोड़कर कैंदियों को बाहर निकाल लिया तथा आद में तमाथ सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी।

इस घटना से लोगों का उत्साह बढ़ गया श्रीर वे बड़े जोश के साथ तोड़ फोड़ के कामों में जुट गये। यातायात के सब साधन नष्ट कर दिये गये। सड़कों तोड़ डाली गई। संयोगवश एक ब्रांच रोड तोड़ने से बच गई। फौज वाले उस रोड से काफी मात्रा में शहर के अन्दर श्राधमके। पुलिस वाले जो श्रब तक डर के मारे छिप गये थे, फौज की सहायता पाकर मैदान में आ खड़े हुए। फौज एवं पुलिस वालों ने लोगों पर श्रंबाधुंध श्रस्याचार किये। स्त्रिय के साथ बलात्कार किया गया, लोगों के घर लूट लिये गये तथा गाँव के गाँव जलाकर नष्ट कर दिये गये। लोग श्रंधा-धुंध जेल के अन्दर ठूँस दिये गये तथा उनको बुरी तरह से पीटा गया।

कोयम्बद्दर ज़िला—इस ज़िले के लोग पुलिस की ज्यादितयों का हाल सुनकर उत्तेजित हो उठे और उन्होंने चहरें के एक प्रसिद्ध हवाई ग्राहुं को जखा कर नच्ट-भ्रष्ट कर दिया। पुलिस एवं फौज काफी संख्या में घटना-स्थल पर पहुँच गई ग्रीर ग्रास-पास के २२ गाँवों को खतरे का स्थान घोषित कर बाहर वालों को ग्रन्दर नहीं घुसने दिया। इस प्रकार चारों ग्रीर से रास्ता रोककर मलाबार की स्पेशल पुलिस ने तरह-तरह के अत्याचार किये। गांवों के तमाम पुष्पों को गिरफ्तार करके एक ग्रत्यन्त तंग स्थान में बन्द कर दिया, जहां पर कि लोगों को एक दूसरे से जिलकुल चिपककर खड़ा रहना पड़ा। इस दर्वनाक स्थिति में लोगों को एक सप्ताह से ज्यादा वक्त न बिताना पड़ा। बन्दियों के भोजन का प्रबन्ध सरकार ने स्वयं करने के बजाय उनके घर वालों से करवाया बंदियों का बाहर से ग्राया हुग्ना भोजन तक चुरा लिया जाता था। सम्पन्न घरो को रात में हमला करके लूटा गया। जिस स्थान पर लोगों को बन्दी बनाकर रखा गया था, वह मजिस्ट्रेट के कैम्प के सामने ३६-४० गज़ की दूरी पर ही था। किन्तु ग्रपनी ग्राँखों के सामने लोगों पर ग्रत्याचार होते देखकर भी कानून के उस ठेकेदार ने कुछ कार्रवाई नहीं की।

तंजीर जिला—१४ अगस्त १९४२ को मद्रास सरकार द्वारा प्रकाशित एक प्रेस नोट के श्रनुसार १३ अगस्त की इस जिले के तीरूवाड़ी स्थान पर जनता की एक बड़ी भीड़ ने डिस्ट्रिक्ट मुन्सिफ-कोर्ट तथा सब-रजिस्ट्रार श्राफिस पर घावा किया श्रीर तिजौरियाँ तोड़कर सब रुपये-पैसे लूट लिये। उसने दूसरे श्राफिसों में भी तोड़-फोड़ की तथा कुछ जरूरी कागज़ात जला दिये।

## आन्दोलन के तूफानी केन्द

कोयम्बद्र — कोयम्बद्र का इलाका अपने उद्योग ग्रीर व्यवसायों की बदौलत 'मद्रास प्रान्त का श्रहमदाबाद' कहलाता है। यहाँ करीव ४० मिलें, कई बड़े-बड़े भाटोमोबाइल वर्कशाप, दो टैकिनिकल इन्स्टीट्यूट तथा एक इंजीनियरिंग कालेज हैं। ६ भ्रगस्त को सारे शहर में मुकिम्मिल हड़ताल रही श्रीर एक विराट सभा का भ्रायोजन किया गया। पोदनूर से सिंगनालूर जाती हुई एक मालगाड़ी गिरा दी गई जिसमें गोला-बारूद भरा हुआ था। कोयम्बद्र के फीजी हवाई श्रहुं को फूँककर राख कर दिया गया। भ्रनेक शराब की दुवानें जला दी गई तथा कचहरियों पर पिकेटिंग का जोर रहा।

मद्रास — देशिय नेताओं की गिरफ्तारी की सनसनी लेज खबर सारे मद्रास शहर में बिजली की तरह दौड़ गई । मुक्तिमल हड़ताल के ग्रलावा लम्बे-लम्बे जुलूस निकले; जिसमें विद्यार्थी ग्रीर मजदूर भारी तादाद में शरीक हुए । ११ ग्रगस्त को चेतपुर में कॉलेज के विद्याधियों के जुलूस पर लाठी-चार्ज किया गया, जिसमें कई नौजवानों के चोटे ग्राई। उत्तेजित भीड़ ने ईट ग्रौच पत्थरों से एक सब इन्स्पेक्टर तथा ४ कान्स्टेबलों को मरम्मत ,कर डाली । १२ ता० को टेक्नोलोजी स्कूल के जुलूस पर भी बोडवे में लाठी-चार्ज किया गया। जनता ने रेलवे स्टेशनो पर हमला बोल दिया, तार काट डाले, रेकार्ड जला दिए, पटरियाँ उखाड़ दीं तथा स्टेशनों को फूँक दिया।

भदुरा— आर्यं संस्कृति के पुराने केन्द्र में जगह-जगह जुलूस श्रौर प्रदर्शनों का बोल-बाला रहा। ११ ता० को जिला मिजस्ट्रेट की मौजूदगी में श्रान्दोलनकारियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिलमें ३ व्यक्ति धराशायी हो गए, १२ सख्त वायल हुए तथा २२ के हत्की चोटें श्राईं।

म्बकोशभ--१६ धगस्त को मुबह ७ वजे करीव १०००० की भीड़ ने विराट् जुलूस निकाल कर दका १४४ को खुळे तौर पर तोड़ा । उत्तेजित भीड़ ने इंट-पत्थर फेके, जिससे कुछ जिला एवं पुलिस ध्रविकारियों के चोटें भ्राई। लाठी-चार्ज तथा गोलियों के १६ राउण्ड दागे जाने पर भी जनता टस-से-मस न हुई।

विश्वंत के प्रत्य कार्य—सूत्रे में कम-से-कम १०० जगहों पर रेलवे-स्टेशनों श्रीर पुलिस-स्टेशनों को फूँका गया । जगह-जगह पटरियाँ उलाड़ी गईं तथा टेलीग्राफ भीर टेलीफोन के तार कार्टे गए । मलावार-कोचीन एक्स-प्रेस को तिरपुर में पूरे हफ्ते भर तक पड़े रहना पड़ा । कोयम्बट्स से करीब ९ मील दूर एक घाटी में फौजी कैम्प को गहरा नुकसान पहुँचाया गया। लोगों की भीड़ पहाड़ी पर जमा हो गई थ्रौर पत्थरों की वर्षा करने लगी। २०० टैंक जलकर बरबाद हो गए तथा थ्रौर भी काफी सामान नष्ट कर दिया गया। फौज ने भी २०-३० मनुष्यों को गोली का जिकार बनाया। देहाती इलाकों में भी सामूहिक रूप से विध्वंस थ्रौर विनाश के नाम किये गए। कोयम्बट्र से करीब २० मील की दूरी पर सभी सरकारी दफ्तर फूँक दिएगए। रामनद में स्टेशन जलाए गए तथा पटरियाँ खलाड़ी गई। दिसम्बर के महीने में कचहरी के धन्दर बमों का विस्फोट होते-होते बचा। ऐसे ही एक रोज मद्रास हाईकोर्ट के गालियारे में भी एक बम ऐन गौके पर फटने से बचा।

दमन—रारकारी ग्रीर रेलवे की जायदाद को नुकसान पहुँचाने के ग्रमराध में मनागगद्दी गाँव पर ५०,०००) ह०, त्रिवेली (जि० तंजीर) २०,०००) ह०, करायकुमी ५०,०००) ह० और पुलंकुरीची (जि० रामनद) पर ५०००) ह० सामूहिक जुर्माना किया गया। दफा १४४ तथा भारत रक्षा नियम ५६ और ३६ का पुलिस ने जिस मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया उसकी हाई कोट जजों तथा मेशन जजों ने बड़ी सख्त ग्रालोचना की। छोटे-छोटे ग्रमराधों के लिए बूढ़ों, बालकों भीर स्त्रियों तक के साथ भयंकर मार-पीट की गई। गांधी-जयन्ती का कार्यक्रम रोक देने के लिए सूठ-मूठ हवाई हमले की चतरे की घंटी का भी इस्तेमाल किया गया।

मदुरा में कपयू तोड़ने वाले अनेक व्यक्तियों को एक दम गोली से उड़ा दिया गया। एक आदमी जो अपनी बीमार पत्नी के लिए दवा लेने किसी ड।क्टर के यहाँ जा रहा था गोली का शिकार हो गया। इस समाचार को सुन-कर बीमार पत्नी भी चल बसी।

देवकोटा-काण्ड — नीकरशाही से देवकोटा में जो जुल्म ढाये वे रींगटे खड़े करने वाले हैं। हिन्दुस्तान के बिलकुल दक्षिणी किनारे पर स्थित इस कस्बे में तथा ग्रास-गास के देहातों में पूरे ग्रगस्त ग्रीर सितम्बर के महीनों में मार-पीट, लूट, स्त्रियों के श्रपमान ग्रादि ग्रत्याचारों का बाजार गर्म रहा। मलाबार पुलिस ग्रीर ब्रिटिश फीज ने लोगों की जिन्दगी दुश्वार बना दी। खहर पहनना तक भारी जुर्म समक्षा जाने लगा तथा प्रतिष्ठित घराने के भले व्यक्तियों को भी तरह-तरह के ग्रपशब्द सुनने पड़े ग्रीर मार-पीट तक सहनी पड़ी। बहुत से नीजवानों को हवालात में भी सख्त वेदनाएं गुगतनी पड़ी। कइयों के तो नांख्न भी उखाड़ ढाले गये।

मशहूर सरस्वती पुस्तकालय का सारा सामान पुलिस लूट कर ले गई।

कुछ गुंडों के साथ वे एक जाती है उत्सव में जा घुसे। दूरहे के साथ सार-पीट की और रंग में भंग कर डाला। बचारा, भोनी-भानी ग्रामीण जनना सब कुछ छोड़-छाड़ कर जंगलों में भाग जाने को मजबूर हुई।

जुल्स और श्रत्याचारों के जो बयानात मिले हैं उन्हें सुनकर कोई भी इत्सान अपने आपको कांबू में नहीं रख सकता। दिन-दहाड़े ध्वी जाति का सर्थं कर अपमान किया गया। २५ श्रास्त की आंविकयल में श्री कायूब मृतालियर की धर्मपत्नी का पुलिस ने बोर अपमान करने का बोर पाप किया। २६ अगस्त को जब श्री गोपाल केजबन तलाज न किये जा सके. तो उनकी असहाय स्वीं को खौफनाक यातनाओं का जिकार बनाया गया। १३ सितम्बर को विलंकतूर गांव से श्री मृलीक्टेच सरबई की ध्वी तथा ३ अन्य औरतों को वस मे बैठा-कर सब-जेल ले ग्राये। उन्हें नगन अवस्था में पेड़ से जकड़ दिया गया और ४ गोरे सार्जेंच्यों ने जथा पुलिस मैनों ने वह निर्वेज्ज श्रीर वहिष्यामा काण्ड रचा कि बंचारी असहाय महिलाओं ने अपने सिर पेड़ से दे मारे श्रीर नौकरशाही को असहाय महिलाओं ने अपने सिर पेड़ से दे मारे श्रीर नौकरशाही को असहाय महिलाओं ने अपने सिर पेड़ से दे मारे श्रीर नौकरशाही को असिशाय देनो हुई इस दुनिया से चल बसीं। उनके बाद के साथ भी न जाने नया-वया किया गया? अगले ही रोज श्री मृथीक्लेपा सरवई भी जिनकी उन्न ५५ साल थी, पुलिस की गोली के जिकार बना दिये गए। १५ सिनम्बर की श्री नगादी नायक सताये गए और आखिर में कत्क कर दिये गए।

२९ ग्राम्ल को यिद्वादनाय में श्री रामास्वामी सरवर्ष का मकान फूँक दिया गया ग्रीर उनके वहां न मिलने पर उनके दोनों लड़कों को निरफ्नार कर लिया गया। इसी प्रकार ग्रीर भी कई व्यक्तियों के मकान ग्रीर श्रान के भंडार जलाव र नष्ट कर दिये गए। बेनीयर गांव के लोगों को भी ऐसी हीं विपत्तियों का मामना करना पड़ा। घान के तीन सौ योरे लूट लिये गये तथा बाकी के खान देवता के भेंट चढ़ा दिये गए। एक व्यक्ति के खेत, जो इस समय बर्मा में था, लूट लिये गए तथा जला दिये गए। उसके पशु भी गोली के शिकार हुए। गांव की पांच स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया। ग्रथनगुड़ी स्थान पर तीन व्यक्तियों को पुलिस वालों ने हाथ-पांव बांध कर जूतों से खूब पीटा तथा उनके मुंह में जबरन पेशाब किया। कवायुकुड़ी मोनाई आदि कई गांवों के प्रायः घर ग्रीर धान के भण्डार या तो लूट लिये गये या जला दिये गए। कराईकुड़ी पुलिस स्टेशन पर प्रति दिन सैकड़ों व्यक्ति गिरफ्तार करके लाये जाते थे तथा उन्हें बुरी तरह नकलीफ दी जाती थी। देवकोटा जहर में एक मोहल्ले के व्यक्तियों को जबरदस्ती उनके घरों से निकाल कर बाहर कर दिया गया।

ब आरों को हुछ मियामा । सम्ब नहीं है जाने दिया गया । जन्हें कितनी गमीबन पत्नी पदो तीमा र । साफ हो भगभान लगाया जा सकता है।

मन्त का परिष्य । पात्राप्ति विकलाफ देने का एक नया राक्षसी तरीका पिता । वह करणार्थि । । मिन्द्रार करके शहर से ब्योलों नाहर जगत में है । पात्रे या। वह उनके प्राप्ति में नित्यवापूर्वक गरमी बढाई जाती थी तथा वेहोगी को हालव में उनके समाम कपडे जला कर उन्हें बिलकुल गगा करके छो। विया जाता था।

## बद्धामा यान्त

उड़ीसा १ प्रप्रैन सन् १६३६ से एक पृथक् प्रान्त वसाया गया है। यह नवीन प्रान्त उस प्रांतों के पिछण १ वना है जहां पर पिछम सामी तोग वहु-तायत से रहते हैं । उड़िया लोगों ने देन गिन हो। भावना विजेय स्प से पाई जाती है। इनका अपनी संस्कृति एवं भावा के प्रति विशेष अन्याम है। अन्य जब कभी भी उड़िया भाषी प्रदेश की बादने का प्रयत्न किया गया है तो उड़िया लोगों ने उसका लोग विशोध किया है। उनका कहना है कि आज-कण उड़ीसा यहनाने याले प्रदेश के उनके पूर्वणों का महाभारत-क क में उस्कृत साम्राज्य के नाम से एक विश्वत राज्य कायम था।

उड़िया लोगों में प्रान्ध-निनासियों को नमान खूबियां तथा बंगानियों की सारी किंगिया एक माथ गाई जानी है। इस प्रकार उनमें दो परम्पर विरोधी सांस्कृतिक भावनाओं का विगण हुआ है, जिलका प्रान्त के और विशेष कर वालामोर के उत्तरं जिलों तथा गंजम के दक्षिणी जिलों के राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन पर दाफी प्रभाव पड़ा है। प्रान्त में परम्परागत जमीदारों की सख्या काफी है, जिन्होंने अंग्रेजों के माथ मिलकर जनता का खूब शोषण किया है। यहां पर किमान संगठनों का भी जोर है। यहां पर किमान संगठनों का भी जोर है। यहां पर सिमान संगठनों का भी जोर है।

जड़ीसा के पूर्वी समृद्ध-तट पर अर्थल सन् १९४२ में जापान ने कई बिटिश जहाज ड्वो दिए। इससे जापान के आक्रमण का भय बहुत अधिक बढ़ गया। सरभार ने अपना सदर गुकाम कटक से उठाकर भीतर की ओर १६० मील दूर सम्भलपुर में वश्न दिया। यही नहीं, उसने यानायात एवं आवागमन के सभी साधनों को अपने हाथ में के लिया। साइकिलों एवं देहानी नावों पर भी उसका अधिकार हो गया। उसने यह हुक्म जारी किया कि समुद्री तट के स्थानों का तमाम धान एवं चावल तट से २० मील भीतर भेज दिया जाय। इस अक्ष्य नित्य नई मुसीबतों के कारण अंग्रेजी सरकार के प्रति लोगों के हृदय

में तीन कटुता के भाव उत्पन्न हो गए। कांग्रेस नेताश्रों ने समुद्री तट के देहातों का दौरा किया और लोगों की रक्षा के लिए जगह-जगह चूने हुए स्वयंसेवक तैनात कर दिये। उनका काम लोगों की हर तरह से मदद करना था। किन्तु सरकार को यह सहन नहीं हुआ। उसने उनके काम में हस्तक्षेप करना गुरू कर दिया। फलस्वरूप सहायता कार्य बन्द कर देना पड़ा।

इतने में ९ श्रगस्त को बम्बई में राष्ट्रीय नैवाश्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। समूचे प्रान्त में एक साथ कान्ति की ग्राग भड़क उठी। चारों श्रोर से श्रावाज ग्राने लगी, ''ग्रंग्रेज सरकार न केवल विदेशी शक्ति से हमारी रक्षा करने में ग्रसमर्थ है, बिल्क वह महात्मा गांधी, पं० जवाहर लाच नेहरू श्रावि राष्ट्र के नेताश्रों को देल की आंजादी की मांग करने पर गिरफ्तार कर जेल के सींखचों में बन्द करने का तैयार हैं। ग्रतएव ऐसी सरकार की, जो लागों की म्वतन्त्रता का ग्रपहरण करने में जरा भी ग्रागा-पीछा नहीं सोचती, जितनी जल्दी उखाड़कर फेंक विथा जाय उत्तना ही प्रच्छा है।" इस प्रकार प्रान्त के लोग ग्रंग्रेजी सरकार की मिट्या-सेट कर देने में जी-जान से लग गए।

उड़ीमा में ग्रान्दोलन का रूप सुव्यवस्थित नहीं रहा। जो कुछ लोगों ने किया वह इधर-उधर विखरे हुए रूप में हो। अन्य प्रान्तों की भांति यहाँ भी आन्दोलन का श्रोगणेश हड़तालों एवं सभाग्रों के रूप में हुआ। बाद में लोगों ने संगठित नथा ग्रसंगठित रूप में सरकारी इमारतों पर कजा करने का प्रयत्न भी किया। किन्तु श्रान्दोलन ग्रधिक नहीं वल सका, क्योंकि प्रधान-प्रधान नेता गिरफ्तार करके जेलों में बन्द कर विये गए थे।

इस प्रान्त के जमीदारों का खास तौर पर विरोध किया गया। जनता सिदयों से जमीदारों द्वारा विसती आ रही थी। अतएव उसने इस आन्दोलन से लाभ उठाया और वह जमीदारी प्रथा के तमाम वन्धनों को तोड़ फेंकने के लिए प्रस्तुत हो गई। जमीदार लोगों ने मुस्लिम गुंडों से सहायता ली। सरकार भी अपने विट्ठुओं की मदद करने से भला कब चूकती? उसने मुसलमानों को सामृहिक जुमीना देने से मुक्त कर दिया। कई स्थानों में सरकार ने भी मुस्लिम गुंडों को आन्दोलन-कर्ताओं को कुखलने एवं उन पर आतंक का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

यों तो समूचे प्रांत में प्रान्दोलन का दौर-दौरा रहा, किन्तु बालासोर, कटक श्रौर कोरापुर जिले इसके प्रधान केन्द्र थे। कोरापुर की प्रायः शत-प्रतिशत जनता ने, बालासोर के तीन-चौथाई क्यक्तियों ने तथा कटक के ग्राधे लोगों ने भान्दोलन में सिक्रय भाग लिया।

यन्य स्थानों की भांति उर्ड़ासा के विद्यार्थियों ने भी देश की आजादी की इस लड़ाई में प्राणों की बाजी लगा दी । उनके त्याग एवं बिलदान का पता इसी से लग सकता है कि आन्दोलन-काल में प्रकाशित होने वाली प्रत्येक सरकारी विश्वार्थि में आन्दोलन को ''आधिकारियों के प्रति विद्यार्थियों का विद्रोह'' नाम दिया जाता था। जनता को आन्दोलन-सम्बन्धी शिक्षा देने, हड़ताल करवाने, विशेष-सभाओं का संगठन करने तथा सरकारी शासन को पंगु बनाने के लिए आतंकपूर्ण कार्यं करने वाले ये विद्यार्थी ही थे। विद्यार्थियों की इन सरगरियों का यह प्रभाव पड़ा कि अधिकारियों को शिक्षा संस्थाएं काफी अरसे तक बन्द कर देनी पड़ी। विद्यार्थियों ने पिटलक संस्थाओं पर भी अधिकार जमाने का प्रयत्न किया। कई स्थानों पर तो उन्हें इस कार्य में बड़ी सफलता मिली। उन्होंने सरकारी अफसरों को इस्तीफ देने के लिए भी प्रेरित किया। उड़ीसा की छात्राओं ने भी अपने भाइयों के साथ कन्वे-से-कन्धा मिलाकर इस आन्दोलन में भाग लिया। कटक जिले के रायनशा गर्ल्स कालेज की छात्राधों का विशेष रूप से उल्लेख करना पड़ेगा।

उड़ीसा की स्त्रियों ने भी देश की आजादी की इस लड़ाई में पुक्षों से किसी प्रकार कम भाग नहीं खिया। एरम की बात है कि पुलिस ने प्रदर्शन-कर्ताओं पर गोलियां चलाई। उस समय करीब २०० की संख्या में स्त्रियां आगे बढ़ीं और गोलियों की बौछार में पुलिस के सामने जा खड़ी हुई। उन्होंने आजादी के पैगाम को मोहल्ले-मोहल्ले में पहुंचाया तथा घान छिपाकर रखने वाले ब्यांक्तयों को अपना अन्न गरीब लोगों को बांट डालने के लिए प्ररित किया। ग्राम पंचायत के पुलिस श्रिषकारी को भी अपने तमाम कागजात सौंप देने के लिए मजबूर किया।

कांग्रेस-मिनिस्टरी के इस्तीफा देने के बाद उड़ीसा में पार्ल की मेडी के महाराजा की अध्यक्षता में दूसरा मिनिस्टरी कायम हो गई थी। अतएव गवर्नर को अन्य प्रान्तों की मांति खुलकर खंलनं का अधिक अवसर प्राप्त नहीं हो सका। यहां के लोगों ने अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक उत्तेजना एव प्रतिहिंसा से काम लिया, किन्तु इतना होते हुए भी यहाँ दमन-चक्र की गति कुछ घीमी रही; इसके कई कारण थे। जापानी आक्रमण का भय मूर्तिमान होकर समूचे आन्त को निगल रहा था। अतएव प्रान्तीय सरकार का ध्यान इस तात्कालिक खतरे की ओर लगा हुआ था और वह किसी जन-धान्दीलन का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी अन्य स्थानों की भाँति यहाँ भी आन्दोलन में भाग लेने वालों पर गोलियां चलाई गई तथा लाठी-चार्ज किये गए जिससे

काफी लोग मारे गए तथा पे कड़ा पूरा वरह से घाय । हुए । बहुत स गाव लूट लिये गए तथा जनाकर नध्य कर विय नए । किया पर बतातकार भा हुए । साधारण जनता का भाँति-भा । की यातनाए का गई। नता लाग पकड़कर जैलों में दूँस विय गए । उनका सम्पत्ति अब्त कर की गई। रचनात्मक कार्य करने वाली संस्थाओ— जसे ग्यांचा प्राथम प्राप्ति पर भी कब्का कर लिया गया एवं बहुत संगावों पर साथूहक मुगाना तमाया गया।

उड़ीसा में ६ बार गाशी-काण्ड हुए और २४ जनह लाठी-चार्ज हुए।
७६ ब्रादमी जान स मारे गए और २२०३ पायल हए। कुल १,१६०००
रिपया सामूहिक जुमीना किया गया।

श्रव हुन उड़ीसा के आन्दोलन पर जिल बार प्रकाश डालग ।

#### SPIFIGE

सन् १९३५ के विवास में को गाउ ते ये। पमला कायम हा गई है।
सम्पूर्ण जिले में जायपुर के गहाराजा का जमीदारी है, किन्तु साथ में प्रमेजो
सरकार का भी आधिपत्य ह। अत्युत इस का आग बहुत ही अव्यवस्थित है,
जिससे यहां की जनता को बड़ी म्यावतीका सकता करना पहला ह। जमीदार
महोदय २० लाख रुपये की आपदना म स पेशकता के राप में सरकार को केवल
१६ हजार रुपए देते हैं।

नेतास्रों की भिरफ्तारी की स्वार पाते ही कार पट की जनता क्षृब्ध हो उठी। विरोध-स्वरूप जिले सर में स्थान स्थान पर हड़ताले की गई तथा जुलूस निकाले गए स्रोर सआए दी गई। लागों न उत्तेजना मं स्राकर तोड़-फोड़ करना प्रारम्भ कर दिया। टेलीफोन एवं टलीग्राफ क तार काट डाले गए। रेस की पटरिया खलाउकर फेंक दी गई। बहुत से स्थानों पर संरक्षित जंगलों के पेड़ काट डाले गए। रेन के स्लीपर नब्द कर दिये गए। पुल तोड़-फोड डाले गए। इस्पेक्शन बगले तथा फॉरेस्ट डिपार्टभेस्ट क प्राप्ति स्वस्य हमारते जनाकर खाक कर दी गई। पुलिस थानों पर खावा किया गया तथा सरकारी रेकाड़ फूंक दिये गए। स्कुलों, कालेजों एव शराब की अद्वियो परपिकेटिंग किया गया।

२८ अगस्त की बात है कि प्रान्त के प्रसिद्ध कार्य कत्ता श्री नक्ष्मण नायक के नेतृत्व में करीब २००० व्यक्ति मल्कनिशिर तालुका के महीली गांव में पहुँचे। उन्होंने गांव वालों के सहयोग से एक विद्याल सभा की। श्री नायक महोदय ने अपने भाषण में लोगों को अंग्रेजो सरकार से असहयोग करने के लिए उकसाया। पुलिस घटनास्थल पर मौजूद थी। पुलिस इस्पेक्टर श्री

नाधकवा गिपतार के के बान का आ जा। प्रामाणार प्रकृतिकार पाछ-पाछ यान को क्रार जान लगा ना। ५२ तहरन पर प्राप्तारिया । लोगा का अपन घर लोट जात का जाना ना । किंतु आराजा मन्ती के साव राष्ट्रीय नार तमात रहा इस ५२ पी। वाला न ारका १ हना पूर्व सूचना क गातो बस्ताना गृह कर्राच्या । परिणाम प्राप्त । प्राप्तान गएतया बहुत से बाल हुए। पुलिस जानकी स्वन-पिपान लास हा चाल्स नहीं हुई और उन्होन बन्त हालन जाने आ नाव पर नि राज्याली से वार फिया। कई अन्य व्यक्तिया ५ मा १० हा पहार छन। पर इतिना हीन रिसा तीमा न ४३ चार प्रामा व्या । उन्हान अस्तरा स्नान भापका प्रिस बाला के बगुल स दचा लिया और उप प्रदार एवं ०४ व्यक्ति भिरफ्तार नहां किया गासका। इस भिडन्त । जनपुर २८८ का एह फारस्ट गाउ, जो उस समय शरा के नरा न चूर या, नीड का भाग-दीड । हारण पुलिस स्टशन के पास वहन वाली नहरे में जा गिरा । स्थागन । पूर्वास द्वार चलाई गई लाठियो स उसका सिर पहले म ही जल्मा ही चुका था। प्रतएत नहर म गिरते हा उसके प्राण-पखर उब गए प्रार मृत गरार पाना पर तैरने लगा।

इस घटना १ ५ या १० ६० के बाद र लग्नर फ्रोन्पूर्विस मुद्दिरन्टन्डट उसा गाव म बहुन ब्रोर काम्रोध्या एव एनस तहानुभूति रखन बाठ व्यवितया पर भूठ केस बनाय गए। १६० नायक तजा उनक साजियो पर फारेस गार्ड का हत्या को अभियाग लगाकर कीस चलाया गया। श्रा नायक का फासो की सजा तथा उनक १० साथियों का खाजन्म बारावास का हक्य सुनाया गया। इस पर हाईकार्ट स अपोन की गढ़। यहा श्रा नायक श्रीर उनके साथ। विस्तुन निर्वाव सिद्ध हुए श्रीर सजाए रह कर वा गई।

श्रान्दोलन के प्रारम्भ क दिन। की बात है कि ६-७ ८ नार न्यिक्तियों का एक जुलूस श्री माध्य प्रधाना धीर दूसर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नतृश्व म दत् साम की श्रीर जा रहा था। जुलूस तक प्रधानी की प्रार के सकरे पुत पर पहुंचा ता पुलिस वालों के दा दल जी वना पहंज से ही तैनार थे, लागों पर दूर पड़े और एक साथ लाठ्या एवं गालिया की बीछार करन लग। पारणाम-स्वरूप १९ ट्यांकत शहीद हुए श्रीर सां स श्रीयक क दूरी तरह चाट गां । १४० व्यक्तियों को पुलिस गिरफ्तार करके है गई श्रीर कहवी पर पड्यन्त-केस चलाया।

जल म भी राजनीतक बन्दिया के साथ बड़ा पंशाचिक व्यवहार किया

गया। बन्दियों पर लाठियां एवं गोलियां चलाई गईं। कोरापट जल में करीब ५० राजनैतिक बन्दी पिंजड़ों में ही भून दिये गए। बहुत से बन्दियों को एक अस्यन्त छोटी अन्धेरी कोठरी में ठूंस दिया गया; जिससे कई दम बुटने के कारण मर गए। तीन व्यक्तियों को टांगें बाँध कर पेड़ से लटका दिया और बेतों और लाठियों से बुरी तरह पीटा। इस प्रकार हम देखते हैं कि नौकर-शाही ने अस्याचार करने में नाजियों को भी कोसों पीछे छोड़ दिया था।

इस जिले में १९७० व्यक्ति गिरफ्तार किये गए और ५६० विष्डत किये गए। नजरबन्दों की संख्या ११ थी। २ जगह गोली-काण्ड और २४ जगह लाठी-चार्ज हुए। २८ भ्रादमी मारे गए और २१४७ सक्त घायल हुए। अदा-लतों में ११,२०० ६० जुर्माना किया गया, जिसमें से ९३७१ ६० वसूल किया गया। ९००० की सम्पत्ति जब्त की गई, पुलिस ने ४ घर जला दिये। जिले में स्त्रियों के साथ १२ बलात्कार की घटनाएं हुई।

#### वालासार

इस जिले में भ्रान्दोलन की गांत काफी तीन रही। करीब तीन चौछाई जनता ने भ्रान्दोलन में सिकिय भाग लिया। नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना पाते ही स्कूलों एवं कालेजों के विद्यार्थी बाहर निकल प्राये। परिणाम-स्वरूप भ्राष्ठकारियों को काफी अर्से तक विद्यालय बन्द कर देने पड़े। शहरों एवं गाँवों में भी हड़तालें चलती रहीं। बड़े-बड़े जुलूस निकाले गए। शराब की भट्टियों भ्रीर शदालतों पर पिकेटिंग किया गया। इस जिले के बान्दोलन की यह विशेषता थी कि लोगों ने श्रंग्रेजी सरकार के साथ-साथ उसके पिट्टू जमींदारों का भी विरोध किया। किन्तु जमींदारों ने श्रान्दोलन को कुचलने के लिए भाड़े के टट्टू मुस्लिम गुण्डों से काम लिया।

इस जिले में सितम्बर के पिछले दिनों में आन्दोलन खूब जोरों से बला। स्थान-स्थान पर तार काटे गए, सरकारी संस्थाओं पर धावा बोला गया, सरकारी वंगले फूँक दिये गए तथा कितने ही पुल तोड़-फोड़ डाले गए। कई स्थानों पर लोगों ने सरकारी कमंचारियों एवं जमीदारों के विरुद्ध बल-अयोगभी किया। धामनगर और खड़िया धानों की हद में इस प्रकार के कांड श्रिष्टिक हुए। बालासोर के सब डिवीजनल-ऑफिसर की श्रदालत मे ६ व्यक्ति धुस गए और अधिकारियों के देखते-देखते सरकारी रेकार्ड नष्ट कर डाले गए। चीकीदारों की विदियों को भी श्रिष्ट देवता की भेंट चढ़ा दिया गया।

श्री मुरलीधर पंडा के नेतृत्व में एक गिरोह इस प्रकार के कामों में बड़ी तत्परता से भाग ले रहा था। इस गिरोह के लोग खल्लमखुल्ला सरकारी कर्मचारियों पर हमले करते थे तथा महाजनों को अपना थान का स्टाक, जो उन्होंने छिपाकर रख रखा था, भूखे लोगों को बाँटने के लिए बाध्य करते थे। पुलिस वालों की एक मज़बूत पार्टी श्री मुरलीयर और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करने पहुँनी। २२ सितम्बर की सुबह कटजाही स्थान पर उसका मुरलीधर तथा उनके ४ हजार साथियों से आमना-सामना हुआ। । श्री मुरलीधर के साथी पुलिस वालों के हमला करने के पहले ही उन गर टूट पड़े। सब-इन्स्पेक्टर और कुछ कान्स्टेबल बुरी तरह से घायल हुए। पुलिस नं ३५ राउड गोली चलाई जिससे जनता के ६ व्यक्ति मारे गये और पांच बुरी तरह से घायल हुए। पायलों में से २ व्यक्ति मारे गये और पांच बुरी तरह से घायल हुए। पायलों में से २ व्यक्ति मारे गये और पांच बुरी तरह से घायल हुए। पायलों में से २ व्यक्ति मारे गये और पांच बुरी तरह से घायल हुए। पायलों में से २ व्यक्ति मारे गये और पांच वहीं की को बुला लिया। श्री मुरलीधर ने देखा कि यदि में गिरफ्नार न हुआ तो सरकार मेरे लिए गांव वालों को परेवान करेगी। अतएव गांव वालों को बचाने के लिए उन्होंने अपने-आपको पुलिस के हाथों सौप दिया।

२३ सितम्बर को खड़िया पुलिस स्टेशन पर जनता की एक भीड़ ने हमला किया और अपने प्रसिद्ध की नित्तिकारी कार्यकर्त्ता को, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा था, छुड़ा लिया। जनता एवं पुलिस की इस भिड़न्त में पुलिस के कुछ कर्मचारी घायल हुए। २५ तारीख को पृलिस का एक दल २३ तारीख को हमला करने वाली भीड़ के नेताओं को पकड़ने के लिए ग्राया। लोगों को जब इसकी सूचना मिली तो वे पांच भी की तादाद में खड़ाडीह स्थान पर इकट्ठे हो गये। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को साफ कह दिया कि हम भ्रपने नेताओं को गिरफ्नार नहीं होने देंगे। यहां लोगों ने पुलिस वालों को चारों और से घेर लिया, किंतु उन्होंने गोर्ला खाकर जैसे तैमे श्रमनी जान बचार्ड।

श्रान्दोलनकर्ता श्रों की एक भीड़ ने एराम के जमींदार के मालगादाम को चेर लिया। जमींदार ने पुलिस में सहायता की प्रार्थना की। २० सितम्बर को वासुदेवप्र के थाने से पुलिस ग्रधिकारी १० सशस्त्र कांस्टेवलों के साथ एराम के लिए रवाना हुए। चौकादारों के पास सिपाहियों के पैले थे, जिनमें उनका सब सामान था। भीड़ ने चौकीदारों पर हमला किया ग्रीर हिषयारों से भरे पैलों को छीन लिया निपाहियों ने भीड़ से थैले छीनने की कोशिश की। भीड़ में उस समय करीब चार-पांच हजार व्यक्ति थे। पुलिस वालों की संख्या इसके सामने विलक्त ल नगण्य थी। ग्रतएव भीड़ ने बड़ी ग्रासानी से पुलिस वालों को एक खुले भैदान में घेर लिया। किंतु पुलिस वालों ने गोली चलाई भीर जैसे-तैसे स्थानीय जमींदार के एक निकटवर्ती पनके मकान में शरण ली।

रात प्रिंच । ।। ) ल १ ता सा १०० था । १०० व्या १० व्या १०० १० १० व्या १०० १० व्या १०० १० व्या १०० व्य १०० व्या १० व्या १०० व्या १०० व्या १०० व्या १० व

बाधनगरम पुलिय ते कि हुए भात एक निर्माण व्यक्तिया की एक मीन गर्मा वता का कार्य के वर्मान सार गय कि कि लायर हुए। ४० व्यक्ति मिरफ्ता में को गर्मा इस नट्स के असम संध्या कल्लामहाक्षिक का सान विरोध उल्प्रेयनीय है। यह कह वार या जिसन कि का आजादों के लिए नश्स प्राम कि नोर्म वार्य में त्राह थों। उपके मुहंधर तोन घात विभालिया लगी थीं।

सरकारी कर्षवार्ग जातानी शाक्रवण के सथ तकाप रह थे। नित्य नई अफ मने के कारण उनका पाना-पना सब अंद नया था। एक दिन की बात दी कि कुछ ने अब न्यांत्र पात्र पना ने प्रशिक्ष की कि कि कुछ ने अब निक्का के पश्चिक हिंगा की कि मार्थ के ना नायत से विवाह के भी के वर कुछ निक्का के पश्चित शिष्ट के पार्च के प्रशिक्ष की कि वर्ष के पार्च के प्रशिव जापानी बम कटा है। निर्देश पूर्ण पूर्ण पूर्ण के उनार कर फ कदी और गानी-कृती पहन वियाग है एक बियाग होने पर भी उनका विवास के एक बिकार के नाथ प्रस्तान कि एक वियाग कि नाथ प्रस्तान कि एक विवास कि सुक काम का कि सुक काम ना निर्देश के उन्हें समक्तान कुछ काम ना निर्देश के उन्हें समकान बुक्त कर गाया के एक

बालासीर जिले म २०० से प्राचक वर्जना विरक्तार किय गए और २५० नजरबन्द । रे जगह गोली कान्य हुए। ४२ आवर्ग मरे २७० मायल हुए। ६८०० ६० पामूहिक मुनाना किया गया।

#### 463h

कटक उनीका प्रान्त का अयर मुकाम है। प्रान्त का राजधानी भी यहा है। प्रताप्त यहा की जनता में राज गिनक जागृति विशेष का से हैं। प्रसिज भारतीय नेनाजा का गिरफ्तागं के पान कटक जिल के नना भी गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर जिये गए गियहा की जनता भी प्रान्य क्यानों का भाति क्षुड़े हो उठी और उसने अपने विशेष का निमिन्त क्यों भे प्रान्ट करना शुक्त कर दिया। जिले भर म हडतालों का ताता वच गया और स्थान-स्थान पर विरोध-सभाये की गाने लगी। अन्य स्थाना का भाति यहां के विचारिया न नी प्रांति गो इस लड़ाई म उत्ताहपूर्वन भाग निया। बटन राह्र ह तकार हार क्ष्मता तथा कालेंगों के छात्र एवं छात्राची ने अवनी पहार का त्या का हिया और अत्वीलन से जुट गरे। परिणाय- वर्षा अधि कारियों हा क्ष्मूल और कालेंज कार्या अर्म तक तहर रानने पर्। पर शारी जासन को प्रमृत्ता के लिए उप विचारियों ने सरकारी अफसरों को अपनी नोक्ष्मी प इत्नीफादन के लिए बाव्य किया। खेनचा कालेंज के एक वर्षा ने सरकारी नाकरी है इत्याफा दे दिया और आन्योलन में जरीक हा गया। इस कालेंज के हिए अधिकारियों ने कार्या प्रयत्न कि पा, जिलु हो स्वापन ने हैं है। अर्थान के लिए अधिकारियों ने कार्या प्रयत्न कि पा, जिलु हो स्वापन ने होता छानाओं को यह प मकी दी कि यांच तीन दिन के अर्थन के कराज में अजिन क होगी तो उनका नाम काट दिया जाया। पथा पीम शादि की मार्का को रायाने बद कर दी जाया। किंतु आजादी की दीवानो लड़ियों पर अधिकारियों की इस बेतावनी का कुछ भी असर न हुआ। कुट उन्हें जिल ना करों में कार्यज के दिवत र हमला किया और तकाम कार तान जाना होते।

विद्यार्थियों की हउताल की यह स्वा की कि गुनलभाना न भी अपने हिन्दू भाइयों के साथ इसमे पूरा नाग लिया। वटक का सुन्तिम हाई स्कूल बहुत दिनों तक बन्द रहा।

नवयुवकों द्वारा उत्तेमना पाकर लोगों ने पुनिस-यानों और अन्य सर-कारी सस्थामी पर माक्रमण करण मूळ हर दिया। नहुत-सी गण्यारी इमाण्या जला दी गई, जिनमें धरराणा का प्रक्रमाना, इस्तेषेत्रका हाउस, क्यतिम्हपुर की तहसील तथा महीरा का रैस्ट इंडिस, रेतेल्यू दपन भीर सिन्नाहियों के बेरक विशेष उल्लेखनाय है। स्थान-स्थान पर डेलोग्राफ भीर टेलीफोन के नार काट डाले गये। विस्तान्तर की करक के जनरत हिल्लान पर भावा किया गया और चौकीदारों की विविधों को फूक किया नया। १६ मगस्य की वात है कि कुछ कांस्टेबल गजनैनिक बन्दियों की जयपुर मव दिवी गत ले जा रह थे। ३ हजार नवध्वकों के एक मूड ते पुनिस नातों को गंक लिया। पुनिस के कुछ मादमी जल्मी हुए। उथर मजिस्ट्रेट ने गोनी बलान का हुक्म व दिया। २० राउंड गोली नसी निससे १ व्यक्ति मारा गया गया १० घानल हुए।

पुलिस का दगन-नक काफी नीव पर।। श्री गो उबस्तुदान याचार्य हरि हर श्रादि जिले के राभी प्रत्य काग्रेम-कार्यकर्शी गिरफ्तान कर लिये गए। तमाम कांग्रेस संस्थाये गैरकातूनी कराए द दी गई। कांग्रेस-दफ्तरों को पुलिस ने मोहर चपड़ी लगाकर अपने कब्जे में कर लिया। मुख्य-मुख्य काग्रेंसयों के घरो की तलाशियां ली गई तथा उनकी सब सम्पत्ति जब्त कर ली गई। १० अगस्त से ही कटक शहर में १४४ धारा लगा दी गई। भोलानन्द बाल सेवाश्रम जबरन बन्द करवा दिया गया। गांधी-श्राश्रम के मैंनेजर गिरफ्तार कर लिये गए और रहुना सायना-कुटीर को सरकार ने अपन कब्जे में कर लिया। एरसमा और तिरतोल थानों के बहुत-से गांवों में कमशः पांच हजार और तीन हजार रुपया सामूहिक जुर्माना लगाया गया। गजर्नर के स्पेशल श्रांडर के मुताबिक इन गांवों की मुस्लिम जनता जुर्माना देने से वरी कर दी गई। यही नहीं, सरकार ने मुसलमानों को आग्दोलनकारियों के विरुद्ध खड़ा करने के भी प्रयत्न किये।

### पुरी

पुरी के संस्कृत कालेज और देलांग थाने के विद्यार्थियों ने आन्दोलन में अमुख भाग लिया। पुरी कालेज के २५० विद्यार्थियों में से सिर्फ ६ विद्यार्थी कालेज में उपस्थित हुए; इन ६ ने भी बाद में हड़ताल में भाग लिया। इस प्रकार कई सप्ताह तक कालेज बिलकुल बन्द रहा। पुरी के एडवर्ड हाईस्कूल आदि दूसरे विद्यालयों में भी काफी असें तक हड़तालें चलती रहीं। १७ अगस्त को विद्यार्थियों ने एक विशाल सभा की जिसमें अंग्रेजी सरकार की कड़ी असलोचना की गई।

पुरी की जनता अन्य जिलों की अपेक्षा कुछ शान्त रही। सरकारी इमारतों पर इक्के-दुक्के ही हमले हुए। १६ सितम्बर को ५०० व्यक्तियों की एक सभा हुई। यह निश्चय किया गया कि नीमपाड़ा के सरकारी कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जाय। लोग थाने पर पहुंचे और उन्होंने बलपूर्वक उस पर कब्जा करने का प्रयस्त किया। उन्होंने पुलिस-कर्मचारियों पर ईट और पत्थर फेंके जिससे कुछ व्यक्ति घायल हुए। पुलिस ने इस पर ११ राउंड गोलियां चलाई, जिससे जनता का एक व्यक्ति मारा गया और ११ घायल हुए।

#### गंजम

इस जिले की जनता अन्त तक शान्त रही। उसने भ्रपना विरोध शान्तिपूर्ण एवं सगठित तरीकों से जाहिर किया। पारला की मेड़ी के महाराजा-काले ज के खात्रों ने भ्रपनी कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। पुलिस ने ६ विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया। १४ भ्रगस्त की इस इलाके के बार-बोर्ड के मेम्बरों ने इस्तीफा दे दिया। १५ तारीख।को छत्रपुर हाईस्कूल के ५०० विद्या-थियों ने हड़ताल की।

मठीली में करीब एक हजार व्यक्तियों की भीड़ ने शराव की भट्टी पर हमला किया। इसके बाद उसने स्टेट ख्राफिस पर धावा किया। मैंजिस्ट्रेट ने लोगों को काफी चेतावनी दी, किन्तु उन्होंने उनकी एक भी न मुनी। वे वहां से थाने की घोर भारटे। उन्होंने घिष कारियों को घमकी दी कि या तो थाना खाली कर दीजिये नहीं तो हम इसे नष्ट कर देगे। श्रधिकारियों ने लोगों की बात मानने से इन्कार कर दिया। इससे लोग उत्तेजित हो गये और वे श्रधिकारियों पर टूट पड़े। कई पुलिस कांस्टेबलों को चोटे श्राई। मजिस्ट्रेट के आर्डर से गोली चलाई गई। १० राउंड गोली चलीं, ४ व्यक्ति मारे गये और ३ जरूमी हए।

#### सम्भलपुर

गंजम जिले की भांति यहां की जनता ने भी अपना रोष शान्तिपूर्ण तरीके से प्रदक्षित किया। श्रतएव कोई घातक घटना नहीं घटी। कई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गए। पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर पर छापा मारा छौर उस पर माहर चपड़ी लगा दी। वह दफ्तर की साइक्लोस्टाइल मशीन भी उठा ले गई।

#### \$ 22 \$

# मध्यप्रास्त का कौशल

वंगाल तथा नम्बई प्रान्त के बीच के एक बृहन् विभुजाकार भू-भाभ को मध्यप्रान्त शीर तरार कहते हैं। तसका कुल क्षेत्रफल १,३१,५५७ वर्गमील श्रीर कम संस्था १६,८२२,५६६ है। दांगेम ने भाषा के शाचार पर सूबे को तीन भागों में विभाजित कर विया है। इनमें एक महाकीशन, दूसरा मराठी मध्यप्रान्त श्रीर तीसरा विदर्भ बहुलाता है।

और स्थानों की तरह इस प्राप्त में भी नेताधों की गिरफ्तारियों पर जुलूसों तथा अंग्रेज-विरोधी पर्वातों से धारपोलन क्ष्म हुआ। पुलिस के अत्याचारों के बावजून जोग हाहिसारमक रहे। बहुत कम स्थानों पर हिसारमक कार्य हुए। लोगों ने गुरिका ढंग की लड़ाई लड़ी और गुप्त रूप से काम किया। इस सुबे के लोगों ने सन् १९४२ के आप्तोलन म चाहे कुछ भी किया हो, आष्टी और चिसूर के रहने लानों के कार्य कभी भी नहीं गुताए जा सकते। नागपुर के १ = वर्षीय वालम संकर को, जो सबसे पहले फाँगों पर नहां, हमारा इतिहास सदा पूजेगा।

ग्राष्टी ग्रौर चिमूर ग्रादि स्थानों में जो ग्रत्याचार हुए, उनकी खुब सरकार के ग्यायालयों को निन्दा करनी पड़ी। सब डिवीजनल मिलस्ट्रेट ने ग्रापने कैसले में लिखा कि पुलिस ने वे कार्य किये हैं जो उसे न करने चाहिए थे ग्रौर जिन्हें करने का उसे कोई ग्राधिकार न था। हाईकोर्ट के जज ने चिमूर केस में कहा कि चिमूर के रहने थालों ने कोई ऐसा कोचनीय कार्य नहीं किया। हां, जो ग्रत्याचार सरकार ने वहां किये उनके लिए उसे पूर्ण रूप से कभी वण्ड नहीं मिला और न उसकी निग्दा ही हुई। जज ने कहा कि उसे दुःखपूर्वक यह कहना पड़ता है कि जब सरकिल इन्स्पेक्टर को मारा गया तब जनता उसके ग्राप्याचारों से ग्रत्यन्त दुखी थी। चिमूर और ग्राप्टी में स्त्रियों तक को ग्रप्पानित ग्रीर बेइज्जत किया गया। इसके विरोध में ग्रीकेसर भंसाली ने ग्रन्शन किया और सरकार के सामने ग्रन्शन की जाँच करवाने की गाँग पेश की।

वाप्रसराध की कौकिल के त्यकातीत पट्टमा श्री वर्षे त्या भागले में नीच में पद्देशी

श्रन्य मूबो के विलाशियों की तरह यहां पर भी विद्यायियों ने आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया। जलूम निकाल थानो श्रीर कचहरियों पर तिरंगे फंडे फहराए, श्रान्दोलन के इश्तिरार नाँटे श्रीर गाँनों में 'करो या मरों' का मंदेश दिया। नागपुर यूनिविसिटी तथा सेक्सरिया कांग्रें वालेप वर्धों के विद्याधियों ने श्रान्दोलन में प्रमन्त भाग लिया।

नेताओं की गिरपनारियों के बाद मूर्व के क्तिने ही रणानों में पठीरना ग्रीर भगानकाना का राज्य हो गया। कार्यकर्मा जेलों में सड़ते रहे सौर उनके मुकदमें भी पेस न किये गए। गूरं के बहुत से भागों में भादाभाग पर प्रति-बन्ब लगा दिया गया। जनता नी श्रोर से कही हिसा हुई ता वह केवल खची-नक बिना किसी पूर्ण योजना के। उसके विकड़ स्रकार ने स्वयरधापूर्वन श्रत्या-चार किये। प्रादमी श्रन्थापूर्वन गिरपनार कर लिये गए। स्थियों पर बलात्वार हुए। गाँव के गाँव जना हिसे गए। भारी सामृहिस जर्माने हुए। भी लोग मामृहिक जुर्माने न दे सके उन पर घोर श्रन्थाचार विषे गए सथा उनका सब कुछ खीन तिया गया।

सध्यशास्त से नले बितोह के गिलमिले में ३२२६ व्यक्ति नजरवन्द किये गए और ५०१० व्यक्तियों को नजामें बी नई। ३० जगह गाली-काण्ड हुए, जिनमें ३४५ व्यक्ति मारे '.वे और करीव १६० सस्त वायन हुए। २,१८,१०० ६० सामूहिक जुमीन। किया गया। जनता ने ६२ सरकारी इसा-रतों पर हमले किये।

#### मराठी मध्य प्रान्त

नागपुर प्रान्त के धन्तर्गत मध्यशाना के भंडारा, नागपुर, वर्षा तथा यांदा ये चार जिले हाते हैं। इन चारों जिलों के लोगों की मृख्य भाषा मराठी है। अब हम इन जिलों में हुए आन्दोलन का पृथक्-पृथक् वर्णन करते हैं।

### भएडारा जिला

इस जिले में ६ सगस्त से ही धाम हड़ताल प्रारम्भ ही गई जो १४ स्मगस्त तक चलती रही। १४ तारीख को भांडा श्रभिवादन के बाद चीचरी ताँबाजी नायक तथा चार चन्य व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गए। पुलिस ने प्रदर्शन-कर्ताओं पर गोली चलाई जिससे जनता भी उत्तेजित हो गई धौर उसने गोली का जवाब पत्थरों एवं ईटों से दिया। इस घटना में ६ व्यक्ति मारे गए तथा २५, ३० घायल हुए। उत्तेजित जनता ने टेलीफोन एवं टेलीग्राफ के तार काट डाले तथा सरकारी इमारतों पर धावे किये। १५ ता० को तुषसर में १४४ घारा लगा दी गई ग्रीर ग्रिकारियों ने कांग्रेस-दफ्तर तथा कार्यक्तिंग्रों के मकानों की सलावी ली।

शंडारा में १४ श्रगस्त का नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में श्री प्रभा-वती के सभापितत्व में एक विशाल सभा हुई। लोग पूर्ण रूप से श्रिहसात्मक एवं शान्त थे, परन्तु ग्रिडिकारियों ने गोली चलाई जिससे २ व्यक्ति मारे गए। पास में खड़ी हुई एक गाय भी मारी गई दूसरे दिन विद्यार्थियों ने एक बड़ा जुलूस निकाला और इस प्रकार पुलिस के श्रत्याचारों के प्रति श्रपनी हार्दिक घृणा प्रकट की।

मुहारा की जनता ने भी हड़ताल, जुलूस एवं सभा खादि करके अपना विरोध प्रविशत किया। कुछ उत्तेजित लोगों ने एक पृलिसमैन की अपने कोध का शिकार बनाया।

सिरोहा में ६ अगस्त को एक आम सभा की गई तथा दूसरे दिन से सब स्कूल कालेज बन्द हो गये। आन्दोलन के विषय में लोगों को हिदायतें देने के लिये कई प्रकार के बुलेटिन बांटे गए। २० ता० को पुलिस अधिकारियों ने कांग्रेस दफ्तर पर घावा किया और उस पर मोहर चपड़ी लगा दी। प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ती शेर मोहस्मद भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। कर्मवीर चौक में राष्ट्रीय भंडे का अपमान किया गया तथा उसे जलाकर नष्ट कर दिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गए और उन्हें अपमानित किया गया।

गोंदिया में भ्रान्दोलन का श्रीगणेश हड़ताल से हुआ। एक बड़ा जूलूस निकाला गया। गान्धीजी का सन्देश लोगों को पढ़कर सुनाया गया। १० अगस्त को सर्व श्री केशवराव इन्जल, पत्रालाल दुवे, सुखदेय अग्रवाल, श्रादि सभी मुख्य-मुख्य काँग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गए। पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर पर धावा किया और उसमें ताला लगा दिया। शाम को जनता की एक सभा हुई जिसमें १७ व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गए। इसके बाद चार दिन तक लगातार बड़े-बड़े जुलूस निकाले गए। शहर के मुख्य-मुख्य स्थानों पर कांग्रेस के पोस्टर चिपकाये गए। आन्दोलन को कुचलने के लिए फौज की सहायता भी ली गई। इस आन्दोलन में यहाँ के २९३ व्यक्तियों को सजाएं हुई तथा १९४ व्यक्ति नजरबन्द किए गए। १५००) ६० सामुहिक जुर्माना किया गया।

नागपुर जिला

तालुका--१२ ग्रगस्त को कई स्थानों पर सभाएं हुई, जिनमें कांग्रेस

का झादेश पढ़कर सुनाया गया। १५ ता० को केलीय मं रेलवे पटरी उखाड़ डाली गई तथा स्टेशन जलाकर भस्य कर दिया गया। पुलिस वालों ने गांब-गांव में चूम-चूमकर लोगों को मारा-पीटा थ्रौर उन्हें विभिन्न तरीकों से ध्रय-मानित किया तथा स्त्रियों को बेइज्जत किया।

खाया— यहां की जनता ने पोस्ट ग्राफिस, याना, रेवेन्यू दफ्तर आदि सरकारी महकमों पर धावा बोला और उनके सब रेकाई अग्निवेवता की मेंट चढ़ा दिए। म्युनिसिपल दफ्तर तथा रेन्जर आफिस को भी काफी क्षति पहुं-चाई। रेल की पटरियां उखाड़कर फेंक वी गई तथा तार काट डाले गए। पुल तोड़-फोड़ दिये गए। यूरोपियनों के बंगले तहस-नहस कर दिये गए। परि-णामस्वरूप फीजियों ने दुकानें लूट लीं। बच्चों एवं स्त्रियों तक को मौति-मौति का ग्रसहनीय यातनायें दी गई तथा लोगों से १० हजार रुपये सामूहिक जुमिन के रूप में बड़ी निर्देगता से वस्त किये गए।

शाबेनर—रेलवे स्टेशन, रेलवे वर्कशाप तथा किरोसिन भ्रायल डिपो का तमाम फर्निचर लूट लिया गया एवं डाक बंगलों को जलाकर नष्ट कर दिया गया। दो व्यक्ति बुरा तरह से घायल हुए एक-दो स्थानों पर लोगों का बेंतों से पीटा गया।

जामरेड़ लाल्लुका— ६ और १० अगस्त को पुलिस-मिक्कारियों ने कांग्रेस-आफिस तथा हिन्दुस्तान रेड आमीं के दफ्तर की तलाशियां लीं तथा शहर के कई प्रसिद्ध व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये। जनता ने भी उत्तेजित होकर पंचगाय का डाक बंगला और कांजी हाउस जला डाला। बेला थाना में सरकारी मुलाजिमों का बहिष्कार किया गया तथा पोस्ट खाफिस और थाने के सब रेकार्ड भस्म कर दिए। फौजियों से बन्दूकों छीन लीं। रेबेन्यू दफ्तर फूँक दिया। समूचे अम-रेड़ ताल्लुके के में ११ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए तथा एक हजार रुप्या सामृहिक जुमीना वसूल किया गया।

रामलेट ताल्लुका—इस इलाके में जनता का जीश मधिक रहा। रेलवे स्टेशन जला दिया गया, इंजन नव्ट-भ्रष्ट कर दिया गया, पुलिस वालों को खहर पहनने के लिए बाध्य किया गया तथा कचहरी पर बड़ी शान से राष्ट्रीय फंडा फहराया गया। फीजदारी के तमाम रेकार्ड जला दिये गए। तहसील पर घावा किया गया। खजानो लूट लियो गया और १० लाख ७० हजार रुपये लोगों के हाथ लगे। १६ ग्रगस्त को मान्दोलन को कुचलने के लिए काफी संख्या में फीज वहां पहुंची और उसने गांव को चारों ग्रोर से घेर लिया। आम जनता को बेंतों का शिकार बनाया गया। स्त्रियां बेहज्जती के इर से घर से बाहर

न निकल सकी । १७४ व्यक्ति गिरफ्तार किए तथा ३० हजार रुपया सामूहिक जुर्मीना वसूल किया गया । जेल की संस्तियों के कारण एक व्यक्ति बन्दी ग्रवस्था में ही मर गया ।

षरसा, गरेगाँव, चिचड़ा मनुघा एवं महातुला के परवारी एवं रेवेन्यू ध्राफिस तथा ग्रामपंचायत के सब रेकार्ड नष्ट कर दिये गए। इन स्थानों के प्रमुख-प्रमुख कार्यंकर्ता गिरपतार कर लिये गए। मजदा में जनता ने पुलिस थाने पग हमला किया भीर उसे जलांकर नष्ट कर दिया हिन्दुस्तान रेड ध्रार्मी के नेताओं ने एक पुलिस कांस्टेबल को पकड़ लिया तथा कई भ्रन्य कांस्टेबलों की गोली का शिकार बनाया। यही नहीं, उन्होंने ८० कारतूस, कुछ पुलिस-वर्दियां तथा बहुत-सा हथकड़ियां भी पुलिस थाने से छीनकर अपने ग्रधिकार में कर लां।

गुमगांव ताल्लुका---१३ ग्रगस्त को स्थानीय कांग्रेस कमेटी के उप समापित एवं मंत्री गिरपतार कर लिये गए। जनता के ३००० व्यक्तियों ने अपने नेताग्रों को छुड़ाने के लिए पुलिस-थाने पर हमला बोल दिया। दारोगा डर के मारे थाना छोड़कर माग निकला, किन्तु थाने के दो कांस्टेबल बुरी तरह घायल हुए। लोगों का विचार किसी सरकारी कर्मचारी को हानि पहुँ-चानें का नथा। ग्रत्त्व उन्होंने दोनों कांस्टेबलों का बड़ी तत्परता से इलाज करवाया ग्रीर ठीकं होने पर उन्हें पुनः थाने में भेज दिया। शहर के पोस्ट आफिस ग्रीर कांजी हाउस भी जनता के कोध के शिकार बने और जलाकर नट्ट कर विये गए। हिंगना म जनता को ग्रान्दोलन सम्बन्धी हिंदायतें देने के उद्देश्य से स्थान-स्थान पर पोस्टर चिपकाए गए।

. बडीवा में पटवारी दपतर के काग्जात जला दिये गए तथा पुल तोड़ डाला गया। लोगों ने मिलिटरी की लारियों पर हमला करके उन्हें लूट लिया। खरसीली में दारोगा को बुरी तरह पीटा गया तथा उसे श्रपनी सरकारी वर्दी उतार फेंकने के लिए बाध्य किया गया। ताल्लुका में जनता पर गोली चलाई, जिससे एक व्यक्ति मारा गया। समूचे ताल्लुके में १६० व्यक्तियों को सज़ाएं हुई तथा १३ व्यक्ति नज़्रबन्द किये गए। सामूहिक जुर्माने के रूप में लोगों से ५००० रुपया वसूल किया गया।

तागपुर शहर—सन् १६४२ के आन्दोलन में नागपुर शहर ने अपना एक इतिहास बनाया है। यहां के लोगों ने अभूतपूर्व उत्साह का परिचय दिया। ९ और १० अगस्त को बड़ी-बड़ी सभाए हुई जिनमें आज़ादी की लड़ाई को जी-जान से आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा की गई। स्वयं मध्य प्रान्त के गवर्नर के ही शहरों में नागपुर पर ७२ घण्टे तक जनता का राज्य रहा। ११ श्रगस्त को हिन्दू गहासभा के तत्वाववान म कन्वैटेश थियेटर में एक विशाल सभा हुई जिसमें स्कूलों, कालेजों एवं मिलों में हड़ताल चालू रखने का निर्णय किया गया। १२ श्रगस्त को विद्याधियों का एक विशाल जुलूस निकला जो शहर की प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सड़कों पर से होता हुग्रा श्रदालत पहुंचा और लोगों को काम यन्द करने के लिए बाध्य किया। अवालत पर झंछा लह-राया गया। पुलिस ने प्रदर्शन-कर्त्ताओं पर गोलियां चलाई तथा श्रश्च-गैस का प्रयोग किया। दो व्यक्तियों के सक्त चोटे माई। मामूली वायल होने वालों की संख्या तो अनगिनत थी।

नागपुर का जनरल पोस्ट आफिस जला दिया गया। गवर्नमेंट के राज्ञन के गोदाम तथा कपड़े के स्टाक लूट लिये गए। प्राय: सभी सरकारी डमारतों पर धावा बोला गया। खुजाने लूट लिये गए। बिजली के बल्व तोड़ दिये गए। टेलीफोन तथा टेलीग्राफ के तार काट दिय गए। शराब की भट्टियां तथा फायर बिगेड जलाकर नष्ट कर दिये गए। शहर के सभी पुलिस-स्टेशन या तो जला दिये गए या उन पर अधिकार कर लिया गया।

१४ अगस्त को शहर भर में करपयू आर्डर लगा दिया गया। फौजियों के जत्थे शहर में चक्कर लगाने लगे और जो भी व्यक्ति, दोषी हो या निर्दोष, दिखाई पड़ता था गोली से उड़ा दिया जाता था। जो कौतृहलवा अपने मकानीं की खिड़ कियों से झांकते ये वे भी फौजियों द्वारा गोली के जिकार बना दिये जाते थे। वास्तव में फौजियों ने नागपुर की निर्दोष जनता के खून से जी भरकर फाग खेला। लोगों के घरों में जबरन घुस जाते थे, उनका सामान लूट छेते थे तथा जनकी वहन-बेटियों को बेड़ज्जात करते थे। बड़े-बड़े घरों के लोगों से जबर्दस्ती गन्दी नालियों को साफ करवाया गया। नवाबपुरा सिकल के श्रीशंकर कुमबी को बिना किसी कुसूर के फांसी पर लटका दिया गया। इस इलाके में कुल ३२ खादमी गोली के शिकार हुए, तीन सी से ज्यादा घायल हुए तथा करीब एक हज़ार गिरफ्तार किये गए, जिनमें से बहुत से मुँह मांगी धूंस मिलले पर छोड़ विये गए।

लोगों ने भंडा सत्याग्रह प्रारम्भ किया। वे राष्ट्रीय भंडा लेकर शहर में प्रदर्शन करने लगे। पुलिस वाले उन पर लाठी चलाते थे तथा प्रचान-प्रचान व्यक्तियों को जेल में ठूंस देते थे। किन्तु फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ ग्रीर यह सत्याग्रह कई दिलों तक चलता रहा।

नागपुर शहर में भ्रन्तिनत बार गीलियाँ चलीं और अनुमान किया

जाता है कि कुल ३०० व्यक्ति मारे मये होंगे। १५३ व्यक्ति नजरबन्द श्रीर १९४ दण्डित किये गए।

वर्धा जिला

वर्षा भारत की गैर सरकारी राजधानी है, क्योंकि इसी के पास सेवाग्राम में भारत के कर्णधार महात्मा गांधी रहते हैं। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की खबर पाते ही वर्धा के लोग अधीर, हो उठे । पर वे पूर्णरूप से शान्त रहे ग्रीर उन्होंने कोई तोड़-फोड़ नहीं की। जब श्री दीनदयाल चुड़ी-वाले बम्बई से लौटे तो लोग यह सुनने के लिए कि महात्मा जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पर क्या-क्या हिदायतें दी है, हजारों की संख्या में गान्धी चौक में इकट्ठे हो गए। श्री दीनदयाल ग्रापना भाषण दे ही रहे थे कि पुलिस सभा-स्थल पर आ धमकी और उसने एकत्रित जनता को आज्ञा दी कि या तो वह तुरन्त शान्तिपूर्वक तितर-बितर हो जाय वरना उस पर लाठी-चार्ज किया जायगा तथा गोलियां चलाई जायंगी। जनता ने पूलिस की इस धमकी का जवाब 'भारत छोड़ो' तथा 'इन्क्लाब जिन्दाबाद' के गगन-भेदी नारों से दिया। इतना ही नहीं लोगों ने एक स्वर से कहा। 'हम पूर्णरूप से स्वतंत्र हैं, हम ब्रिटिश शासन को नहीं मानते । पुलिस हमारे कार्यों में विघ्न डालने वाली कौन होती है ?, पुलिस ने गोली चला दी, जिसके परिणाम स्वरूप जंगलू नामक एक २८ वर्षीय नवयुवक घहीद हुआ और बहुत से व्यक्ति घायल हुए । लोग पूलिस की मार खाकर भी पूर्ण रूप से अहिसक बने रहे । वर्षा वापिस लौटने पर महात्मा गांधी उस स्थान पर गये जहां जंगलू का दाह-संस्कार किया गया था और उन्होंने बड़ी श्रद्धा एवं भनित के साथ उसकी चिता पर पूजा के फूल चढाए।

श्री विनोवा भावे, दादा धर्माधिकारी, किशोरीलाल मश्रक्त्वाला, दीनदयाल चूड़ीवाला ग्रादि प्रधान कांग्रेस-कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गए। किन्तु विद्याधियों ने स्थान-स्थान पर दीवारों पर उत्साहवर्द्धक बातें लिखीं तथा छपे हुए बुलेटिन घरों में जा-जाकर लोगों को देने लगे। परिणाम-स्वरूप 'करो या मरो' का सन्देश हर व्यक्ति के पास पहुंच गया। ग्रधिकारियों ने जनता के बढ़ते हुए जोश को कुचलने के लिए समूचे प्रदेश में १४४ धारा लगा दी तथा वर्षा शहर को फीज के ग्रधिकार में सौंप दिया। जो भी व्यक्ति, चाहे वह दोषी हो या निर्दोषी, श्रपने घर से निकलता था तो बुरी तरह से पीटा जाता था। एक दिन की बात है कि लाठियों से सुसज्जित सिपाहियों की एक लारी वर्षा पहुंची। पुलिस के श्रातंक से समूचा शहर स्मशान-सा बना

हुआ। था। कुछ व्यक्ति जो जरूरी कामों से इधर-उधर जा रहे थे पुलिस वालों के द्वारा पकड़ लिये गए ग्रीर राक्षसी तरीके से पीटे गए। उनम सं कई वेहोश भी हो गए।

वेवली—यहां पर भी लागों ने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जुलूम निकाला। पुलिस वालों ने उस पर लाठी-चार्ज किया। जनता उत्तेजित हो गई और उसने पोस्ट ग्राफिस जला दिया तथा थाने पर वावा वोल दिया जिससे जुछ कांस्टेबल घायल हुए। बहर से उठी हुई क्रांति की ग्राग जी घ्र ही पौनार, वारवरी, बहवर, सरगना ग्रादि स्थानों पर भी फैल गई और लोगों ने स्थानीय डाकखानों एवं थानों एवं थानों के रेकार्ड भस्म कर दिये तथा लेटर बक्स तोड़-फोड़ डाले। बारवरी मे एक रेलगाड़ी को गिराने का प्रयत्न किया गया, किन्तु वह सफल न हांसका। देवली इलाके से सामूहिक जुमनि के रूप मे ४ हजार रुपये बसूल किये गए।

हिंगनधाट—इस इलाके के विद्यार्थियों ने भी जनना के साथ मिलकर नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बड़ं-बड़ं जुलूस निकाले, सभाएं कीं तथा अन्य प्रकार के प्रदर्शन किये। यहां पर कुल १२ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए।

आर भी तालुका— १० श्रगस्त को एक विशाल जुलूस निकाला गया तथा त्राम हड़ताल रखी गई। पुलिस वालों ने कांग्रेस के दफ्तर पर ताला लगा दिया। १६ मुख्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया तथा कुछ व्यक्तियों को वेंतों से पीटा।

आहरी—१२ अगस्त को जब आष्टी के लोगों को नेताओं का गिरफ्तारी का समाचार मिला तो वे एक बड़ा जुलूस वनाकर थाने पर राष्ट्रीय संडा फहराने के लिए गए। जुलूस के आगे-आगे महिलाएं थी। पुलिस-अधिकारियों ने जुलूस को थाने के सामने रोका, किन्तु जब लोग बराबर आगे बढ़ते गये तो उन्होंने लाठी एवं गोलियों की वर्षा करनी शुरू कर दी। बहुत से स्त्री-पुरुष थायल हुए। कुछ नवयुवक स्त्रियों पर अमानुषिक ढंग से मार पड़ते देखकर चुप न रह सके। उनका खून खीलने लगा तथा उनके हृदय में प्रतिहिंसा की ज्वाला धवक उठी। वे आगे बढ़े और प्राणों की बाजी लगाकर पुलिस वालों पर दूट पड़े। इस मुठमेड़ में पुलिस के ५ व्यक्ति, जिनमें एक रामनाथ मिश्र नामक सब इन्स्पेक्टर भी था, मारे गए। शेष पुलिस वाले भाग खड़े हुए और थाने पर जनता का अधिकार हो गया। नवयुवकों ने बड़ी शान से थाने पर राष्ट्रीय संडा फहराया। इस घटना में जनता के भी ६ व्यक्ति काम आए। जब उच्च अधिकारियों को इस घटना की सूचना मिली तो उन्होंने

श्राधी रात को सशस्त्र ब्रिटिश सैनिकों को आप्टी भंजा। उन्होंने अति ही लोगों को संयाधन्य भारा-पीटा। दिन में उन्हें चिलचिलाती धूप में खड़ा किया तथा बहुतों की वहीं गोली से उड़ा दिया। बेचारों को न तो खाने के लिए कुछ दिया गया और न पीने के लिए ही। इस प्रकार वे एक तरफ से तो घृष, प्यास एवं मूख से परेशान रहे तथा दूसरी श्रीर गोलियों के शिकार हुए । सैनिकों को इतने पर भी सन्तोष नहीं हुआ। उन्होंने सब लोगों को इकट्टा करके एक छोटी-सी कोठरी में बन्द कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को किसी बाड़े में बन्य किया जाता है। इस प्रवस्था में बेचारों को एक गाह तक रखा गया। लोगों की स्त्रियों एवं बहुनों व बेटियों के साथ बलात्कार भी किया गया । बाहरवालों को गांव वालों की मदद करने एवं उनके साथ सहा-नुभूति दिखाने तक की इजाजत नहीं दी गई। बन्दियों पर मुकदमा चलाया गया और उनमें से ६ को फांसा की सजा का हुक्म हुआ। इससे सम्पूर्ण देश में तहलका मच गया और स्थान-स्थान से फांसी की सजा के विरोध में मावाज उठाई गई। लोगों के अनवरत परिश्रम का यह फल हुआ कि चार व्यक्तियों को फांसी के स्थान पर आजीवन कारावास का दंड दिया गया। अन्त में दो व्यक्तियों को फांसी पर लटका दिया गया।

वर्षा जिले में १२७ व्यक्ति नजरबन्द ग्रीर ४३४ दण्डित हुए। ३ जगह गोली चली, जिससे ७ व्यक्ति मरे ग्रीर २० घायल हुए। ४०,००० ६० जुर्माना किया गया।

चांद्रा जिला—नेताओं पर किये गए प्रहार की खबर जब यहां वालों की मिली तो सम्पूर्ण जिले में एक साथ विरोध-प्रदर्शन किया जाने लगा। स्थान-स्थान पर सभाएं हुई तथा जुलूस निकाले गएं जिनमें 'अंग्रेजो, भारत छोड़ो' की मांग की गई। लोगों में एक अजीब जोश दिखाई पड़ता था। प्रदर्शन का कार्य प्रायः कचहरी, थानों एवं भ्रन्य सरकारी इमारतों के सामने किया गया। अरमोहा, चिरौली, देवसरा, बरौरा, चिकनी, चांदा थ्रादि स्थानों पर सरकारी रेकार्ड जलाने का प्रयत्न किया गया। सरकार ने भ्रान्दोलन की गित रोकने के लिए मुख्य-मुख्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, प्रदर्शन करने वालों को बुरी तरह से पीटा गया, गांव लूट लिये गए तथा जला दिये गए। ग्रीर स्त्रियों की इज्जत लूटी गई।

चिमूर—चांदा जिले का यह करना सारे देश में प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ की जन-संख्या केवल ६००० है। नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना पाते ही यहां पर भी ११ अगस्त से शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किये जाने लगे। १३ अगस्त को नागपंचमी के दिन नगर भर में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसम ४०० स्त्रियां एवं १०० बच्चों ने भाग लिया। प्रभात-फंरी का कार्यक्रम पूर्ण रूप से नियन्त्रित एवं ग्रहिसक था। फिर भी शिवकारियों ने नगर के सभी नाके बन्द कर दिये ग्रीर प्रभात फेरी को रोक कर उस पर गोला चला दी। लोग सब-के-सब एक सच्चे ग्रहिसक सैनिक की भांति ग्रपनी जान मोह छोड़कर गोलियों की बौछार में वहीं बैठ गए। परन्तु गोली चलनी बन्द न हुई। कुछ शौरते तथा बच्चे वहीं मारे गए। यह देख जनता पागल हो गई भीर पुलिस पर दूट पड़ी। पुलिस के पांच व्यवित वहीं मर गए भीर शेप भाग गए। पुल ग्रादि तोड़ दिए शौर पेड़ गिरा कर सड़के बन्द कर दी। फीज के पहुंचने के पहले ही गांव के बहुन से ग्रादभी गांव छोड़कर चले गए।

१९ ता० को अरोरा के म्टशन पर २०० सशस्त्र गोरे मिपाहियों तथा ५० हिन्दुस्तानी सिपाहियों की टुकड़ियां मोटरो सहित एक स्पेशल ट्रेन से उतरी । चिमुर वहां से तीस मील हैं । जिला मजिस्टेट जब चिमुर पहुँचा तब कोध से पागल हो रहा था। बेचारे गाँव वाले डरवार अपने-अपने घरों में छिप गए श्रीर दरवाजे बन्द कर लिए। सड़के सूनी पड़ी थीं। क्षेत्रला मजिस्ट्रेट ने सज्ञास्त्र फौज लेकर पहले गांव के बड़े-बड़े लोगों के घरों में बलपूर्वक प्रवेश किया। उनको बाहर निकाला गया और पीटा गया। बुडुकों श्रीर बच्चों को छोड़कर सब गिरपतार कर लिये गए। कुल १२८ गिरफ्तारिया हुई। फिर गाँववालों से कहा गया कि वे अपने फीजी महमानों को खाना खिलाएं। जो गिरपतार हो गए थे उनके गोदाम तोड़ लिये गए। फिर लूट शुरू हुई। तेख घी, चावल, ग्राटा, बरतन श्रादि सभी चीजों पर हाथ साफ किया गया। सिल्क की माड़ियां जला दी गई। या हिन्दुस्तानी विपाहियों को दे दी गई। गोरों ने लोगों के हारमोनियम से मनोरंजन किया। बलात्कार भी हए, परन्त् अधिक-तर स्त्रियों ने एक जगह एकत्र होकर अपनी रक्षा की। गर्भवती तथा ऋत्मती स्त्रियों के साथ भी बलात्कार किये गए ग्रीर उन्हें रक्त से लथपथ छोड़ दिया। गया। एक निर्धन की भोंपड़ी में प्रकेली स्त्री पर तो बलात्कार की हद ही कर दी गई। एक छोटी लड़की का गला घोट दिया गया। इन सब प्रत्याचारों की यदि विधि पूर्वक जाँच हो तो उन पर ठीक-ठीक प्रकाश पड़ सकता है।

यह स्थित दो दिन तक रही। आखिर एक बड़ी स्त्री डांडीबाई बागदी राइफलों के बीच से होती हुई जिला मजिस्ट्रेट के पास पहुंची और उसने गांव की स्त्रियों की करण कहानी सुनाई। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह आफत तो गाँव वालों ने स्वयं बुलाई है। फिर उसने पुलिस धीर फौजियों को बुलाकर हिन्नयों पर अस्याचार करने से मना किया, फिर भी ग्रवस्था ग्रधिक न सुधरी। इसी बीच सरकार ने गांव पर तथा ग्रास-पास के लोगों पर एक लाख रूपया सामूहिक जुर्माना कर दिया। जुर्माने की वसूली बलपूर्वक किंतु ग्रासानी से कर ली गई, क्योंकि गांव में केवल बेचारी स्त्रियां ही शेष रह गई थीं। ग्रादमी या तो भाग गए थे या बन्दी बना लिये गए थे।

सात हक्तों तक चिमूर में ग्रसभ्य तथा उद्दंड सिपाहियों का राज्य रहा। इस ग्रसें में उसका सम्बन्ध बाहरी दुनिया से जिलकुल कट गया था। पहले तो घटनाओं के समाचार ही बाहर नहीं आने दिये गए और बाद में पुलिस श्रीर फीज के श्रातंक के कारण किसी को वहाँ जाने की हिम्मत न होती थी।

डा० मुन्जे को १७ स्त्रियों ने स्वयं श्राप बीती, बलात्कार तथा ग्रत्या-चारों की, कथा सुनाई। उनमें से १३ स्त्रियों के साथ तो एक से अधिक गोरे सिपाहियों ने बलात्कार किया तथा शेष चारों पर भी ग्रत्याचार किये गए। ४००० मनुष्य गिरफ्तार किये गए । बहुत से दारोगा को घूंस देने पर छूटे। करीब ७५ व्यक्तियों को सजाएं दी गई। दो जेल में तथा सात जेल से बाहर मर गए । ३५ को जाजन्म देश निकाले, १ को तेरह साल, ७ को सात साल, १८ को पांच साल तथा तीन को तीन साल कैंद की सजायें दी गई। दो दिन के भ्रन्दर १००,००० रुपया साम्हिक ज्याने के रूप में बलपूर्वक वसूल किया गया। मोतीचन्द नानकचन्द पर १०,००० रुपया जुर्माना किया गया। उसने गवर्नर को तार दिया कि मेरी तो दूक। न ही लूट ली गई है जिसमें १०,००० का सामान था। इस पर उसे उत्तर मिला कि जुर्माना तो वसल किया ही जायंगा। एक मन्ह्य की ५०,००० रुपए तथा दूसरे की १,००० रुपये की कुछ सम्पत्ति लूट ली गई। नूरा बोहरा पर २,००० रुपया तथा एक मुसलमान पर १,००० जुर्माना हुमा। ३ सितम्बर तक ८५,००० रुपया सामृहिक जुर्माना वसूल कर लिया गया। बाद में गवर्नमेंट की नीति के अनुसार मुसलमानों का जमीना वापिस कर दिया गया।

चांदा जिले में ७८ व्यक्ति नजरबन्द और २४८ दंडित हुए । एक जमह गोली चली, जिससे तीन मरे और १० घायल हुए ।

## । महाकौशल

मध्यप्रान्त के ग्यारह हिन्दी भाषी जिजों को मिलाकर कांग्रेस ने महा-कौशल नाम का सूबा बना दिया है। वैसे तो कांग्रेस-नेताओं की गिरफ्तारियों पर ही यहाँ पर काफी उत्तेजना फैल गई थी तथा जुलूस आदि निकलने शुरू हो गए थे, परन्तु जवलपुर मे गुलावसिंह की मृत्यु के बाद जनता की रोषपूर्ण भावनाएं चरम सीमा तक पहुँच गईं। इस प्रान्त के ग्रान्दोलन का वर्णन जिले-वार नीचे दिया जाता है।

बैतूल— ६ ग्रगस्त को जिला कांग्रेस के दफ्तर पर ताला पड़ जाने और श्री बालकृष्ण पटेल तथा बिहारीलाल पटेल की गिरफ्तारियों के बाद जनता भीर भी कृद्ध हो गई ग्रीर उसने पुलिस पर पत्थर फेके । उत्तर मे पुलिस ने गोली चलाई, जिससे एक ग्रादमी की मृत्यु हो गई। इसके बाद जनता ने पोस्ट श्राफिस तथा पटवारखाने के काग्रजात जला दिए। ऐसी ही घटनाएँ ग्रम-रावती, नघीरा तथा गन्गीना में हुई।

१५ ग्रगस्त को १००० मनुष्यों ने रानीपुर षाने पर ग्राक्तमण करके सामान सिंहत बिलकुल जला दिया। १६ ता० की घाराखोह रेलवे स्टेशन को २५०० ग्राविमयों ने मिल कर फूँक दिया। १७ ता० को प्रायः इतने ही मनुष्य रेल की पटिरयों को उखाड़ने घोराउँगरी पहुँचे, जहाँ पर उनसे २००० मनुष्य भीर मिल गए। डिप्टी कमिश्नर भी फौजी सिपाहियों सिंहत वहाँ था। लोगों के लकड़ी की टाल में ग्राग लगा देने पर उसने सिपाहियों को गोली चलने की ग्राज्ञा दी। गोली चलने पर एक मनुष्य की मृत्यु हो गई, ६ घायल हो गए तथा बहुत से पकड़ लिये गए।

२४ ध्रमस्त को अमला में रैंवेन्यू इन्स्पेक्टर तथा पटनारखाने के काग-जात जला दिये गए । नैया में भी ऐसा ही किया गया । श्री वेला को जो एक प्रमुख कांग्रेस-कार्यकर्त्ता थे, पीटा गया तथा जनके लड़के को गोली से उड़ा दिया गया । किसी मनुष्य ने बैतूल शहर के एग्रिक्लचर काठेज में भाग लगा दी । अभियुक्त का पता न चलने पर २००० रुपया सामूहिक जुर्माना कर दिया गया ।

धाराखोह और घोराड्मिरो के बीच इटारसी-नागपुर रेलवे लाइन की पटिरयाँ उखाड़ दी गईं। जगह-जगह पर तार काट दिये गए तथा रेल उलटने की कोशिशें की गईं।

इस जिले में ६४७ व्यक्ति गिरफ्तार श्रीर १९७ नजरबन्द किये गए । ४५२ पर मुकद्दमें चले, जिनमें १८ महीने से लेकर २० साल तक की सजाएं दी गईं। ३ जगह गोली-काण्ड हुए, जिनमें १२ मरे श्रीर ६ घायल हुए। ६ राजबन्दी जेल में शहीद हुए, २४००) २० सामृहिक जुर्माना किया गया।

होशंगाबाद- इगस्त को जिले भर में पूर्ण हड़ताल रही । जुलूस

निकाले गए तथा सभायें की गई। ११ ता० को इटारसी के पुलिस-स्टेशन को जना डालने की कोशिश की गई। १४ ता० को लोगों ने मिलकर इटा-रसी के स्टेशन पर लकड़ों की टाल को जना डालना चाहा। यहाँ पर उनसे पुलिस की मुठभेड़ हुई। परिणामस्वरूप एक अंग्रेज सारजेन्ट, एक सरिकल इन्पेक्टर तथा दो सिपाही घायल हुए। बाद में पुलिस ने लोगों के घरों में जा-जाकर उन्हें पीटा। एक लड़के को तो इतना पीटा गया कि वह अस्पताल में ही मर गया।

होशंगाबाद सहर में पूर्ण हड़ताल रही और शान्ति-पूर्ण प्रदर्शन किये गए। कुछ दिन बाद लोगों ने तार काटने शुरू कर टिये। विद्याधियों पर तीन बार लाठी-चार्ज हुम्रा। ५००० ६० का सामूहिक जुर्मीना किया गया।

खिकानी—नरसिंहपुर सब-डिवीजन का एक गांव है। २४ ता० को कुछ राजनैतिक कैदियों को किसी अनजान जगह छे जाये जाने की अफवाह उड़ने पर जनता ने एक सभा की। जनता के न हटने पर नायब तहसील दार ने स्वयं जनता पर गोली चलानी सुरू कर दी। श्री मन्साराम नामक एक व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारा गया। दूसरे दिन इस गोली-कांड के विरुद्ध फिर एक सभा की गई। सभा पर लाठी-चार्ज किया गया जिसमें दो आदमी बेहोश हो गए।

क्योभाषुर—शहर के एक भाग के तार काटे जाने पर ५००० रु० का सामूहिक जुर्माना किया गया। इस जिले में १४० नजरबन्द हुए ३६५ पर मुक्रइये चले। ४ सरकारी इमारतों पर हमले किये गए। तान जगह गोलियां चलीं। २ ब्रादमी शहीद हुए। १५,००० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया।

मंडला — जिले के काँग्रेस नेताग्रों की गिरफ्तारियों पर सात दिन की आम हड़ताल घोषित की गई। १५ ता० की फतह दर्वाजे पर एक जन सभा में भाषण देते हुए एक वक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लड़का जो कम्पाउंड की दीनार पर खड़ा था, कोड़ों से पीटा गया। ग्राम लाठी-घार्ज हुग्रा। जनता ने पुलिस पर पत्थर श्रौर ढेले फेंकने शुरू कर दिए। इस पर मि० फौक्स, रिजर्व इन्स्पेक्टर ने गोली चलाने की ग्राज्ञा दे दी। श्री उदयचन्द ने जनता को मार-पीट करने से रोकना चाहा। पुलिस ने उदयचन्द को वहां से हटने को कहा ग्रौर उनके न हटने ग्रौर सीना खोलकर खड़े हो जाने पर पुलिस उन्हें गोली मार दी। ६ सिपाही उन्हें ग्रस्पताल ले गए जहां वह मर गए। सम्बन्धियों की प्रार्थनाओं को ठुकराकर श्रीधकारियों ने श्री उदयचन्द के श्रम को भी उन्हें देने से मना कर दिया।

मंडला शहर से प्रायः तीन मील पर एक पुल तोड़ दिया गया। रेलवे के तार काट दिए, पटरियां उखाड़ दी गई। बामा में एक दूसरा पुल नब्द कर दिया गया। दम्दोका में भी ऐसे ही कामों के फलस्वरूप ११ मनुष्य गिरपतार कर लिये गए। पिन्डोर्ग में डाक के बक्स नब्द कर दिये गए। काजी हाऊस तोड़ दिया गया। शराब की दूकानों पर घरना दिया गया। ब्रांच पोस्ट आफिस प्रीर ग्राम-पंचायत के दफ्तर फूंक दिये गए। नायपुर में लाठी-चार्ज में दो लड़के घायल हो गए।

इस जिले मे २४ नजरबन्द श्रीर ५४ दिण्डित हुए। ५ सरकारी इमा-रतों पर हमले हुए। ३ जगह गोली-कांड हुए। एक व्यक्ति मरा श्रीर ४ घायल हुए।

श्चिन्दवाड़ा—इस जिले में ५५ व्यक्ति नज्रबन्द किये गए और २४ पर मुकदमे चले। लोधीखेरा, सौन्सार, ग्रौर पान्डूराना में जन-सभायें हुई तथा जुलूस निकाले गए। सरकार ने जिला कांग्रेस कमेटी का दफ्तर जला डाला।

बालाघाट —सारे जिले में पूर्ण हड़ताल रही। १० अगस्त की शाम को गांन्धी चौक में एक विराट सभा हुई। बहुत से कार्यकर्त्ता वहीं गिरफ्तार कर लिये गए। शहर के हाई स्कूल की लाइबेरी तथा ग्रीर स्थानों के शीशे ग्रादि तोड़ डाले गए। इसके बाद बालाघाट ग्रीर पीपर झटी के बीच के तार कोट दिये गए। कुल १२ गिरफ्तारियाँ हुई। इस जिले में १७५ नजरबन्द ग्रीर १७ दिखत हुए। एक जगह गोली चली। एक ग्रादमी शहीद हुआ।

बारासियनी— द से २० अगस्त तक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किये गए। १२ अगस्त को शहर कांग्रेस कमेटी के सभापति पकड़ लिये गए। इसके विरुद्ध एक विराट जन सभा हुई। २० अगस्त को बारा सिवनी में गोलोकांड हुआ, जिसमें एक मनुष्य पर गया तथा वहुत से घायल हुए। श्री रामलाल शर्मा की दूकाल पर जनता में और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। फलस्वरूप श्रीमती काशीवाई तथा कुछ और कांग्रेस-कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गए। २० अगस्त को काशीवाई कारघटोला ग्राम में ले जाई गई। वहां पर वह पीटी गई। उनकी धोती फाड़ दी गई। १० सिपाहियों ने उनका सत्तीत्व नष्ट किया। उनके गुप्त अंगों को क्षत-विक्षत कर दिया और अन्त में उनका सिर काट दिया। उनके गुप्त अंगों को क्षत-विक्षत कर दिया और अन्त में उनका सिर काट दिया। उनके २०७५ २० के गहने पुलिस ने जब्त कर लिए। इसके उपरान्त काशीवाई के पिता को वहाँ बुलाकर उनको भी अपमानित किया गया। उनकी गान्वी टोपी के दुकड़े-दुकड़े कर दिये गए। उसी शाम को जैन मन्दिर के पास एक शांतिपूर्ण जुलूस पर बिना सूचना के भोली चलाई गई। एक मरा तथा १२ वायल हुए। २१ ता क

बहुत-सी गिरफ्तारियां हुईं। मजदूरों की दिन मे तीन बार हाज्री होने लगी। स्त्रियां घर से निकत्रने पर थाने में बन्द कर दी गईं। कुल १२० गिरफ्तारियाँ हुईं। बारा सिवनी में १० सितम्बर तक पुलिस के सिपाहियों ने जनता पर घोर अत्याचार किये। ३००० रुपया सामूहिक जुर्माना वसूल किया गया।

हुर्ग — इस जिले में २५० नजरबन्द श्रीर ५० दण्डित हुए। बेलोच, कुशुम श्रीर रोलट में सरकार विरोधी प्रदर्शन किये गए। १० श्रगस्त को नेताश्रों की गिरफ्तारियों के विरोध में बाजार में हड़ताल की गई। भटंग में बान्तिपूर्ण जुलूस पर पहले गोली चलाई गई श्रीर फिर लाठी-चार्ज हआ। श्री धासीराम मंडल चोटों से बेहोश होगए। इसी श्रवस्था में वह बन्दी बना लिये गए। कुछ दिन बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।

सामर—यह जिला कांग्रेस का केन्द्र है। गढ़कोठा में शान्तिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाई गई। एक मरा तथा १५ पर इसी सम्बन्ध में मुकदमे चले। घारा ३४ के मातहत बहुत से चालान हुए। इस जिले में २०० नजरबन्द भ्रीर ४०० दण्डित हुए।

जबलपुर--यहाँ अंग्रेज विरोधी प्रदर्शन हुए। ९ अगस्त को स्थानीय नेता गिरफ्तार कर लिये गए। १० अगस्त से शहर के हाईस्कूल के लड़कों ने स्कूल जानां बन्द कर दिया। १४ अगस्त को विद्यार्थियों के जुलूस पर गोली चलाई गई। फलस्वरूप श्रीं गुलाबसिंह ने आरत के शहीदों में नाम लिखवाया। एक पोस्ट आफिस तथा मदन महल रेलवे स्टेशन फूंक दिये गए। बिजली के बल्व फोड़ दिये गए। प्रायः ५५० गिरफ्तारियाँ हुईं। १५० नज़रबन्द रखे गये और ४०० को सजायें दी गईं।

महाकौशल के रायपुर और बिलासपुर जिलों से आन्दोलन के विषय में विस्तार पूर्वक सूचना नहीं मिली। केवल इतना ज्ञात हुआ है रायपुर में १०० व्यक्ति नजरबन्द और ७०० दण्डित हुए। दो सरकारी इमारतों पर हमले हुए। बिलासपुर जिले के नजरबन्दों की संख्या ८५ थी।

## विदर्भ

विदर्भ प्रान्त ग्रमरावती, बुलढाना, ग्रकोला ग्रीर यवतमाल में विभाजित है।

अमरावती — जिले के धनेक स्थानों में ग्रंग्रेज विरोधी प्रदर्शन किये गए। पोस्ट ग्राफिस लूट लिये गए और रजिस्ट्रेशन कोर्ट जला विये गए। जगह-जगह तार काट विये गए तथा थानों और शराब की दूकानों को नष्ट कर विया गया। मौरसी में तहसीलवार को जुलूस में सम्मिलत किया गया तथा तहसील पर तिरंगा फंडा लगा दिया गया। वनीरा के थाने पर कुछ गांवों के लोगों ने प्राक्रमण कर दिया। पुलिस ने गोली चलाई, जिससे पाँच मनुष्य मारे गये तथा २५ घायल हो गयं। इस सम्बन्ध में तीन गाँवों पर सामृहिक जुर्माने किये गए। खानपुर में रेजर का दफ्तर जला दिया गया। धमरावती शहर में जनता ने पोस्ट और तार के दफ्तर तथा इस्पीरियल बैक पर श्रिषकार जमाना चाहा, परन्तु असफल रही। १५ दिन से विद्यार्थी हड़ताल पर थे। उन्होंने विजली के बल्व तोड़ दिए। पवाली में तार काट दिये गए। वहाँ के लोगों पर सामृहिक जुर्माना किया गया। परन्त्र जुर्माना वसूल करने के लिए जब वहां रेविन्य इन्स्पेक्टर कुछ सिपाहियों को लेकर पहुंचा तो लोगों ने जुमाना देने से इन्कार कर दिया। इस पर डिप्टी कमिश्नर स्वयं पुलिस को लेकर वहाँ पहचा, परन्तु असफल रहा। उसने राष्ट्रीय झंडे को नीचे उनारना चाहा। पुलिस और जनता में मुठभेड़ हो गई। फलस्वरूप ४ मनुष्य वहाँ मर गए तथा २ बाद में मरे। कुछ मनुष्य चायल भी हुए। हाईकोर्ट में कुछ मनुष्यों पर मुकदमे चलाये गए। जज ने पुलिस का कार्यवाही की भत्सीना की तथा जुर्माने को गैर कानूनी घोषित किया। चांदपुर बाजार में एलिनपुर की ताल्लुका पुलिस ने एक जुलूस पर आक्रमण किया। जुलूत के नेताओं पर पुलिस पर बाकमण करने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया। परन्तु निरंपराध घोषित हुए इस पर पुलिस के ऊपर हर्जाने या दीवानी में मुकदमा चलाया गया। मुक-दमें में जनता की नीत हुई।

अमरावतो जिले में ६०० व्यक्ति तजर बन्द ग्रीर ७५० विण्डत हुए। ७ सरकारी इमारतों पर हमले हुए। ६ जगह गोली-काण्ड हुए। जिनमें १४ मरे ग्रीर ४० घयल हुए।

अकोला—१९४१ में व्यक्तिगत सत्याग्रहियों के छूट जाने पर भी यहाँ भारत रक्षा कानून के मातहत युद्ध में बाधा डालने के नाम पर मुकदमे चलते रहे। ग्रगस्त १९४२ से पहले चार प्रमुख कांग्रेस-कार्यंकर्ता जेल में ठूंस दिये गए। गान्धीजी की गिरफ्तारी की सूचना पाकर लोगों ने हड़तालें कर दीं। सरकार ने कांग्रेस कमेटियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। गांवों में तरह-तरह के ग्रत्याचार हुए। यहां तक कि बच्चों और बूढ़ों तक को रात के समय पहाड़ी रास्तों में घसीटा गया, लोगों की बुरी तरह पीटा गया, हाथ पैर ताड़ दिये गए तथा पाखाने के रास्ते पर तेज पाउडर घर दिया गया। कहीं-कहीं पीटने की धमकी तथा हपये का लालच देकर क्षमा मांगने को कहा गया। मकोला के नेवानल स्कूल, जिसको बाद में सरकार ने ग्रपने कड़के में ले खिया और खामगांव की तिलकराष्ट्रीय शाला के विद्यार्थियों ने आन्दोलन में उल्लेख-नीय भाग लिया माता-पिताओं पर जोर दिया गया कि वे ग्रपने खड़कों को राजनीति से ग्रलग रखें। श्रकोला की मांवतराम मिल में एक महीने तक हड़ताल रही।

२००० के लगभग गिरफ्तारियां हुई। १५० नजरबन्द श्रीर ३५० दण्डित किये गए।

मार्च तक सरस्वती मिन्दर घौर राष्ट्रीय स्कूल पुलिस के अधिकार में रहे। खिरपुरीके अम्बादास पटेल, श्री दौलतजी, श्रीराम राय पटेल आदि बहुत से कांग्रेस-कार्यकर्ता वरगांव लाये गए घौर पीटे गए। एक महीने तक बरगांव में फौजें पड़ी रहीं, जिन्होंने बहुत अत्याचार किए। ५० से ऊपर श्रादमी गिर-पतार किये गए जिनमें ३० स्त्रियां भी थीं। जेल में कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। खाना बहुत खराब मिलता था। कई कैदी जेल से छूटने के बाद मर गए।

बुलढाना — इस जिले में १०० व्यक्ति नजरबन्द बनाये गए। विरोध में सजायें की गई ग्रीर जुलूस निकाले गए। दो बच्चों को, जो रेलवे लाइन के पास फिर रहे थे, गोली मार दी गई। एक वहीं मर गया तथा एक घायल हो गया। ये बच्चे खानदेश के थे।

यश्रतमाल — इस जिले से भी लगभग १०० व्यक्ति नजरबन्द बर्नाये गए। लोगों ने शान्ति पूर्व तरीके से सभाशों ग्रीर जुलूसों के द्वारा अपना विरोध प्रकट किया।

#### : {2 :

# राजघानों में खून की होली

भारत का रावर मुकाम होने के कारण नेताओं की गिरफ्तारी की खबर दिल्ली की जनता की तुरन्त मिल गई ग्रीर ९ ग्रगस्त को सुबह १० वर्ज तक समूचे शहर में हड़ताल हो गई। दोपहर में घंटावर के पास से एक विशाल जुलूस रवाना हुआ, जो सड़कों पर घुमता हुआ शाम को करीव ६ वजे गाँधी मैदान में पहुँचा ग्रीर एक सभा के रूप में परिणत होगया। करीब ५० हजार नर-नारियों ने इसमें माग लिया । दूसरे दिन १० तारीख को सुबह से ही लोग घंटाघर के पास इकट्ठे होने लगे । लोगों का विचार नई दिल्ली की ओर जाने का था । अधिकारियों ने अजमेरी गेट पर पुलिस भीर फीजी लारियाँ तैनात करके भीर कांटेदार तार लगा कर भनेक एकावटें खड़ी कीं, फिर भी लोग नई दिल्ली पहुँच ही गये। वहाँ की ग्रंथिकांश दूजानें पहले से ही बन्द हो चुकी थीं। शेष दुकानें भी लोगों के पहुँचते ही बन्द हो गईँ। शाम को पुरानी दिल्ली में एक विशाल सभा की गई जिसमें करीब एक लाख व्यक्तियों ने भाग लिया। ११ तारीख को पुनः प्रातः व बजे लोग इकट्ठे हए । किन्तु ग्रब पुलिसवालों ने एकत्र लोगों पर लाठी-चार्ज प्रारम्भ किया। लोग लाठी खाकर भी तितर-बितर न हुए और एक जुलूस के रूप में कोतवाली की ग्रोर बढने लगे। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री हकीम खलीलुलरहमान, जो जुल्स के नेता थे, गिरफ्तार कर लिये गए। अपने प्रिय नेता की गिरपतारी से लोग धुब्ब हो उठे और श्रामे की पंक्ति में खड़े हुए एक नवब्वक ने सोडावाटर की एक बोतल फेंक दी, जिससे डिप्टी कमिक्नर की आंख पर बोट ग्राई। फिर क्या था? पुलिस एवं फीज वालों को खुलकर खेलने का मौका मिल गया श्रीर उन्होंने लोगों पर गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया। फलस्वरूप एक व्यक्ति तुरस्त गर गया तथा अनेक घायल हुए ।

इस घटना ने लोगों के कोध को प्रज्ज्वित कर दिया। फलतः उन्होंने टेलीग्राफ तथा टेलीफोन के तार काटना मुख्य कर दिया। पुलिस नालों ने इस सम्बन्ध में बहुत से व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, किन्तु फिर भी तोड़-फोड़ का काम बन्द नहीं हुआ। लोगों का एक जत्था म्युनिसिपल भ्राफिस पहुँचा। उसने सेकेंटरी को दफ्तर बन्द करने के लिए कहा। परन्तु उसने लोगों की बात को ठुकरा दिया। लोग उत्तेजित हो गए श्रीर उन्होंने भ्राफिस में भ्राग लगा दी। पुलिस घटनास्थल पर ग्राई भ्रीर गोली चलाने लगी। लोगों ने दो श्राग बुक्ताने के इंजिनों भीर एक ग्राग बुक्ताने की गोटर-साइकिल को ग्राग लगाकर नष्ट कर दिया।

फतेहपुरी के पास गोरे सैनिकों ने जनता पर गोली चलाई, जिससे दो व्यक्ति घटनास्थल पर मारे गए तथा बहुतों के गहरी चोटें आईं। फिर तो समूचे शहर में तोड़-फोड़ शुरू हो गईं। पीली कोठी और नवीन्स रोड पर उसका विशेष प्रकोप रहा पैट्रोल-पम्प जला दिये गए। शहर के सबसे बड़े रेलवे क्लीयरिंग अकाउन्ट्स आफिस पर भी हमला किया गया और उसे जलाकर नष्ट कर दिया गया। पुलिस इन्सपेक्टर ने एक व्यक्ति पर गोली चलाई। लोग इन्सपेक्टर पर टूट पड़े और उसे वहीं खत्म कर दिया। इन्कमटैक्स आफिस भी लोगों की कोघांग्न का शिकार हआ।

पहाड़गंज के पास अंग्रेजी फीज के बैरिक पर हमला किया गया। फीजियों ने भागकर अगनी जान बचाई। याम की पाँच से सात बजे के बीच में करीब १२ सरकारी स्थानों को जला दिया गया। पुलिस एवं फीज ने भी स्थान-स्थान पर लोगों पर गोली चलाई। रात को समूचे शहर में पूर्ण अंवकार रहा क्योंकि बिजली के तार काट दिये गए ये और उल्ब फोड़ दिये गए थे। दूसरे दिन सारे शहर पर फीज और पुलिस का अधिकार हो गया। स्थान-स्थान पर फीजी एवं पुलिस के सिपाही तैनात कर दिये गए। फिर भी दोपहर में लोगों के एक जत्थे ने पहाड़गंज के पोस्ट ग्राफिस को जला डाला। फीजियों ने उस इलाके में कई बार गोलियों चलाई, जिससे काफी श्रावमी मारे गए और बहुत से घायल हुए। जनता की रिपोर्ट के अनुसार १३ भगस्त तक करीब १५० व्यक्ति मारे गए जब कि सरकार के कथनानुसार केवल ४४ व्यक्ति मारे गए। घायलों का हरविन श्रस्पताल में भर्ती किया गया, किन्तु वहाँ के श्रिक्तारियों ने उनके साथ बड़ा व्यवहार किया। जिन घायलों को खून का इंजेक्शन देना श्रत्यन्त जरूरी समभा था उनको भी उससे बंबित रखा गया। विद्रोही उचित चिकित्सा के पात्र नहीं समभे गए।

९ ग्रगस्त से ३० सितम्बर तक की घटनाओं की जो रिपोर्ट हमें मिली है, उसका सार हम यहाँ दे रहे हैं---

ए० जी० सी० ग्रार० श्रॉफिस के १२५ क्लकों ने सरकारी नीकरी से स्तीफा दे दिया।

२० श्रगस्त को जनता ने सप्ताई डिपार्टमेस्ट के चेक विभाग को काफी श्रंग तक जला डाला।

दिस्सी क्लाथ मिल के प्रधान कैमिस्ट श्री एम० एम० शाह ने स्तीफा दे दिया। उनके ग्रादर्श को लेकर कुछ नीचे के कर्मचारियों ने भी अपनी नीकरी छोड़ दा।

विल्ली क्लाथ मिल तथा विङ्का मिल में पूर्णरूप से हड़ताल रही।
ग्रिथिकारियों को मिलें बन्द करनी पड़ीं।

स्कूल श्रीर कालेजों के छात्र-छात्राश्रों ने आन्दोलन में सिक्तय भाग लिया। श्रान्दोलन सम्बन्धी काफी बुलेटिन प्रकाशित किये गए थौर जनता में बांटे गए। लड़िक्तयों ने वाइसराय की कौंसिल के सदस्यों के मकान पर पिकेटिंग की। उन्होंने श्री धणे की सायंकालीन पार्टी को विफल बनाया। ब्रितिथियों को मकान के पीछे के बरवाजे से श्रपने घर लौट जाना पड़ा। सरकारी कर्मचारियों को झाफिस जाने से रोका गया। उनके गुलामी के चिह्न टोप एवं नकटाई उतरवा लिये गए।

कुछ विद्याचियों ने पुलिस को श्रच्छा चकमा दिया। उन्होंने यह श्रफ्ताह फैला दी कि नई दिल्ली में एक सभा होगी जिसमें वाइसराय की काँसिल के सदम्य अणे एवं सरकार महोदय के भाषण होंगे। अतः पुलिस ने सभा मं लोगों को एकत्र होने से नहीं रोका। सभा मण्डप में एक विद्याल अन-समूह इकट्टा हो गया। जब सभामण्डप खचाखच अर गया तो एक उत्साही विद्यार्थी हाथ में एक घंटी लिये हुए प्लेटफार्म पर पहुँचा। उसने अपनी जैन में से तिरंगा मंडा निकाल कर सभामण्डप में फहराया। राष्ट्रीय नारे लगाये तथा भाषण देना प्रारम्भ किया। इतने में पुलिस भी वहाँ आ पहुँची स्नीर सभा विस्तित हो गईं।

९ सितम्बर को बारा १४४ लगी हुई थी, किंतु फिर भी जनता ने एक जुलूस निकाला जो शहर की गिलयों में चूमा। शहर में पूर्ण हड़ताल रही। मुस्लिम भाइयों ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया और बांदनी चौक की सभी मुस्लिम दूकाने बन्द रहीं।

१४ सितम्बर को कुछ छात्राओं ने थोड़े से मजदूरों को साथ ठेकव असेम्बलों भवन में पिकेटिंग किया। सबके हाथ में राष्ट्रीय मंडे थे। पुलिस ने उन पर लाठी-चार्ज किया, किंतु वे लाठी की मार खाकर भी डटे रहे। २० व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। शंध को हटा दिया गया। आठ महि-लाएं लाठी की बौछार में वहीं बैठ गई और उन्होंने पुलिसकी आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया। शाम को असेम्बली के खत्म होने पर लड़िकयों एवं स्त्रियों ने 'वेटिंग पुलिस' के सिपाहियों को घेर लिया। इसी दिन पुरानी दिल्ली में ११ गदहों का एक जुलूस निकाला गया। ११ गदहे वाइसराय की कौंसिल के ११ भारतीय मेम्बरों के प्रतीक थे, जिनको अंग्रेज गृह-सदस्य मि० मैक्सवेल हांक रहे थे। पुलिस ने इस जुलूस पर छापा मारा और प्रदर्शनकत्ताओं एवं ११ गदहों को गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने लोड़-फ़ोड़ शुरू की, जिस पर कुछ व्यक्ति और गिरफ्तार कर लिया।

इस प्रांत के आन्दोलन की विशेषता यह थी कि उसमें स्त्रियों एवं पढ़ने वाली लड़ कियों ने अगुआ भाग लिया। पुलिस वालों की आंखों में घूल फोंककर तथा प्रेस-कानून को तोड़ कर लगातार प्रेसों एवं साइक्लोस्टाइल द्वारा बुलेटिन प्रकाशित होते रहे।

पिकेटिंग करते हुए २०० व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गए तथा भ्रन्य तरीकों से भी सैंकड़ों गिरफ्तारियां की गई। जेल में इन व्यक्तियों के साथ बड़ी सख्ती की गई। ३० सितम्बर को जेल के ग्रन्वर राजनैतिक कंदियों पर सख्त लाठी-चार्ज किया गया। सब राजनैतिक केंदियों को, स्वास्थ्य सामाजिक स्थिति ग्रादि का कुछ खयाल न रख कर, 'सी' क्लास में रखा गया। लाहीर-जेल में स्त्रा-वन्दियों तक के साथ दुव्यंवहार किया गया। जन्हें घसीटा गया भीर श्रज्ञात स्थान में बन्द कर दिया गया।

श्रखबारों पर कठोर सेंसर लगा दिया गया। हिन्दी के दैनिक पत्र 'बीर श्रर्जुन' तथा उसके प्रेस से ३ हजार क्षये की जमानत मांगी गई। दिल्ली प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की संयुक्त मंत्री श्रीमती श्रक्षण श्रासफक्षली एवं श्री जुगलिकशोर खन्ना तथा श्री सी० के० नायर को खास श्रांडिनेन्स निकाल कर फरार घोषित किया गया श्रीर उनकी सब सम्पत्ति जब्त कर ली गई।

धनत्वर और नवस्वर महीनों में भी प्रभात फेरियों और जुलूसों का निकलना जारी रहा। कई विशेष दिवस मनाये गए। हड़तालें की गई। म्यु-निसिपल टाउन हाल, रिजवंबेंक श्रीर विभिन्न कालेजों पर पिकेटिंग की गई। पेपर करेन्सी वितरण की गई। इस प्रकार सरकारी पावन्दियों को तोड़कर श्रान्थोलन जारी रखा गया।

सरकार ने भी प्रपना दमन-चक्र जारी रखा। स्त्रियों के जुलूस पर लाठी-चार्ज किया गया, जिससे २ मर गई और बहुत-सी घायल हुईं। पुलिस ने अनेक घरों पर छापे मारे श्रीर उनकी तलाशियां लीं। लगभग २०० गिरफ्ला-रियां हुई, जिनमें स्त्रियों की संख्या भी काफी थी। प्रान्त के प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता श्री नायर भी गिरफ्तार कर लिये गए। कइयों पर मुकदमे चले श्रीर विभिन्न सजाएं दी गई।

तोड़-फोड़—देहातों में भी तार काट गए। विजवासन और गृड़गाँव के बीच बी० बी० एण्ड० सी० बाई० रेनवे की एक मानगाड़ी गिराई गई। चांवनी बीक के सब-पोस्ट ग्राफिम का कुछ हिस्सा तोड़-फोड़ डाला गया। विल्ली-करनाल लाइन पर एन० डट्ट्यू० रेलवे के बादली स्टेशन पर रात को वावा बोला गया तथा तभाम रेकार्ड जला दिये गए। बाँदनी चौक में रेनवे वृक्षिंग ग्राफिस के पास एक बम फटा। दिल्ली-रोहतक लाइन पर एन० डब्ल्यू० रेलवे के घेवरा स्टेशन पर हमना किया गया और तमाम रेकार्ड कूंक दिये गए। बिड़ला मन्दिर में भी एक बिस्फोट हुग्रा। नई दिल्ली में टेलीग्राफ एवं टेलीफोन के काफी तार काट डाले गए, जिससे बहुत-में स्थानों में टेलीग्राफ एवं टेलीफोन का काफ बल्ट रहा।

#### : 88 :

# श्रजमेर-मेरवाड्।

भारत के अन्य प्रान्तों की भाँति अजमेर-मेरवाड़ा ने भी देश की आजादी के इस युद्ध में अपना योग दिया। १ धगस्त को अजमेर-मेरवाड़ा के कांग्रेस-कार्यकर्ताओं ने एक सभा की तथा कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अपने वर्षा अधिवेशन में पास किये गए 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव को दोहराया। अधिकारी पहले ही सतर्क थे। वे आंदोलन को शुरू में ही कुचल डालना चाहतेथे।

ध अगस्त को बम्बई में नेताओं की गिरफ्तारी होते ही उन्होंने तुरन्त अजमेर, ब्यावर, केकड़ी श्रादि स्थानों के दर्जनों खास-खास कार्यकत्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ये गिरफ्तारियाँ करने में बड़ी गनमानी की। चीफ किमक्तर ने पुलिस को खाली चारण्ड दे दिये थे, जिनमें नाम अरकर गिरफ्तार करना पुलिस के हाथ में छोड़ दिया गया था। नेताओं पर प्रहार करने के बाद पुलिस की दृष्टिट कांग्रेस-कमेटियों एवं खादी-भंडारों की धोर गई। तमाम कांग्रेस-कमेटियाँ गैर-कानूनी घोषित कर दी गई और उनके कार्यालयों पर पुलिस का कब्जा हो गया। अजमेर और ब्यावर के खादी-भण्डारों, हरमाड़ा के खादी विद्यालय, श्रीषघालय एवं पुस्तकालय, अजमेर के ग्रामोद्योग-संघ, हर्ट्डी के गांधी आश्रम ग्रादि संस्थाओं पर पुलिस ने छापा मार कर श्रवना प्रधिकार जमा लिया भीर उनकी करीब १५ हजार की सम्पत्ति नीलाम कर दी। इस प्रकार पुलिस ग्रातंक का साम्राज्य स्थापित करना चाहती थी, किन्तु स्कूलों एवं कालेजों के विद्याधियों ने हड़ताल करवाई तथा जुलूस निकाले। कुछविद्याधी गिरफ्तार कर लिये गए।

राजनैतिक बन्दियों के साथ जेल में तरह-तरह की सिस्तयां की गईं।
नजरबन्दों को छोटे-खराब बैरकों में रखा गया। बन्दियों को न ती ध्रच्छा
एवं पर्याप्त भोजन दिया गया, न पहनने-छोढ़ने के लिए पर्याप्त कपड़े। सदीं
बेचारों को ठिठुर-ठिठुर कर बितानी पड़ी। उनका बाहरी जगत से एकदम
सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया गया। उन्हें न तो पढ़ने के लिए अखबार दिया गया

न अपने सम्बन्धियों से मिलने की इजाज़त दी गई श्रीर न पत्र ही लिखने दिये गए। यही नहीं, जो व्यक्ति जंल की सिल्तियों के कारण बीमार पड़ गए, उनकी ठीक देखभाल नहीं की गई श्रीर न उनका उचित रूप से इलाज ही करवाया गया। नाजुक स्थिति में भी बन्दियों को पैरोल पर नहीं छोड़ा गया।

महातमा गांधी के उपवास की लबर बन्दियों की मिली तो वे क्षुव्य हां उठे। उन्होंने अपने प्रिय नेता के प्रति सहानुभूति प्रविधात करने के लिए अन्यन किया। प्रविकारी लोग इसे भी सहन नहीं कर सके। भोजन न करने के अपराध में उन पर मुकद्द में बलाये गए और सख्त कैंद की सजायं दी गई। जुलाई १६४३ में सरकार ने नजरबन्दों से अंगूठे के निधान लेने का हुदम निकाला। इन्कार करने पर कहयों को मुकद्द में बलाकर सजाएं दी गई। बाब में पुलिस वालों ने जबदंस्ती अंगूठे के निधान लिये। जेन सुपरिण्टेण्डेण्ट के अपमानजनक व्यवहार के विरोध में सुरक्षावन्दी श्री रमेशचन्द्र व्यास ने तीन सप्ताह तक भूख हड़ताल की। सुपरिण्टेण्डेण्ट के खेद प्रकट करने पर हड़ताल खत्म हुई, किन्तु स्थानीय सरकार ने भूख हड़ताल करने के श्रीभयोग ये श्री व्यास पर मुकद्दमा चलाया। इसके अलावा श्री मूलचन्द श्रसावातथा वालकृष्ण कील को भी उपवास करने के अपराध में ऋमशः १५ दिन एवं दो मास कैंद की सजाएं दी गईं। उन्होंने जेल श्रधिकारियों की धनमानी का विरोध किया था।

करीब एक वर्ष बाद १९४३ में सरकारने अपनी नीति कुछ बदली और विन्वियों को बिना शर्त छोड़ना आरम्भ कर दिया। हाँ, रिहाई के बाद प्रत्येक व्यक्ति पर कुछ-न-कुछ पाबन्दी अवश्य लगा दी जाती थी। कुछ व्यक्तियों को छूटने के बाद ४८ घंटों के अन्दर-अन्दर अजमेर-मेरवाड़ा से वाहर चले जाने का हुक्म दिया गया। कुछ व्यक्तियों पर पाबन्दी लगाई गई कि वे मोटर इस्तेमाल न करें, रेडियो न रखें, आपस में न मिलें तथा बिना पुलिस की इजाजत के अपने शहर से बाहर न जावें। इन पाबन्दियों के कारण छूटे हुए नंजरबन्दों के लिए अपना साधारण काम-काज करना भी किन हो गया। कुछ व्यक्तियों ने उन पाबन्दियों की अवहेलना की जिससे उन पर पुनः मुक्द में चलाये गए और उन्हें कड़ी सजाएँ दी गई। श्री मूलचन्द असावा और श्री गोकुललाल असावा को अजमेर म्युनिसिपल-क्षेत्र से बाहर न जावें का प्रतिबन्ध तोड़ने के अपराध में चार महीने की सस्त कैंद तथा २००) रुपए जुर्माने की सजा दी गई।

#### : 84 ;

## भिन्ध जान्त

| क्षेत्रफल   | ४८१३६ वर्गमील | जनसंख्या    | ४४३४००८ |
|-------------|---------------|-------------|---------|
| गिरपतारियां | २४०० से ऋधिक  | नज्रवन्द    | २००     |
| सजायापता    | १४००          | बेंत की सजा | १००     |

सिन्व एक छोटा-सा प्रान्त है जो सन् १९३६ में बम्बई प्रान्त से अलग हुआ है। इसमें लगभग ७० प्रतिशत मुस्लिम और ३० प्रतिशत हिंदू, ईसाई, सिल तथा प्रकृत रहते हैं। हिन्दू जनता अधिकतर बड़े-बड़े शहरों में बसी हुई है भीर मुस्लिम देहातों में। सिन्ध के मुसलमान सैयद, बलोची, मोर इत्यादि फिरकों में बटे हुए हैं और उनमें आपस में काफी चलती रहती है। निस्सन्देह मुस्लिम लीग के बढ़ते हुए प्रभाव ने इन्हें एक भंडे के नीचे इकट्ठा होने में काफी गवद का है। स्वभाव से यहां का मुसलमान काफी ब्रिटिश विरोधी है, पर मुस्लिम लीग के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण वह खुल कर किसी विरोधी आन्दोलन में नहीं पड़ता। हुरों का उत्पात ब्रिटिश विरोधी भावना से ही उत्पन्न हुआ है।

सन् १६४० व ४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह में कांग्रेस हाई कमांड ने सिन्ध की विशेष स्थिति की ध्यान में रखते हुए वहां के कांग्रेसजनों को व्यक्तिगत सत्याग्रह करने से मुक्त कर दिया था, पर सन् १९४२ के खुले विद्रोह में कोई ऐसी पाबन्दी ग्रसम्भव थी। सिन्ध के आन्दोलन में विद्यार्थियों का महत्त्व पूर्ण हिस्सा रहा। ९ ग्रगस्त को कांग्रेस-नेताओं की गिरफ्तारों के फलस्वरूप कराची तथा श्रन्य दूसरे शहरों में हड़तालें रहीं, जिनमें विद्यार्थियों ने ग्रीय विशेष कर छात्राओं ने बहुत सिन्ध भाग लिया। वे बहुत बड़ी संख्या में स्कूल कालेजों से निकलकर विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए। जिटिश नौकरशाही न इसका उत्तर लाठियों के प्रहारों से दिया। पुलिस ने स्वराज भवन से कांग्रेस का फंडा उतार लिया शीर दफ्तर पर कब्जा कर लिया। शहर में कितने ही दिनों तक हड़ताल रही ग्रीर सारे प्रमुख बाजार कराची माल मंडी शीर रुई के बाजार सहित एक हफ्ते से अधिक दिनों तक बन्द रहे। शहर में चारों ओर

रोजाना प्रभात फेरियां निकाली गई ग्रीर रामवाग ग्रीर ईदगाह पर कई सामूहिक सभाएं की गई। पुलिस ने अयंकर लाठी-चार्ज किया, लेकिन फिर भी काफी तादाद में लोग इकट्ठे हुए।

कराची—प्रारम्भ के कुछ हफ्तों तक कराची के प्रायः सारे ही स्कूल भीर कालेज बन्द रहे। १०, ११, १२ ध्रमस्त को विद्याधियो तथा जनता के बड़े-बड़े जुलूस निकले। पुलिस ने इन जुलूसों पर लाठी-चार्ज किये जिनके कारण कितने ही भ्रावमी ज़ख़्मी हुए। भ्रनेक निर्दोष व्यक्ति भी, जिनका जुलूसों से सम्बन्ध नथा, पुलिस के रोष के शिकार वने। पुलिस के सिपाहियों ने विश्वास्तिन्हों, कलवों. बाचनालयों इत्यादि जगहों में घूस-घूस कर निर्दोष व्यक्तियों को मारा-पीटा भीर गिरपतार कर लिया। इस पर विद्याधियों का रोष भीर भी बढ़ा। उन्होंने उन स्कूलों पर पिकेटिंग किया जो इस समय भी खुले हुए थे। एन० जे० हाई स्कूल भ्रीर चर्च कालेज पर पिकेटिंग हुग्ना। ववीस एलेक्जेड्रिया कालेज में विद्याधियों को केवल इसलिए नहीं जाने दिया गया कि उन्होंने 'भारत छोड़ों के बिल्ले लगा रखे थे।

सरकारी-दमन तथा पुलिस के प्रहारों से बचने के लिए लोगों ने नवीन तरीके प्रपनाये। रात को १० बजे के बाद प्रपने घरों के ऊपर लाग खड़े होकर कांग्रेस-नारे लगाते थे। साइकिलों पर लोगों ने जुलूस निकाले जिससे पुलिस वालों को उन्हें पकड़ने के लिए काफी तेज भागना पड़ता था। साइकिलों पर चढ़े हुए यह ग्राजादी के सैनिक राष्ट्रीय गीत गाते ग्रीर राष्ट्रीय नारे लगाते विराध-प्रदर्शन करते थे। विदेशी कपड़ों की भी कई जगह होली जलाई गई। विद्यार्थी जाने वालों के हैट ग्रीर टाई मांग लेते थे ग्रीर उन्हें किसी पब्लिक चौराहे पर जा कर जलाते थे। सर्रकारी श्रफ्सरों के पास सरकारी बन्द लिफाफों के ज्रिए कांग्रेस बुलेटिन काफी मात्रा में भेजे गए। कितने ही दिनों तक रिज़र्व बैंक पर भी पिकेटिंग किया गया। कराची के प्रमुख व्यापारियों ने ग्रपनी सभाग्रों में सरकारी नीति की कड़ी श्रालोचना की।

शहर की बसों भीर ट्रामों को कई रोज तक रोका गया । एक ट्राम-कार में तो भ्राग लगा दी गई। कितने ही लोगों ने बसों भीर ट्रामों पर बिना किराये के सफर किया। टेलीफोन के तारों तथा डाकखानों के छेटर बक्सों को भी कितनी बार क्षति पहुँचाई गई। रेलवे के डिब्बों को भी कितनी बार क्षति पहुंचाई गई। रेलवे के डिब्बों को भी क्षति पहुँची भीर कराची से मतीर स्टेशन को जाने बाली कई स्पेशल गाड़ियां, जिनमें फौजी सिपाही थे, रोकी गईं। कराची जिले में लगभग ३ माह तक किसी-न-किसी रूप में ग्रान्दोलन चलता रहा।

हैं बराबाद — प्रारम्भ में शहर में हड़ताल रही । विद्यार्थी स्कूल ग्रीर कालेगों को छोड़ कर चले ग्राय ग्रीर मेडिकल कालेग के लगभग ३० विद्याधियों को कांग्रेस-ग्रान्योलन में भाग लेने के फलस्वरूप कालेग से निकाल दिया गया। ग्राक्ष्तेलन का प्रारम्भिक गोश श्रीमा पड़ जाने के बाद हर महीने दो चार विश्लेष दिवस मनाये जाते थे। ९ नवम्बर को कौमी भंडे को सलामी देने का प्रयत्न किया गया। पुलिस ने शुरू से ही लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। फिर भी लोगों ने इचर-उचर प्रभात फेरियां निकालीं। पुलिस इतनी बीखला गई कि सड़कों पर जो ग्रादमी उसे खादी की टोपी श्रीर कुर्ती पहने हुए दिखता या वह उसे पकड़ लेती थी। कितने ही लोगों को सजाएं दी गई, उन पर जुर्माने किये गए श्रीर कुछ को तो बेंत भी लगाये गए।

हैदराबाद में दूसरी बार कालेज खुले, तब भी विद्यार्थियों की तादाद बहुत कम थी, हालांकि सरकार ने विद्यार्थियों तथा उनके घर वालों को घम-काने के काफी प्रयत्न किये थे।

२१-११-४२ को आज़ाद पार्क में लोगों ने एक बहुत बड़ा कांग्रेस जलसा करने का प्रयत्निक्या। पुलिस चटनास्थल पर पहुँची श्रीर उसने लोगों को तितर-बितर हाने की चेतावनी दी। कई लोग पकड़ लिये गए श्रीर शेष बिखर गए। पर औरतों ने जाने से बिलकुल इन्कार कर दिया और बराबर कांग्रेस के नारे लगाती रहीं। विद्यार्थियों ने यहां के मेडिकल कालेज पर पिकेटिंग किया। वहां के श्रध्यापकों तथा चपरासियों ने विद्यार्थियों के साथ बुरा व्यवहार किया, जिससे उनमें जोश व रोष की मात्रा फैल गई। इस प्रकार दिसम्बर तक हैदराबाद में किसी-न-किसी रूप में आन्दोलन चलता ही रहा।

शिकारपुर—इस जिले में हड़ताल और विरोध-प्रदर्शन के अतिरिक्त तोड़-फोड़ के काम काफी अधिक हुए। शिकारपुर सिविलकोर्ट में प्रश्नि-काण्ड हुआ और सक्खर जिले के गरियासीन डाकखाने में आग लगाई गई। नवाब-शाह में मुख्तियारकार के दफ्तर में आग लगाई गई। इस प्रकार की खबर लरकाना, दादू व जैकोबाबाद से भी आई।

दशन--श्रगस्त के पहले दो |सप्ताहों में हैंदराबाद में लगभग ४०० कार्यकर्ता पकड़े गए जिसमें श्राधे से श्रधिक श्रीरतें थीं। सिन्ध पुलिस ने स्त्रियों के साथ बड़ा ही अमानुषिक व्यवहार किया । उन्हें पकड़ कर भ्राधी रात के करीब बाहर दूर जंगलों में छोड़ आया जाता था।

बादू शहर में स्कूल के विद्यार्थियों ने एक प्रभात फेरी निकाली । पुलिस ने प्रारम्भ में १६ गिरण्तारियां कीं। उनमें से १० की एक-एक साल की सजा दी गई। बाकी ६ लड़कों के बड़ी निर्दयता से कोड़े लगाये गए। जब काफी खून बहने लगा और वे मुखित होकर गिर पड़े, तब उनको छोड़ा गया।

नवावशाह में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई। तीन स्वयंसेवक, जो शराब की दूकान पर पिकेटिंग कर रहे थे, पकड़ निये गए और उनको कोड़े मारने की सजा दी गई। एक हिन्दुस्तानी सिपाही जब उनको कोड़े मार रहा था, तो उसी समय एक यूरोपियन फौजी अफसर अपने बंगले से निकना और उस सिपाही को हल्के कोड़े लगान के कारण सजा दी। उसने सिपाही के हाथ से कोड़ा छीन कर स्वयं भारता सुरू किया और बड़ी निर्दयता के साथ उन स्वयंसेवकों को पीटा।

सक्खर—प्रारम्भ में हड़ताल हुई। गान्धी-जयन्ती के दिन लोगों ने एक जुलूस निकालने का प्रयदन किया। पुलिस ने शुरू में ही लगभग ३०० ग्रादमी गिरफ्तार कर लिये, जिन्हें शाम को छोड़ दिया गया। उनमें से कितने ही नौजवानों को पीटने के बाद छोड़ा गया। इससे लोगों का रीप काफी बढ़ गया और कुछ लोगों ने टुकड़ियों में विभाजित होकर सक्खर-रोहरी रेलवे लाइन की पटरियाँ उखाड़ दीं। पुलिस ग्रीधकारियों ने इस घटना का पता लगाने के लिए लोगों को बड़ी निर्देशता से पीटा और एक को तो वर्फ के साथ बांधा। कितने ही लोगों को पुलिस ने हिरासत में रखकर तरह-तरह की यात-नाएंदीं। पुलिस की इन ज्यादित्यों के फलस्वरूप सक्खर में तीड़-फोड़ के कार्य हुए। वो सैकिन्ड बलास के डिब्बों में ग्राग लगाई गई और मालगोदाम को जलाने का प्रयस्त किया गया। कुछ कपास की गांठें भी जलाई गई। सक्खर म्युनिसिपल बोर्ड के स्कल में भी बाग लगा दी गई जिससे उसके सारे कागज जल गए।

शिकारपुर, सक्खर और जैकोबाबाद में कई बार टेलीफोन के तार काटे गए। सक्कर स्टेशन पर ग्राग्न-कांड के कारण एक लाख से ग्रधिक फौजी सामान की क्षति पहुंची। शिकारपुर में दो-तीन माह तक कालेज बन्द रहे। भौर ग्रम्य कालेजों पर पिकेटिंग होती रही। २८ नवम्बर को दो कांग्रेस स्वर्य-सेवक सिटी यजिस्ट्रेट की ग्रदालत में घुसे और उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ने का आदेश दिया। पुलिस के ग्राने से पहले ही स्वयंसेवक बाहर हो गए। दो विद्या-थियों को कालेज पर पिकेटिंग करने के फलस्वरूप एक साल की सजा हुई। सिन्ध में जान्दोलन के यिधिक व्यापक श्रीर उग्र होने के उपयुक्त कारण मौजूद नहीं थे। बहुसंख्यक मुसलभानों को श्रान्दोलन से किसी प्रकार की हम-दर्ती न थी। सिन्ब में किसी प्रकार का साम्प्रदायिक भगड़ा नहीं हुआ। यह इस बात का सुनूत है कि यहाँ के मुस्लिम ब्रिटिश विरोधी श्रवश्य हैं।

सिन्ध में इस आन्दोलन के सम्बन्ध में २४०० से श्रधिक गिरपतारियां हुई और १४०० से अधिक को सजाएं दी गई। लगभग २०० नजरबन्द किये गए। १०० व्यक्तियों को बेंतों की अमानुषिक सजा दी गई।

#### : १६ :

### सीमा आन्त

सीमा प्रान्त का भारतीय राजनीति में एक निराला और महत्त्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटिश साम्राज्यशाही, कांग्रेस भीर मुस्लिम लीग तीनी ही के लिए इस प्रान्त की अपनी अहमियत है और इसी कारण तीनों की इस प्रान्त में गहरी विलचस्पी है। सीमाप्रान्त में ५० प्रतिशत पठान रहते हैं। इसके उत्तर-पश्चिम श्रीर उत्तर पूरव में भी पठानों की ही बस्ती है। इन इलाकों का कवा-यली इलाकों के नाम से पुकारा जाता है। कबायली जातियों में नौकरवाही की गहरी दिलचस्पी है। ब्रिटिश नौकरशाही उनमें काफी तोड़-फोड़ करती रही है। इन इलाकों को ब्रिटिश साम्राज्यशाहा ने अपने सैनिक खेल य ट्रेनिंग का श्रखाड़ा बनाकर रखा है। सीमा प्रान्त की सरकार को उनमें दखल देने का श्रधिकार नहीं है। श्रब तक उन पर सीमा प्रान्त के गवर्नर की सीघी देख-रेख थी। किन्तु केन्द्र में अन्त:कालीन सरकार बन जाने की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। भारत सरकार के जिस विभाग का इन इलाकों से सम्बन्ध था, वह पं० जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था गया है। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य-शाही ने कबायली लोगों ग्रीर भारतीय राष्ट्रीयता के बीच जो दीवार खड़ी कर रखी थी, वह गुट गई है। पं० जवाहरलाल नेहरू श्रीर सीमांत गाँधीजी ने भ्रभी हाल ही में इन इलाकीं का दौरा किया था। उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हए, किन्तु उनके पीछे वही साम्राज्यशाही का छिपा हाथ काम कर रहा था।

कांग्रेस की सीमा प्रान्त में गहरी दिलचस्पी है, क्योंकि सारे भारत-वर्ष में केवल यही एक ऐसा प्रान्त है जहाँ पर लगभग ९४ प्रतिशत मुसलमान रहते हैं श्रीर जो कांग्रेस द्वारा शुरू किये गए भारतीय ग्राजादी के ग्रान्दोलन में पूर्ण रूप से सम्मिलित हुए हैं। सन् १९३० व ३२ के राष्ट्रीय ग्रान्दोलनों में सीमाप्रान्त ने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। सन् १९३० में पेशांबर में गोली बली भीर पठानों ने बड़ी दिलेरी के साथ सीना खोलकर मशीनगनों की गोलियों का मुकाबण किया। अर्थात् पेशांबर की भूमि इन देशभक्त पठानों के खून से रंगी गई। स्वभाव से पठान सीघा और साफ दिल होता है। ज्यादा हैर-फेर की बात नहीं जानता। वह मित्र भी ध्रच्छा होता है और शत्रु भी। सन् १९३० से सीमा घान्त के पठानों ने कांग्रेस-नेतृत्व को स्वीकार किया और तब से बराबर वे कांग्रेस नेतृत्व के ध्रधीन ग्राजादी की हर लड़ाई में शमिल रहे हैं। नौकरशाही ने इस प्रान्त में कांग्रेस की बढ़ती हुई शिवत को नष्ट करने के अनेक प्रयत्न किये पर वह विफल रही। खान-बन्धुयों ने जीवन में एक नई स्फूर्ति, नया दृष्टिकोण और नई आकांक्षा पैदा कर दी है। दिलेख पठानों ने कांग्रेस का ग्रहिसा का पाठ ग्रच्छी तरह सीख लिया है और उसकी श्राद्वर्यजनक शिवत को स्वीकार करते हैं।

पिछले कुछ सालों से मुस्लिम लीग के नेतृत्व ने भी सीमा प्रान्त के मामले में गहरी दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि अपने को मुसलमानों का नुमाइन्दा साबित करने के लिए यह आवश्यक होगया कि वह सीमा प्रान्त के पठानों में झपना प्रभाव जमाये। सीमा प्रान्त पर कांग्रेस का प्रभाव होना उसके लिए ग्रसहनीय था, क्योंकि इस ग्रखंड सत्य के होते हुए वह ग्रपने दावे को मजबती से पेश नहीं कर सकता । इस कार्य में ब्रिटिश नौकरशाही ने उसे काफी मदद भी दी। सन् १९४१ में होने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रति ब्रिटिश नौकर-शाही की प्रजीय नीति रही। हजारों पठानों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। फिर भी सीमा प्रान्त की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि यहाँ की सरकार को भय था कि दमन के कारण पठान ग्रीर भी ग्रधिक रुष्ट हो जायंगे। सन् १९४२ में भी जब चारों ओर देश में खुन की होली खेली जा रही थी, दमन का साम्राज्य था, सीमा प्रान्त की सरकार ने यकायक दमन नीति को नहीं अपनाया। सीमा प्रान्त में कांग्रेस के नेता प्रारम्भ में नहीं पकडे गए। खान अब्दुल गफ्फार खां ने भी इस मीके का लाभ उठाया और लम्बी लड़ाई की तैयारियाँ करते रहे। इस प्रकार उन्होंने अपने संगठन को सुव्यव-स्थित कर अन्तूबर मास से इस आन्दोलन का प्रारम्भ किया।

सीमा प्रान्त में सबसे पहले जगह-जगह सभाएं की गईं और लोगों को अपने को स्वतन्त्र समक्तने का आदेश दिया गया और मुकम्मल आजादी का एलान किया गया। अनेक जगह इस प्रकार की सभाएं हुई, पर नौकरशाही ने कोई दखल नहीं दिया। अन्तूबर मास से खान अन्दुल गफ्फार खां ने आन्दोलन में नया जीवन डालने के लिए उसके रूप को ददल दिया और शराब की दूकानों पर पिकेटिंग प्रारम्भ किया। खुदाई खिदमतगारों के जल्ये जाते थे और इन दूकानों पर पिकेटिंग करते थे। इसके बाद रफ्ता-रफ्ता यह

जस्ये सरकारी इमारतों पर भी पिकेटिंग करने लगे। फौज की बैरकों में भी खुदाई खिदमतगार अपना पैगाम पहुंचाने का प्रयत्न करने लगे। आग्दोलन का यह रूप नौकरवाही के लिए ग्रसहनीय था और ग्रव उसकी श्रपनी पूरा नी नीति छोडनी पड़ी। खदाई खिदमतगार हर जगह जाकर बगावत की घोषणा करते थे। पेशावर तथा बन्न में लगभग २-३ मास तक हण्ते में दो-तीन बार जत्ये जाते थे और सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय फंडा लगाने का प्रयत्न करते थे। उन पर नौकरशाही को मजबूर होकर लाठी प्रहार करना पड़ा। लाठी-चार्ज का यह सिलसिला एक असे तक जारी रहा। अन्त में ६ अन्तवर को सरकार ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। विरोध-स्वरूप शहर में पूर्ण हड़ताल रही। हडतालियों पर आतंक जमाने के लिए सरकार ने दूकानों को तूड़वा डाला। जनता के बढ़ते हुए जोश को कुचलने के लिए सीमा-प्रान्त का नौकरशाही ने लाठी-प्रहारों का खलकर काम लिया। उनकी विशेषता यह थी कि लोगों के सरों पर वार नहीं किया जाता या, बल्कि उनके पेट पर अधिक चोट पहुँचाई जाती थी । ग्रिभप्राय यह था कि लोगों को अन्दरूनी चोट पहुँचाई जाय । १९, २०, २१ श्रवतूदर को सीमा प्रान्त में जनता ने पुलिस-स्टेशनों आदि पर राष्ट्रीय भण्डे लगाने के अनेक प्रयत्न किये । पेदावर में हजारों आदिमयों ने इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया । कई सौ म्रादमी पुलिस के लाठी-प्रहारों के कारण घायल हए। पेशायर में अक्तूबर मास में लगभग २५ आदमी रोज पकड़े गए और अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर तक आन्दोलन का यही रूप रहा। पेशावर के ग्रतिरिक्त वन्तु, कोहाट, मरदान ग्रादि जगहों में भी ग्रान्दोलन का रूप इसी प्रकार का रहा।

सीमा-प्रान्त में इस ग्रान्दोलन के सम्बन्ध में २५५८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए श्रीर १८८० व्यक्तियों को विभिन्न सजायें दी गईं। इसके ग्रजावा ७०८ व्यक्ति नजरबन्द रखे गए। एक जगह गोली भी चली, लाठी-प्रहारों के फलस्वरूप पांच सो से एक हजार तक व्यक्ति सस्त चायल हुए। कुछ छोटे बच्चों को कोड़े भी लगाये गए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पहले की भांति सन् १९४२ के विद्रोह में भी सीमा-प्रान्त ने शानदार हिस्सा जिया। यहाँ का ग्रान्दोलन ग्रन्त तक ग्राहिसक रहा। इसका श्रेय बादशाह खान के नेत्रस्व को है, जिनका सीमा-प्रान्त के पठानों पर अभूतपूर्व प्रभाद है।

#### : 219 :

# पंजाब में आन्दोलन

पंजाब निवयों का प्रदेश है। भारत की पाँच प्रसिद्ध निवयों—जेहलम, चेनाव, रावी, ज्यास स्रौर सतलज इस प्रान्त की भूमि को उर्वरा बनाती हुई स्वरब सागर में जाकर गिरती हैं। स्रतएव पाँच निवयों का प्रदेश होने के कारण इसका नाम 'पंजाब' पड़ा है।

पंजाब एक प्रकार से भारत की उत्तर-पिश्वमी सीमा बनाता है। केवल जम्मू-काश्मीर रियासत एवं सीमान्त प्रदेश का सँकड़ा भाग बीच में पड़ता है। अतः सैनिक दृष्टि से इसका बहुत महत्त्व है।

पंजाब विभिन्न धर्मों, जातियों एवं दलों का घर है। देश के सभी नये-पुराने, कट्टर एवं 'उदार' धर्म, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि जातियों नथा कांग्रेस, लीग, हिन्दू महासभा वगैरा राजनैतिक दल यहाँ की भूमि में स्व-तन्त्र रूप से फूले फले हैं। मुख्य धर्मों के ख्रालावा उनके छोटे-छोटे फिरके ग्रलग ही हैं। ग्रतः प्रान्त के धार्मिक जीवन में सहनशीलता और मेल-मिलाप की भावना का ग्रभाव है। 'आदर्शवादी' धार्मिक ग्रान्दोलन पंजाब की भूमि में काफी सफल हुए हैं, जिनसे समूचे प्रान्त और विशेषकर शहरी भागों के जीवन में तीन कान्ति उत्पन्न हो गई है।

धार्मिक जीवन की भाँति प्रान्त की राजनीति भी अव्यवस्थित रूप में है। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में ग्रापसी मेल और सहन-शीलता का नितान्त ग्रभाव रहा है। देहाती पंजाब ग्रभी तक स्वस्थ है ग्रीर नागरिक पंजाब के वैमनस्य से बचा हुआ है। नागरिक क्षेत्र में धर्म का साम्प्रदायिक स्वार्थों के लिए एवं राजनीति में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। नागरिक एवं देहाती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक समस्याओं पर शुद्ध अर्थ-शास्त्र की दृष्टि से विचार नहीं किया जाता। एक साम्प्रदायिक गुट दूसरे साम्प्रदायिक गुट पर धर्म धौर जाति की स्रोट में प्रभाव जमाने की चेट्टा करता रहता है। इस प्रकार की साम्प्रदायिकता-पूर्ण राजनीति पंजाब की राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याम्रों को सुलकाने में अब तक पुरी तरह असफल रही है।

पंजाबियों ने ज्यापारिक क्षेत्र में ग्रच्छी सकलता प्राप्त की है। पंजाबी किसान भी ग्रन्य प्रान्तों के मुकाबले खुगहाल हैं। यह कहा जा सकता है कि देश के ग्रन्य भागों की तुलना में पंजाबियों की ग्राधिक स्थिति ग्रच्छी है। इसके ग्रितिक्त, पिछले महायुद्ध से ही यह फौजी-भर्ती का खास ग्रट्डा रहा हूं धौर इसी कारण वह ग्रंग्रेजी सरकार की "दाहिना-भ्जा" कहलाता है। वास्तव में पंजाब की फौजी परम्परा रही भी है। उसे ग्रतीत में समय-समय पर विदेशी ग्राक्तमणों का सामना करना पड़ा. जिससे सैनिक-वृत्ति पंजाबियों के स्वभाव में दाखिल हो गई। ग्रंग्रेजों ने भारतवर्ष में हमेशा पंजाब प्रान्त की ग्राने सबसे मजबूत किले के रूप में माना है। उन्होंने पंजाबियों को ग्रिधक वेतन वाली नौकरियाँ देकर उनकी देश-प्रेम की भावना को नष्ट कर देने की कोशिश की है। इसी कारण पंजाब देश की जाज़ादी की लड़ाई में श्रीवक हिस्सा नहीं ले पाया।

पंजाब की पिछड़ी हुई राजनीतिक अवस्था के कई कारण हैं। प्रान्त की आवादी में मुसलमानों का बहुमत हैं, जो मुस्लिम लीग अथवा यूनियनिम्ट पार्टी के प्रभाव में हैं। इन दोनों पार्टियों ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया है और ये ब्रिटिश संरक्षण में ही पली हैं। पिरचमी हिस्से के देहात, जहाँ मुमलमान बहुमत में हैं, अधिकतर या तो फ़ीज में भरती रहे हैं अथवा उनमें मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस विरोधी भावना कूट-कूट कर भर दी गई है। हिन्दुओं ने, जिनका हिमालय प्रदेश में बहुमत है और जहाँ ग्राजीदिका के साधन प्राप्त नहीं हैं, अपने-सापको या तो व्यापार में लगाया है अथवा वे ब्रिटिश फीज में भरती हो। गए हैं। सिख भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों में विभक्त हैं। देहाती जनता में जाट लोग श्रधिक हैं. जिन्होंने अब से पहले तक हमेशा प्रतिक्रियावादी यूनिय-निस्ट पार्टी का साथ दिया है।

प्रान्त में कांग्रेस का संगठन भी उचित रूप से नहीं हुआ है। कांग्रेस-नेतृत्व आपस की फूट के कारण हमेशा कमजोर रहा है। उसका कार्य ज्यादातर शहरों तक ही सीमित रहा। यही कारण है कि कांग्रेस की जड़ देहातों की आम जनता के भीतर गहरी न पैठ सकी और देश की पुकार पर समूचे प्रान्त का वांछित सहयोग न मिल सका।

फिर भी बम्बई में हुई नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार जब पंजाब में पहुंचा तो वातावरण में तीन क्षोम उत्पन्न हो गया। जगह-जगह विरोध सभाएँ हुई तथा व्यापक हड़तालें की गई। लाहीर घीर रावलिंपडी के समीप कई स्थानों में क्षुड्य जनता ने डाक ग्रीर टेलीफोन के तारों को काट डाला और यातायात की पंगु बनाने की चेट्टाएँ की। उधर सरकार की श्रीर से भी तुएन्त दमन सुद्ध हो गया। बहुत से मुखिया ग्रादमी गिरफ्तार कर लिये गए। कांग्रेस के दफ्तरों पर मोहर चपड़ी लगादी गई। पंजाब के भूतपूर्व प्रधान मंत्री सर सिकं-दर ह्यातखाँ ने लोगों को बड़े-बड़े इनामों, उंची नौकरियों, ग्रीर जागीरों का प्रलोभन देकर उन्हें ग्रान्दोलन में सिक्य भाग छेने से रोका। इन सब कारणों से इस प्रान्त में स्वतन्त्रता का यह ग्रान्दोलन बहुत समय तक न चल सका ग्रीर न व्यापक रूप ही धारण कर सका। वह बड़े-बड़े शहरों तक ही सीमित रहा, जहाँ कि हिन्दुशों की ग्रावादी ग्रांचक है।

पंजाव में सन् १६४२ के श्रान्दोसन में महिलाश्रों श्रौर छात्राश्चों न उल्लेखनीय हिस्सा लिया। उन्होंने यह श्रच्छी तरह साबित कर दिया कि श्राजादी के सिपाहियों के रूप में वे मर्दी से कहीं बढकर हैं।

की जयप्रकाश नारायण के जेल से बच निकलने के बाद पंजाब के नव-युवकों ने गुप्तरूप से काम करना शुरू किया ग्रीर इस प्रकार सन्' ४२ के आन्दोलन में भपना फर्ज अदा किया। किन्तु पंजाब ने अब करवट बदली है। सारे देश ने सन्' ४२ में और उसके बाद देश की ग्राजादी के लिए जो कुर्बानी की हैं, उसका ग्रसर पंजाब पर भी पड़ा है। कांग्रेस, श्राधकाधिक लोकप्रिय हो रही है। ग्रान्तीय ग्रसेम्बली के पिछले चुनावों में कांग्रेस को जो सफलता मिली यह उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यद्यपि पंजाब में मुस्लिम लीग की शक्ति बढ़ी हैं, किन्तु ग्राज कांग्रेस ग्रन्य दलों के सहयोग से प्रान्त के शासन का भार सम्हाले हुए है। ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि ग्राने वाले दिनों में पंजाब धाजादी की ग्रोर कुच करने में श्रम्य प्रान्तों से पीछे न रहेगा।

#### : 2= :

## भारतीय रियासतों का भाग

ब्रिटिश साम्राज्यवाद की भारत में श्रपनी क्रिलेबन्दी व सुदृढ़ रक्षा-पंक्तियां हैं। हिन्दूस्तानी रियासतें उसका एक मुख्य ग्रंग हैं। वास्तव में ये रियासतें प्रतिकियाबादी शक्तियों की ग्रखीरी ग्राशायें हैं। ग्रतः भारतीय राष्ट्रवाव के लिए यह परम श्रावश्यक है कि वह इन विभिन्न किलेबिटयों को तोड़े, क्योंकि इनके टूटने से हा साम्राज्यशाही का ढाँचा अस्त-व्यस्त हो सकता है, वरना इसका अंकृर किसी-न-किसी रूप में बना ही रहेगा। सन् १६१९ से सन् १९४२ तक कांग्रेसी नेतृत्व ने साम्राज्यशाही के इस ढाँचे के विरुद्ध कई सामहिक और व्यक्तिगत प्रहार किये और हर प्रहार में उसके किसी-न-किसी मुख्य अंग पर प्रबल वार कर उसकी शक्ति को क्षीण किया। पर रियासतों के सम्बन्ध में कांग्रेसी नेताओं की श्रव तक तटस्थ रहने की नीति ही रही। यद्यपि वे जानते थे कि रियासतों में ब्रिटिश भारत से भी अधिक श्रन्याय होता है, पुराने दिक्यानूसी कानूनों द्वारा जनता पर हुकूमत की जाती है और राज्य-व्यवस्था में जनता का कोई हाथ नहीं है, फिर भी कांग्रेस-हाई-कमाण्ड ने यह उचित नहीं समभा कि वह रियासतों के अन्दर साम्हिक आन्दोलन करे। इस नीति के बरतने के अपने ही कारण थे। कांग्रेस-हाई-कमाण्ड एक समय में एक ही मोर्चे पर लड़ना चाहता था। वह कई मोर्ची पर एक साथलड़कर भारतीय राष्ट्रवाद की शवित का ग्रयव्यय करने के हक में नथा। उसकी मान्यता थी कि एक बार श्रंत्रेजों को सीघी राह पर छे आया गया तो राजा अपने आप सीधी राह पर ग्रा जायंगे।

पर इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेसी नेता रियासतीं की अनता म राजनीतिक जागृति देखना नहीं चाहते थे। इसके विपरीत रियासती जनता के ग्रान्दोलन के प्रति उनकी बराबर सहानुभूति रही। उन्होंने कई बार घोषणा की कि प्रजातन्त्रवादी भारत ग्रीर सामन्तकाही रियासतें दोनों एक साथ नहीं रह सकतीं। उन्होंने रियासतों में होने वाले श्रन्यायों व श्रत्याचारों की निन्दा की और वहाँ की जनता को अपना संगठन करने तथा अपने नागरिक व राज-नीतिक अधिकार खुद प्राप्त करने की सलाह दी। देशीराज्य लोक परिषद् की स्थापना व प्रगति में कांग्रेसी नेताओं का बड़ा हाथ है। पं० नेहरू, डा० पट्टाभि-सीतारामैया जैसे प्रसिद्ध कांग्रेसी नेताओं की छत्र-छाया में यह संस्था फली-फूली है।

यरापीय तथा एशियाई महायद्धने उन अस्थायी प्रतिबन्धों को तोड दिया। विचारों की बाद के सामने कोई भौगोलिक ग्रथवा शासन सम्बन्धी दीवारें खडी नहीं रह सकतीं। महायद्धने समस्त भौगोलिक व साम्राज्यशाही सीमाश्रों को ग्रस्त-व्यस्त कर दिया, ग्रीर रियासतों तथा ब्रिटिश भारत की जनता एक ही प्रकार से सोचने लगी। युद्ध-जनित वातावरण ने लोगों पर एक ही-सा मनोवैज्ञानिक ग्रसर डाला। सारे भारत की जनता में एक ही प्रकार की भावनाएं तथा आकाक्षाएं पैवा कर दीं। इस प्रकार महायुद्ध ने अप्रत्यक्ष रूप से रियासतों में बसी हुई जनता के विचारों में एक श्राव्चर्यजनक कान्ति पैदा कर दी ग्रीर मार्ग-प्रदर्शन के लिए वह किसी श्रीर ग्रांखें पसारकर देखने लगी। ६ ग्रगस्त को कांग्रेसी नेताश्रों तथा कांग्रेस-संगठन पर ब्रिटिश प्रहार को रिया-सतों की जनता ने अपने पर प्रहार समका और इस प्रकार सन १९४२ के खुले विद्रोह की लपटें भारतीय रियासतों में पूर्ण रूप से फैल गईं । इस तुफान में विभिन्न रियासतों में लाखों की तावाद में ग्रादमी ग्राज्ञा, उत्साह व ग्राका-क्षाओं को लिये हुए उठे ग्रीर सैकड़ों की तादाद में नये नेता पैदा हो गए। रियासती नेताओं ने बड़े धैर्य व शान्ति से श्रान्दोलन का नेतृत्व किया श्रीर श्रपनी कार्य-तत्परता, संलग्नता व संगठन-शक्ति का परिचय दिया। स्वभावतः इस आन्दोलन को रियासतों में बड़ी क्रूरता से दबाया गया। भारतीय नरेश कव इस बात को सहत कर सकते थे कि जो 'प्लेग' बिटिश भारत में फैल चुका है था वह उनके यहाँ भी उप रूप में फैल जाय। अतः जनता के बढ़ते हुए जोश को हर जगह गोलियों तथा लाठियों के प्रबल प्रहारों से कुचला गया। रियासतों में भ्रान्दोलन का रूप ठीक वैसा ही था, जैसा ब्रिटिश भारत में । प्रारम्भ में हड़तालें हुई, विरोधी प्रदर्शन हुए, सभायें हुई ग्रीर कहीं-कहीं राज-सत्ता को छीनने के भी प्रयत्न किये गए । ऐसे प्रयत्न उड़ीसा प्रान्त की रिया-सतों विशेषकर तालचर, नीलिगरी. नामागढ़ — में प्रधिक हुए । कील्हापुर ग्रीर इन्दीर में जेल तोड़ने के प्रयत्न भी किये गए।

म्नान्दोलन की दृष्टि से रियासतों को हम ४ भागों में बांट सकते हैं।

- १. मध्य भारत की रियासतें।
- २. राजपूताना की रियासले ।
- ३. उड़ीसा की रियासते।
- ४. बड़ीदा और काठियावाड़की रियासतें।
- ४. दक्षिण भारत की रियासते।

### मध्यभारत की रियासतें

ग्वालियर—मध्यभारत में यह सबसे बड़ी रियासत है। नेताग्रों की की गिरपतारी के पश्चात् २३ ग्रगस्त सन् १९४२ को ग्वालियस की प्रजा संस्था सार्वजनिक सभा की एक बैठक हुई श्रीर उसमें कांग्रस के भारत छोड़ों प्रस्ताव का समर्थन किया गया। सभा की श्रीर से महाराजा ग्वालियर की एक अस्टीमेटम दिया गया कि ३० अगस्त तक महाराज सरकार बरतानिया से श्रपना सम्बन्ध तोड़ दें और श्रपनी रियासत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की घोषणा कर दें। ग्वालियर सरकार ने इस प्रस्ताव का उत्तर नेताओं की गिरफ्तारी व नजरबन्दी से दिया। ३० तारीख से पहले सारे प्रमुख नेता गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिये गए। सभा के इस फैसले से पहले ही रियासत भर में कारखानों के मजदूरों व विद्यायियों ने हड़तालें करनी कुक कर दी थीं। १३ अगस्त को उज्जैन में जब विद्यार्थी हड़ताल करके जुल्स निकाल रहे थे तो वहां के बीहरे मुसलमानों ने उन पर लाठियों से हमला कर दिया। कई छोटे-छोटे लड़के जल्मी हए और शहर में भारी बेचैनी फैंल गई। शहर के कारोबार बन्द हो गए ग्रीर बहुत बड़े भगड़ की शक्त पैदा हो गई श्रीर कुछ लोगों ने बौहरों की दूकानें लूटनी शुरू कर दीं। हुकूमत ने दका १४४ लगा दी और इस प्रकार बिगड़ती हुई हालत को सम्भाला। बौहरों की इस तरह राजनीतिक तौर से मुखालफत करने की यह पहली घटना थी। जान पड़ता है कि उन्हें पहले से ही तैयार किया गया था। इस भगड़े के कारण कई दिन तक दूकानें और कई माह तक स्कूल बन्द रहे।

१६ श्रगस्त को लक्कर में, जो राज्य की राजधानी ह, विद्याधियों की हड़ताल हुई और जुलूस निकाले गये। रियासत की पुलिस तथा घुड़सवारों ने बड़ी बेरहमी के साथ लाठी तथा घोड़ों की टापों से उन पर हमना किया। कितने ही लड़के घायल हुए। विद्याधियों का यह आन्दोलन और भी उप रूप से फीलनें लगा। व सितम्बर को उज्जैन में विद्यार्थी घान्तिपूर्वंक एक सभा कर रहे थे कि पुलिस ने अपने पूर्व आक्वासन के विरुद्ध सभा को चारों बोर से घेर लिया और लाठियों व संगीनों से बैठे हुए लोगों पर प्रहार किया। औरतों और लड़कियों को घेरकर पीटा गया। कई औरतों और बच्चों को गहरी

चोटें आई और कितने ही श्रादमी घायल होकर सड़कों पर गिर पड़े। जिल्मयों की मरहम-पट्टी के लिए जब श्रादमी उन्हें उठाने गये तो उन पर भी पुलिस ने लाठी प्रहार किया शहर में १४४ दफा लगादी गई। शहर को चारों श्रोर से दो मील के दायरे में घेर लिया गया श्रीर सड़कों व गिलयों में चलने वालों को बिना उनकी श्रवस्था का खयाल किये मोटे-मोटे लट्टों से जानवरों की तरह बाजारों में खुले श्राम पीटा गया। सर्राका बाजार में, जो कि शहर का खास बाजार है, खुले श्राम लोगों के बन्द घरों में पुलिस घुसती थी और अन्दर जाकर उन्हें पीटती थी। कितने ही श्रादमी इन काण्डों से जल्मी हए।

९ अगस्त को एक स्थान पर, जहां पर एक आदमी संगीन से घायल हुआ या ग्रीर जहां पर उसका खुन गिरा था, लोगों ने फुल चढाये ग्रीर कुछ लोगों ने भाषण देना शुरू कर किया। देखते-ही-देखते उस जगह को पुलिस ने श्रा घेरा श्रीर अन्य श्राने वालों को वहां जाने से रोक दिया। १ सितम्बर से ६ सितम्बर तक शहर में मुकम्मिल हड़ताल रही। अदालत पर पिकेटिंग किया गया, जिससे श्रदालत भी बन्द हो गई। दो से तीन हजार तक की संख्या में लोग ग्रदालतों पर पिकेटिंग करने के लिए जाते थे। शुरू में तो हुक्मत ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया किन्तु बाद में उसका रुख बदल गया ग्रीर पुलिस ने भयंकर लाठी-चार्ज किया जिसके विरोध में जनता ने फिर हडताल कर दी। द सितम्बर से शहर में पुलिस व फीज का पूनः राज्य स्थापित हो गया। इस तरह रियासत में सितम्बर के दूसरे सप्ताह तक तहरीक जोरों से चली। लगभग २५० ग्रादमी गिरफ्तार करके जेलों में रखें गये। अन्त में रियासत और सार्वजनिक सभा के नेताओं में एक समभौता हुआ, जिसके फल-स्वक्ष्य भई १९४३ में सब बन्दी रिहा कर दिये गए। ग्वालियर के कुछ कार्यंकर्त्ता रियासत के बाहर भी तहरीक में हिस्सा लेते रहे और इस प्रकार वह दूसरे जिलों में गिरफ्तार हए ।'

भोपाल—यहां की प्रजा परिषद् ने बम्बई के प्रस्ताव के समर्थन में १८ सितम्बर को एक प्रस्ताव पास किया। यह प्रस्ताव बाहर से छपवाकर मंगवाया गया था, परन्तु वह स्टेशन पर पकड़ा गया। स्थान-स्थान पर तलाकियां हुई। सास-खास कार्यकर्तामों के घरों पर ग्रीर परिषद् के दफ्तर पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया और उसकी कार्य-समिति के सदस्यों को पकड़कर जेल में बन्द कर दिया गया।

स्कूल के लड़कों को पकड़कर पीटा गया। स्कूलों में १५ दिन का खुट्टी कर दी गई। श्रहमदाबाद मुहल्ले के विद्यार्थियों को पार्टियां दी गई ग्रीर छन्हें मैच खिलाये गए ताकि वह ग्रन्य विद्यार्थियों के साथ मिलकर आन्दोलन में भाग न लें।

७ कार्यकत्तांश्रों को सजाएं हुईं। शेष कार्यकर्ता फरार हो गये। विद्यार्थियों के नेता श्री गोविन्दप्रसाद श्रीवास्तव को भी सजा हुई। उन पर डाकखाना जलाने श्रीर ऐसे ही श्रन्य इलजाम लगाये गए थे।

मि० इनताफ मजदानी, सम्पादक, 'जमहूर' मुकदमे के बीच ही बीमार पड़ गए। हानत नाजुक होने पर उन पर से मुकदमा उठा निया गया, परन्तु यह बाहर आने के थोड़े समय बाद ही मर गए। प्रजापरिषद् के नेता श्रीशाकिर-अली खाँ को २ साल कैंद और १०० हपया जुर्माना की सजा दी गई।

इन्दौर—सन् १९४२ के खुले विद्रोह में इन्दौर ने सबसे बढ़-चढ़ कर भाग लिया। इन्दौर मध्य भारत की एक महत्त्वपूर्ण रियासत है। यहाँ धन्य रियासतों के मृकाबले प्रजामण्डल संगठित रूप में काम कर रहा है भीर उसका जनता पर काफी प्रभाव है। फलस्वरूप बम्बई में कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के परचात् शहर में हड़ताल हुई, विरोध-प्रदर्शन हुए भीर थोड़े दिनों परचात् यह श्रान्दोलन कस्बों में भी फैल गया। लगभग ४०० व्यक्ति गिरफ्तार करके जेलों में रखे गए। रियासत में ६, ७ माह तक आन्दोलन चलता रहा। प्रजामंडल के नेताओं को मण्डलेश्वर नामक स्थान में नजरबन्द रखा गया था। उन्होंने जेल के पहरेदारों पर काबू पा लिया और जेल से बाहर निकल गए। उन्होंने कस्बे में जाकर भाषण दिये। ग्रन्त में वे पुनः बन्दी बना लिये गए, तोड़-फोड़ के कार्य भी कई जगह हुए। श्रन्त में महाराज व प्रजामंडल के नताओं में समझौता हुआ और सब बिना शर्त रहा कर दिये गए।

मध्य भारत में ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल और धार इन चार रिया-सतों में संगठित तरीके से आन्दोलन चलाने के प्रयत्न किये गए। सब जगह आन्दोलन का रूप अहिंसात्मक था, पर दमन के कारण जब सामूहिक रूप खत्म हो गया तो तोड़-फोड़ के कार्य प्रारम्भ हुए। इन्दौर में कुछ बम फटने की घटनाएं हुई, पर उनके कारण किसी को नुकसान नहीं हुआ। पोलिटिकल डिपार्टमेण्ट ने भी इस आन्दोलन को दबाने में एक-सी नीति बरती।

## राजपूताना की रियासतें

कोटा—बम्बई के प्रस्ताव के बाद नेताओं की गिरफ्तारी के हालात मालूम होते ही कोटा में हड़ताल हो गई। विद्यार्थियों ने भी हड़ताल कर दी। प्रजामंडल के कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गए। किन्तु इन गिरफ्तारियों से और भी जोश फैल गया। जनता ने शहर पनाह के दरवाजे बन्द करके चारों श्रीर के रास्ते बन्द कर दिए, जिससे विशेष पूलिस, फीज तथा अन्य लोगों का बाहर से ग्राना रुक जाय। कोतवाली पर जनता ने भंडा फहराया ग्रीर वहां जो पुलिस मौजद थी, उसे बैरिकों में बन्द कर दिया। शहर पर पूरी तरह से जनता का कब्जा हो गया और यह हालत बराबर तीन दिन तक रही। इन तीन दिनों में शहर में पूरे तौर से शान्ति कायम रही । कोई गड़बड़ी नहीं हुई। वहां के दीवान ने यह कांशिश की कि मिलिटरी शहर में दरवाजा तोड़कर दाखिल हो जाय और गोली चलाई जाय। किन्तु फीज ग्रीर महाराज इसके लिए सहमत नहीं हए। तीन दिन तक यह कशमकश चलती रही। पोलिटिकल एजेन्ट भी वहां आगए अन्त में तीसरे दिन भ्तपूर्व दीवान ने आगे आकर जनता को यकीन दिलाया कि वह दरवाजा खोल दे, पुलिस इत्यादि को ग्रंदर ग्राने दे, रियासत की और से कोई जोर-जुल्म की बात नहीं होगी। इस आश्वासन पर जनता ने दरवाजे खोल दिए श्रीर तीसरे दिन बाकायदा सब फीज श्रीर पुलिस वालों से झंडा सलामी कराकर ग्रीर अधिकारियों से रसीद लेकर कोतवाली और शहर का चार्ज महाराज की पुलिस की सींपा गया। कुछ दिनों बाद प्रन्य नेता भी रिहा कर दिये गए। गिरफ्तारी के बीच ही एक डेपूटेशन महाराज से मिला और उन्होंने जनता को यकीन दिलाया कि जिम्मेदार सरकार कायम करने के लिए वह शीघ्र ही कोई कदम उठायंगे। दीवान को, जो पोलिटिकल डिपार्ट-मेंट का शादमी था और गोली चलाने में नाकामयाब रहा था. महाराज ने नौकरी से श्रलग कर दिया। उसके जाने के अवसर पर भी जनता ने प्रदर्शन क्तिया ।

मेवाड़ मेकाड़ राजपूताना की अत्यन्त प्राचीन और प्रमुख रियासत है। इस रियासत के निवासियों ने अपनी स्वतन्त्रता को कायम रखने के लिए भूतकाल में अभूतपूर्व त्याग और विलवान किया है। अपनी परम्परा के अनुसार वह सन् १६४२ के स्वातन्त्र्य-संग्राम में भी पीछे नहीं रहे। 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास होने के बाव जब देश की आजादी की लड़ाई छिड़ गई तो मेवाड़ की जनता की आकांकाओं का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था प्रजामण्डल ने इस लड़ाई में कूद पड़ने का निश्चय किया। उसकी और से मेवाड़ के महाराणा साहब को एक पत्र भेजकर अनुरोध किया गया कि वह अपने को बिटिश शत्ता से अविलम्ब स्वतंत्र घोषित कर दें और जनता को हुकू- मत में साझीदार बना कर उसकी शुभनिष्ठा प्राप्त करें। यह पत्र २१ अगस्त १६४२ को भेजो गया और उसी दिन मेवाड़ की राजधानी उदयपुर में एक

विज्ञाल सार्वजनिक सभा का भ्रायोजन किया गया। सभा तो निविच्न रूप से हो गई, किन्तु उसके बाद राज्य भर में प्रजामण्डल के नेता तथा कार्यकर्ता गिर-पतार कर लिये गए। कुछ विद्यार्थी भी पकड़े गए। गिरफ्तारियों के विरोध में उदयपुर में एक विशाल जुलूस 'श्रंग्रेज़ो भारत छोड़ो' के नारे लगाता हुआ। निकला। २३ ग्रगस्त से जुलुसों, सभामों कादि पर पाबन्दी लगा दी गई। कालेज में हडताल हो गई ग्रौर बाजार भी बन्द हो गए चारों ओर 'भारत छोडो' की भ्रावाज गंजने लगी। विद्यार्थियों में अपूर्व जोश था। सरकार ने भी विद्यार्थियों को प्रन्थाघन्ध गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। एक ग्रंग्रेज फीजी श्रफसर ने राष्ट्रीय झण्डे को पाँवों तले कुचल दिया श्रीर एक विद्यार्थी को सीने पर पिस्तील रखकर धमकाया, किन्तु नीजवान ज्रा भी भयभीत न हुए आन्दो-लन केवल उदयपुर तक ही सीमित नहीं रहा । वह राज्य के मुख्य-मुख्य कस्बीं में भी फैल गया ग्रीर अनेक व्यवितयों ने ग्रान्दोलन में हिस्सा लिया। अवत्वर के प्रथम सप्ताह तक गिरपतारियाँ होती रहीं । कुल मिलाकर ५०० गिरपतारियाँ हुई, जिनमें ७ महिलायें भी शीं। कालेज करीब १५ दिन बन्द रहा। प्रजामण्डल के नेताश्रों को एक पहाडी स्थान में नजरवन्द रखा गया । उनके पास एक राष्ट्रीय भण्डा था, जिसे वह नित्य प्रति सलामी देते थे। जेल ग्रीर पुलिस वालों ने उसे छीनने की कोशिश की, किन्तु नजरबन्दों ने सत्याग्रह कर दिया और राष्ट्रीय भण्डा ग्राखिर तक उनके ही ग्रधिकार में रहा। जो बन्दी उदयपूर जेल में रखे गये, उनके साथ कठोर व्यवहार किया गया उन्हें काल कोठरियों में बन्द कर दिया गया। कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार के प्रति विरोध प्रकट किया तो उन्हें बैंतों से पीटा गया। सरकार ने घीरे-घीरे बन्दियों को छोड़ने की नीति अपनाई । अखीरी जत्था डेढ वर्ष बाद फरवरी सन १९४४ में छोडा गया । किन्त इसके बाद भी प्रजामण्डल पर काफी समय तक प्रतिबन्ध लगा रहा।

श्रम्य रियासतें—राजपूताना की श्रम्य रियासतों में भी किसी-न किसी रूप में श्रान्दोलन हुए। जोधपुर रियासत में तो श्रगस्त श्रान्दोलन शुरू होने के पहले ही पकड़-धकड़ शुरू हो गई थी। लोक परिषद् ने जागीरदारी जुल्मों के विषय श्रान्दोलन शुरू कर दिया था। अतः मारवाड़ के प्रमुख नेता और कार्य-कर्ता लम्बे धर्मे तक जेलों में बन्द रहे। जोधपुर में कुछ बम-विस्फोट की घट-नाएं भी हुईं। शाहपुरा रियासत के प्रजामंडल ने भी राजाधिराज को बिटिश सरकार से सम्बन्ध विच्छेद करने का श्रन्टीमेटम दिया था। इस पर प्रजामंडल के तीन प्रमुख नेता गिक्तार कर लिये गए श्रीर उन्हें श्रजमेर जेल में नजर-बन्द रखा गया। इंगरपुर में भी प्रदर्शन किये गए। राज्य ने वहाँ पकड़-धकड़

तो नहीं की, किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से रचनात्मक प्रवृत्तियों का गला घाटने व कीशिश की। जयपुर रियासत में प्रजामण्डल आन्दोलन से अलग रहा, किन् कुछ कार्यंकत्तिशों ने आजाद मोर्चा कायम किया और रियासतों में युद्ध-प्रयत् के विरुद्ध प्रचार किया। कुछ व्यक्ति नजरबन्द कर लिये गए। इस प्रका स्पष्ट है कि राजपूताना की अनेक रियासतों में किसी-न-किसी रूप में आजाव की लड़ाई में योग देने की चेष्टायें की गई और कुछ रियासतों का हिस्सा काप उज्ज्वल रहा।

### उड़ीसा की रियासतें

उड़ीसा प्रान्त में कितनी ही छोटी-छोटी रियासतें हैं। सन् १९३७ जब उड़ीसा में काँग्रेस मिन्त्रमण्डल स्थापित हुआ तो इन रियासतों में एव्यापक जागृति फैली। इन रियासतों में बसने वाले लोगों ने अपने कच्ट दू कराने और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए जबरदस्त आन्दोल किया। उड़ीसा प्रान्त के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उसे प्रोत्साहन दिया और कह कहीं उसका नेतृत्व भी किया। रियासतों की सरकारों के लिए उस सम कठिन स्थिति पैदा हो गई थी। सन् १९४२ में यथि आन्दोलन सन् १९३ व ३६ जितना उम्र और व्यापक न था, फिर भी जो राजनीतिक जागृति ह चुकी थी और जनता को अपने अधिकारों का भान हो गया था, उसके फल स्वरूप सन् १६४२ में इन रियासतों में कई जगह जनता सामूहिक रूप से उर और कितनी ही जगह राज्य-सत्ता प्राप्त करने के सफल और असफल प्रयत हुए। रियासती अधिकारियों ने निहत्थी जनता के आन्दोलन का दमन करने अरयन्त कठोर तरीके अपनाए।

नीलगिरी—प्रजामण्डल के नेता पहले ही गिरफ्तार कर लिये गए उन पर यह आरोप लगाया गया कि वह एक सामूहिक आन्दोलन की तैया कर रहे थे। इन गिरफ्तारियों की यह प्रतिक्रिया हुई कि नीलगिरी की जनत ने सरकारी मुलाजिमों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया और आंशिक हड़ता भी की। साथ ही हफ्ते में दो बार बाज़ार बन्द रखने का निश्चय किया लोगों ने दरबार को विश्वास दिलाया कि यदि उनके नेता छोड़ दिये जायं त वह सरकारी कर्मचारियों का बहिष्कार बन्द कर देंगे। अतः ११ नेता जेल छोड़े गए जिनमें से कुछ ने रियासत में ही रहकर आन्दोलन को पुनः संच जित करने के लिए जनता में कार्य करना शुरू कर दिया और कुछ रियास से बाहर चले गए।

२९। न ४२ को एक ह्जार म्रादिमयों के समूह ने बरह्मपुर थाने पर आक्रमण किया भ्रौर अपने नेता श्री चिन्तामणि को मुक्त करा लिया । २१ सितम्बर को पुलिस ने पुनः श्री चिन्तामणि को काठपल्ला ग्राम में पकड़ने की चेष्टा की, पर लगभग ४ हजार आदमी तीर-कमान व लाठियों से सुसिज्जित होकर इकट्ठे हो गए श्रौर उन्हें गिरफ्तार न करने दिया।

नीलगिरी दरबार ने सी गांवों पर ७५२०४ रुपया जुर्माना किया श्रीर पोलिटिकल एजेन्ट ने एक संगठित पुलिस फोर्स के साथ स्वयं जाकर इसे वसूल किया। बहरामपुर में २॥ हजार से अधिक लोगों के समूह ने, जो तीर-कमान व बर्छों से सुसन्जित था, इसका विरोध किया। चार पांच पुलिस के सिपाहियों पर आक्रमण भी किया। इसके फलस्वरूप वहाँ गोली चली।

तालचर—तालचर एक छोटी-सी रियासत है। इसका क्षेत्रफल ४०० वर्गमील, श्रावादी ६४,००० श्रोर ग्रामदनी २,४०,००० रु० है। पर श्रोद्योगिक दृष्टि से उसका ग्रपना महत्त्व है। यहां पर तीन बड़ी-बड़ी कोयले की खानें हैं श्रोर एक दियासलाई बनाने की फैक्टरी तथा कई ग्रन्य छोटी-छोटी फैक्टरियाँ हैं। यह राजनीतिक दृष्टि से बहुत जाग्रत हैं। सन् १९३८ के लगभग ६५ हजार ग्रादमियों ने राजा के विरुद्ध हिजरत की थी और ब्रिटिश इनाके के ग्रमुल सब डिवीजन में आकर बस गए थे। इन लोगों को दवाने के अनेक प्रयत्न किये गए श्रीर मामला इतना बढ़ गया कि महात्मा गांधी तथा वायसराय तक को दिलचस्पी लेनो पड़ी। ग्रन्त में राजा को हार माननी पड़ी ग्रीर बहु ग्रपने यहाँ कुछ सुधारों की घोषणा करने के लिए मजबूर हुए। इस प्रकार जनता कांग्रेसी फंडे को लिये हुए गर्व के साथ स्टेट में वायस ग्राई।

सन् १९४२ के खुले विद्रोह की प्रचण्ड लपटें तालचर में भी पहुँची । प्रारम्भ में आन्दोलन का कोई संगठित रूप नथा पर सितम्बर के पहले पख-वाड़े तक उसने उग्रधीर सामूहिक रूप घारण कर लिया । रियासत में यह खबर फैल गई कि प्रजामण्डल के प्रधान और रियासत के लोकप्रिय नेता पवित्र बाबू कत्ल कर दिये गए । बस फिर क्या था, आग भड़क उठी, जो किसी-न-किसी प्रकार सन् १६४३ के मई माह तक गूलगती रही।

लोगों ने रियासत के कानूनों को मानने से इन्कार कर दिया। उन्होंने अपनी एक केन्द्रीय सरकार कायम की और हर गांव, तहसील, परगना ग्रीर सब डिबीजन में उसकी शाखायें खोली गईं। यह सरकार गाँव पंचायतों के आधार पर खड़ी की गई थी ग्रीर उसे मजदूर राज्य के नाम से पुकारा जाता था। गांव के मुखियों, चौकीदारों, स्कूल-मास्टरों, जिला-ग्रक्सरों

परगना-हाकिमों, पुलिस-ब्रफसरों तथा लगान के महकमे के श्रफसरों ने स्वय ध्रपनी-अपनी अन्दूकों, पोशाकों, बिल्लों, कागजों, रिकाडीं, यहां तक कि सरकारी नकदी को भी नई बनी हुई पंचायतों को सौप दिया श्रौर इनके प्रति वफादार रहने की जपथ खाई। सबसे उल्लेखनीय जात यह हुई कि इन सरकारी कर्म-चारियों ने पोशाकों, बिल्लों श्रौर कागजातों का श्रपने हाथों जलाया। श्रामदो-रफ्त के सारे रास्तों, जैसे सड़कों, पुल, घाट, फेरी बोट, टेलीफोन इत्यादि, पर मजदूर सरकार का कब्जा हो गथा। टेलीग्राफ तारों को काट दिया गया श्रौर कटक-तालचर रेलवे को कई मील तक श्रस्त-व्यस्त कर दिया गया, ताकि बाह्र से सैनिक शक्ति न बुलाई जा सके। तीन पुलिस-स्टेशनों ने नई सरकार के सामने श्रात्म-समर्पण कर दिया श्रौर किनया सब डिवीजन का है डिववार्टर स्वयं श्रीकारियों ने छोड़ दिया। इस प्रकार सारी रियासत के ४७ वर्ग मील के घेरे में एक गज जगह भी ऐसी बाकी न रही थी जहां पर मजदूर राज्य का श्रीधियत्य काथम न हो गया हो। केवल तालचर नगर ही बाकी बच गया था।

जनता के इस रूप को देखकर रियासत के कुछ वफादार कर्मचारियों ने ब्रिटिश पैदल सेना और हवाई बेड़े की वस्तियों में जाकर पनाह ली। गोला बारूद की मैगजीन, डाइनामाइट का स्टोर और काफी बन्दूकों जनता के हाथ नगीं।

नई सरकार ने अपनी फीज भी बना ली थी। उसकी शाखायें हर गांव में स्थापित हो गई थीं। इस तरह पूर्ण संगठन करके जनता का इरादा था कि तालचर शहर पर भी। आक्रमण किया जाथ, ताकि वहां पर भी अंग्रेजी राज्य-सत्ता का कोई चिन्ह बाकी न बचे और तालचर दरबार से इस बात की प्रार्थना की जाय कि वह अंग्रेजी राज्य से अपना सम्बन्ध तोड़ लें और किसान-मजदूर-राज के वैधानिक अमुख बनकर रहें। इसके बाद वह आप-पास की अन्य छोटी-छोटी रियासतों और ब्रिटिश इलाके को भी मुक्त करवाना चाहती थी।

६ सितम्बर सन् १९४२ को जनता की फीज के सैनिक हर गांव से झंडा लिये हुए तालचर की श्रोर बढ़े। उनके पास पुराने जमाने के सारे हथियार थे। पुरानी बन्दूकों, तलवारें, ढाल, भाले, तीर-कमान, कुल्हाड़े, बरछें, हथीड़े इत्यादि हथियार यह लोग श्रपने साथ लिये थे। इस सब सामान से सुसज्जित होकर उनका इरादा बाकायदा मोर्चा बनाकर भ्राकमण करने का था।

जब से पवित्र बाबू के करल की खबर रियासत में फैली तब से 'अंग्रेजो निकल जाओ' का नारा चारों ओर गूंजने लगा सारी रियासत की जनता में धोर बेचैनी व रोष फैल रहा था। दरबार और उनके पुत्र दोनों ने पोलिटिकल डिपार्टमेंट से मदद की भीख मांगी और तालचर-स्थित अंग्रेजी हवाई वेड़े तथा रायल मिलिटरी की इन्पेसक्टरी की हिफाजत के खयाल से ब्रिटिश एजेंग्ट ने मदद देने का वादा किया। सारी तालचर रियासत पर हवाई जहाज घूमने शुरू हो गए। पर्चे गिराये गए और अश्रु-गैस भी छोड़ी गई। किन्तु जनता भयभीत नहीं हुई। उसने अपने मोर्चे को जारी रखने का दृढ़ संकल्प कर लिया। आगे-आगे ढोल बज रहे थे और पीछे-पीछे जन-समूह 'करो या मरो' 'भारत छोड़ों' 'हरी बोल' इत्यादि के नारे लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। धव केवल तीन फर्लाग का फासला ब्रिटिश हवाई अड्डे और इन्फेंट्रों के बीच बाकी रह गया था और इस तरह दोनों सेनाएं एक दूसरे के समीप आ पहंची थीं।

जन-सेना के नेताओं ने राजा से अंग्रेजी सेना तथा हवाई अड्डे को हटाने के लिए कहा। पर राजा पहले ही से अपनी एक निश्चित योजना बना चुका था। जनता के नेता, जो राजा से मिलने गए थे, पकड़ लिये गए और उन्हें अपमानित किया गया चारों भ्रोर से ब्रिटिश फीज ने नाकाबन्दी कर ली थी। आगे-पीछे सब तरफ तोपें लग चुकी थीं। अब केवल 'करो व मरो' का नारा सुनाई पड़ता था।

श्रंग्रेजी पैदल सेना ने हमला शुरू कर दिया। हवाई जहाजों ने धुंशां फेंककर पीछे लौटने के मार्ग बन्द कर दिये। सामने से फायरिंग शुरू थी। कितने ही आदमी वहीं पर मर गए और सौ से श्रिष्ठिक जख्मी हुए। ७ दिसम्बर को भी संहार जारी रहा। बहुत थोड़ी ऊंचाई से उड़-उड़ कर हवाई जहाज ऊपर से श्रश्यु-गैस, बम व मशीनगन द्वारा गोलियां चला रहे थे श्रीर जमीन पर खड़ी हुई फीज वाएं बाएं गोलियां चला रहा थीं। लोग गिर-पड़-कर इवर-उघर भागने लगे और जब कुछ लोग बचकर श्रास-पास के गांवों में जाते थे तो सैनिकों की टुकड़ियां उनका वहां पर भी पीछा करती थीं। ३०० से श्रिष्ठक लोग इन गांवों से पकड़े गए।

यह सब करने के बाद सैनिकों ने देहातों में प्रवेश किया। ऊपर हवाई जहाज चलते थे ग्रीर जमीन पर मैनिकों की टुकड़ियां। वे गाँवों को लूटती थीं, तबाह करती थीं ग्रीर बाद में ग्राग लगा देती थीं। लूट-मार का चौतरफा साम्राज्य था। गांव-के-गांव वीरान हो गये। खाने का सामान, जेवर, वर्तंन, कपड़ा, गाय-बैल सभी कुछ लूट लिया गया। लोगों के जानवर बहुत थोड़े दामों में बेच दिये गए। लगभग १० लाख रुपये से अधिक की सम्पत्ति इसी प्रकार लूटी गई। यही नहीं, बाद में सामूहिक जुर्माना भी किया गया, जिसे बड़ी निदंयता के साथ वसूल किया गया।

| तालचर में हुए दा | मन के कुछ | ग्रांकड़े इस | प्रकार हैं: |
|------------------|-----------|--------------|-------------|
|------------------|-----------|--------------|-------------|

| गिरपतारियां | 340 | नजरबन्द       | ११ |
|-------------|-----|---------------|----|
| सजाएं       | ३०० | मृत्यु-संख्या | Ľ  |
| <b>घायल</b> | १५० | फांसी की सजा  | Ş  |
| फरार        | ₹०  |               |    |

नायागढ़ — तालचर तथा नीलगिरी रियासतों में होने वाले श्रान्दोलन का प्रत्यक्ष रूप से नायागढ़ रियासत पर भी प्रभाव पड़ा। १६ ग्रगस्त को नायागढ़ के कुछ गांवों में नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में दरबार के हुक्मों के खिलाफ लोगों ने सभायें कीं। रियासत के कर्मचारियों के बहुत कोशिश करने पर यह विरोध-प्रदर्शन न रुके। ग्रन्त में रियासत को ब्रिटिश पुलिस की मदद लेनी पड़ी। ७२ आदिमियों को गिरफ्तार किया गया ग्रीर १९ गांवों पर द हजार रुपया सामृहिक जुर्माना किया गया।

ह सितम्बर सन् १९४२ को हरिपुरा गाँव के पास टेलीफोन के तार काटे गए। श्रान्दोलन प्रजामण्डल के कुछ कार्यकर्ता श्रों को गिरपतार करने के कारण और भी उग्र हो गया। १० सितम्बर को कनावक में ग्रामीणों का एक जलसा हुआ जिसमें तीन सौ से अधिक गाँड इकट्ठे हुए। इसमें लोगों ने तय किया कि रियासत की इमारतों पर कब्गा किया जाय और पुलिस अफसरों को नौकरी छोड़ने के लिए कहा जाय। साथ ही राजधानी पर जाकर अपने नेताओं को जेल से मुक्त किया जाय। रियासत के कमेंचारियों ने इस खबर के पाते ही फौरन तैयारी कर ली। कुछ नेता पकड़ लिये गए और सैनिक पुलिस की टुक-ड़ियाँ बरखोला में इकट्ठी कर दी गई। श्रव रियासत में तोड़-फोड़ के कार्य चुक्त होगए और कुदाली बन्दा, नन्दीघर श्रीर निकोली स्थानों के टेलीफोन के लार काट दिये गए। १० श्रक्तूबर की रात को कोन्धा के लोग बरखोला की और बढ़े और वहां के डाकबंगले और स्कूख की इमारत में श्राग लगा दी और बिहरफोला चौकी पहुंचे, जहां पहले से ६ पुलिस के सिपाही तैनात थे। लोगों ने पुलिस की बन्दूके छीन लीं।

जन्मादित जनता का यह समूह नौगांव थाने की ओर बढ़ा श्रीर जंगलात के बंगले श्रीर स्कूल में श्राग लगा दी। रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लोग जुलूस में शरीक होते जाते थे। इस प्रकार जब यह जुलूस नौगांव पहुंचा तो इसकी संख्या तीन हजार से भी अधिक हो गई थी। थाने पर संगठित व सफल हमला करने के लिए इन लोगों ने श्रपने को तीन हिस्सों में बांट लिया। थानेवार ने जनता को श्रागे न बढ़ने की धमकी दी ग्रीर जब जनता बढ़ती ही गई तो पुलिस ने गोलियां चलाई। ५ फायर किये गए जिससे पांच-सात भ्रादमी फौरन वहीं मर गए। जनता ने ग्रपने मरे हुए भ्रादमियों को उठा लिया भौर उन्हें जुलूस के साथ ले गई। ठीक इसी दिन ११ भ्रक्तूबर को बरखीला की ग्रोर से एक जुलूस सरकारी डाक बंगलों, स्कूल की इमारतों जंग-लात महकमे के दग्तरों इत्यादि को चलाते हुए ग्रौर चौकीदारों सिपाहियों तथा तथा जंगलात के कर्मचारियों की विदियों को लेता हुआ नौगंव थाने की ग्रोर बढ़ा। महीपुर से यह लोग दो टुकड़ियों में बट गए श्रौर थाने पर पहुंचकर इन लोगों ने भ्रपने नेताश्रों को मुक्त करने की माँग पेश की। पुलिस ने गोलियां चलाकर लोगों को तितर-बितर कर दिया।

घेनकनाल — आस-पास की रियासतों की भांति घेनकनाल में भी आन्दो. लन चला । २६ श्रास्त को नेताश्रों की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल व प्रदर्शन हुए । २ सितम्बर को विष्णुचरन पट्टनायक के नेतृत्व में जनता के एक समूह ने चांदपुर थाने शौर स्कूल पर श्राक्रमण किया । पुलिस के थाने से चार बन्दूकों शौर ७५ कारत्स छीनी गईं। ४ सितम्बर को जनता के दूसरे समूह ने परजन थाने पर श्राक्रमण किया । एक दूसरा दस्ता श्री दिवाकर विश्वास के नेतृत्व में श्राक्रमण में भाग लेने श्रा रहा था । पुलिस का पहले से बहुत काफी इन्तजाम था । श्रतः उसने जन-समूह को श्राते देखकर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं, जिसके कारण काफी लोग मरे ।

## काठियाबाड़ की रियासतें

काठियावाड़ हर राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ रहा है। यह एक छोटा-सा प्रान्त है भीर बहुत-सी छोटी-छोटी रियासतों में बंटा हुआ है। कुछ रियासतों का क्षेत्रफल दस-बीस वर्ग मील धोर आमदनी दी-चार सी रुपये से अधिक नहीं है। शासनाधिकार की दृष्टि से थे रियासतें अनेक श्रेणियों में विभाजित हैं। महात्मा गांधी का जन्म भी काठियावाड़ की रियासतों में विशेष दिलचस्पी रही है। इस नाते उनकी काठियावाड़ की रियासतों में विशेष दिलचस्पी रही है। राजकोट में जनता ने अधिकार-प्राप्त के लिए सरदार पटेल के नेतृत्व में जोरदार आन्दोलन किया और इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी को अनवान भी करना पड़ा था। सन् १६४२ का आन्दोलन भावनगर, राजकोट, पोरबन्दर, जामनगर आदि रियासतों में विशेष रूप से हुआ।

भावनगर रियोसत में ३६१ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए और ३००

विष्टत किये गए। ६१ व्यक्तियों को नजरवन्द किया गया। इनके श्रितिरक्त ४०० श्रन्य लोग भी पकड़े गए जो बाद में छोड़ दिये गए। भावनगर युद्ध-सामग्री बनाने का केन्द्र था। ज्यों ही सन् १९४२ का श्रान्दोलन प्रारम्भ हुआ, जनता ने यहां पर हड़तालों की श्रीर जुलूस निकाले। विद्यार्थियों ने हड़तालों में प्रमुख भाग लिया। कितने ही सामूहिक प्रवर्शन हुए श्रीर कुछ विशेष दिनों पर जुलूस व जलसे ग्रादि होते रहे। विद्यार्थियों का एक जुलूस प्रदर्शन करता हुआ रेलवे वर्कशाप व ग्रन्य मिलों में पहुंचा श्रीर उनसे काम रोकने की प्रार्थना की। जनता ने भी प्रदर्शनकारियों के साथ सहयोग दिया। नेताश्रों को गिरफ्तार किया गया श्रीर उन्हें नजरवन्द कर लिया गया। इन प्रदर्शन पर कितने ही लाठी-चार्ज हुए। लोगों पर सामूहिक जुर्माना हुआ जो मजदूरों व भध्यमश्रेणी के लोगों से जबरदस्ती वसूल किया गया।

जनता ने अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए राजकोट में कई समायें की व जुलूस निकाले। पोरवन्दर में जनता के शान्तिमय समूह ने अधिकारियों से इस बात की मांग की कि उनके यहां से माल बाहर न जाय। पर रियासत ने नेताओं को पकड़ लिया। इससे खरवार लोग (समुद्री नाविक) उलेजित हो उठे और जब उन्हें सामान बाहर लेजाने पर विवश किया गया तो उन्होंने शक्कर के बोरे समुद्र में फेंक दिए। राज्य कर्मचारियों ने नेताओं को छोड़ दिया और उनसे शान्ति स्थापित करने की प्रार्थना की और जब यह कार्य खत्म हो गया तो उन्हें फिर जेल भेज दिया। जनता का एक विशाल समूह महाराज के पास गया और जब उसके नेताओं के साथ बात हो रही थी तो राज-कर्मचारियों ने बहुत-से अहीर लोगों को बुला लिया और जन-समूह पर भयंकर लाठी-चार्ज किया गया। शहर इस प्रकार गुंडों के हाथ में सौंप दिया गया, जिन्होंने खूब मनमानी की।

काठियावाड़ की इन रियासतों में आन्दोलन का रूप यद्यपि व्यापक था, परन्तु वह लम्बे असें तक न चल सका। कितनी ही जगह लाठी-चाजं हुए और दमन करने में विभिन्न रियासतों में प्रतिस्पर्धा रही भावनगर में जनता अपना डेपूटेशन महारानी के पास अपनी करण कहानी सुनाने के लिए ले गई, लेकिन कहानी सुनने की कौन कहे, उस पर भी लाठी-चार्ज किया गया। चार-पांच जगह गोलियां चलाई गई जिससे सैकड़ों आदमी घायल हुए। इस पर सरकारी इमारतों को क्षति पहुंचाई गई और तोड़-फोड़ के कार्य भी काफी मात्रा में किये गए। तार काटे गए, डाक के थैले छीने गए और पुलों को भी तोड़ने के प्रयत्न किये गए।

पोरबन्दर में सबसे अधिक सामूहिक जुर्माना हुआ और उसे विधित्र तरीके से बसूल किया गया। महाराजा ने कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को बुलाया और उन पर तगड़ा जुर्माना लगा दिया जो एक लाख २० हजार से अधिक था। इन लोगों से पिस्तौलों की नोक पर यह जुर्माना बसूल किया गया। भावनगर में १७ हजार रुपए का सामूहिक जुर्माना किया गया और अमरौली रियासत में १४ हजार रुपया वसूल किया गया।

बड़ौदा

कांग्रेसी नेताथों की गिरफ्तारी के पश्चात् विरोध प्रदर्शन करने के लिए बड़ौदा में हड़ताल श्रीर सभायें हुईं। विद्याधियों ने जुलूस निकाले। बाद में धान्दोलन शहर के बाद गांवों में भी फैल गया। इस रियासत के कोरंदा ग्राम में हुई घटना का १६४२ के खुळे विद्रोह के इतिहास में खास स्थान है। कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात् इस गांव में श्रम्बालाल गान्थी ने नेतृत्व में जुलूस निकाले गए श्रीर समाएं हुईं। लोगों में प्रजामंडल के नेताश्रों की गिरफ्तारी तथा दो नौजवानों की मृत्यु की खबर फैलते ही काफी उत्तेजना फैल गई। श्रम्बालाल गान्धी श्रपने कुछ श्रन्य साथियों सहित कोरंदा से कुराली पहुंच। उन्हें पता चला कि फीज की एक टूकड़ी रेल द्वारा कोरंदा की श्रोर बढ़ रही है। इस अभिप्राय से कि यह टुकड़ी कोरंदा न पहुंच सके जनता ने लगभग २।। मील तक रेल की पटरी बिलकुल उखाड़ दी। श्रम्बालाल गांधी ने इसका नेतृत्व किया था।

स्पेशल ट्रेन आई ग्रीर फीजी सिपाहियों ने उतरकर देखा कि लाइन की पटरी उखाड़ दी गई है। उन्होंने अम्बालाल गान्धी को पकड़ लिया ग्रीर उन्हें बड़ी निर्देयता से मारा। अम्बालाल गान्धी के नौकर को भी गिरफ्तार कर लिया। गांव में सिपाहियों ने घोर आतंक फैलाया। एक खास तरीके से नाका- बन्दी कर दी, अतः कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं जा सकता था। ४५००० रुपया सामूहिक जुमीना गांवों पर किया गया। यह बड़ी निर्देथता से वसुल किया गया। १०० आदमियों से अधिक गिरफ्तार किये गए और विना किसी सबूत के कितने ही लोगों को घोर यातनाएं दी गईं। गिरफ्तार लोगों को एक सप्ताह तक बराबर एक जगह बन्द रखा गया और सिर्फ दो-तीन बार खाना दिया गया।

में सर रियासत

दक्षिणी भारत में कितनी ही बड़ी-बड़ी रियासतें मैसूर, हैदराबाद, कोल्ह्यपुर, ट्रावनकोर इत्यादि हैं। इसके श्रतिरिक्त छोटी-छोटी रिया कतें हैं।

इनमें से म्रान्दोलन का म्रधिक जोर मैसूर रियासत में रहा, क्योंकि यहाँ पर जनता में पहले से काफी राजनीतिक जागृति थी। मैसूर स्टेट कांग्रेस के कार्य-कत्तीओं का जनता के साथ गहरा सम्पर्कथा।

अगस्त-क्रान्ति की चिनगारी मैसूर राज्य में सुलगी, मैसूर स्टेट कांग्रेस की शाखाएं रियासत के कोने-कोने में फैली हुई थीं। यहां की कांग्रेस का मज-दूरों पर पूरा असर है। मजदूर यूनियन के पदाधिकारी ग्राम तौर पर कांग्रेस के लोग ही हैं। ग्रतः विरोध-प्रदर्शनों में मजदुरों ने प्रमख भाग लिया। हिंदुस्तान एयर कैंपट एसोसिएशन ने दो रोज तक जलुस का नेतृत्व किया। इन प्रदर्शनों में स्त्रियां, बच्चे, विद्यार्थी, मजदूर, सरकारी नौकर ग्रादि सभी श्रेणियों के लोग शामिल थे। प्रतिस के लाख रोकने पर भी जलस निकलते हा रहे। जनता सडकों पर बैठ जाती थी। इन दिनों जनता के स्वयंसेवक भीड का संचालन करते थे। सरकार ने ग्राखिर दमन का ग्रासरा लिया। वह मजदूरों व विद्यार्थी नेतायों की गिरपतारियां करने लगी। जुलूसों ग्रीर सभाओं की मनाई कर दी गई। किन्तु जनता बराबर जुलस निकालती रही। दिन में सभी सगह सड़कों पर जनता की भीड़ लगी रहती थी। सरकार ग्रपनी शान रखने के लिए जनता का खुन बहाने लगी। अन्धाधन्य गोलियां चलाई जाने लगीं। १६ ता० को १०० ग्रादमी मारे गए ग्रीर ग्रधिक संख्या में वायल हए। दूसरे दिन १०० व्यक्ति और गोलियों के शिकार हुए। पुलिस ने बंगलीर, दावानगर, मैसूर, तुमकुर और हसन में गोलियां चलाई। बंगलौर में १५० व्यक्ति श्रीर देवनगर में ६ व्यक्ति मरे। बंगलीर में १६ धीर १७ ग्रगस्त को घंटों जमकर लड़ाई हुई। मरे हुए व्यक्तियों को पुलिस आनन-फानन में गायत कर देती थी। मरे हुए व्यक्तियों के सम्बन्धियों को भी सुचित नहीं किया जाता था। किंतु जनता गोलियों से दबने वाली न थी। उसने पोस्ट बॉक्स, बिजली के खम्मे श्रीर जो भी सरकारी माल हाथ लगा बरबाद कर दिया। गोलियां चलती रहती थीं, लेकिन बिजली के तार काट दिये जाते थे श्रीर बिजली के खम्मे सडकों पर काटकर विका दिये जाते थे। शहर में पोस्ट आफिसों पर धावा बोलकर उन्हें जला दिया गया । घुड्सवार पुलिस श्रीर श्रश्नु-गैस छोड़ने वाली रेजिमेन्ट का भीड़ की तितर-वितर करने के लिए उपयोग किया गया। टैंक और सशस्त्र मीटरें भी काम में लाई गई। विद्यार्थी अपनी हडताल जारी रखे हए थे। सभाएं और जुलुस पूर्ववत् निकलते रहे । विश्वविद्यालय की म्रोर से यह सूचना निकाली गई कि जो २८ सितम्बर की परीक्षा में वैठेंगे उनके विग्रह कार्रवाई नहीं की जायगी। सारे मैसूर राज्य में २० ता० को लम्बे-चौड़े जुलूस निकाले गये। बंगलीर के हड़ताली मजदूरों ने विश्वविद्यालय में पिकेटिंग शुरू कर दिया। यद्यपि विद्यार्थियों को लाने के लिए मीटरों का इन्तजाम किया गया, लेकिन १० फीसदी विद्यार्थियों से ज्यादा परीक्षा में न बैठे।

''भारत छोड़ो दिवस'' मनाने का आयोजन हुआ। जुलूस को शहर के चौक पर रोक लिया गया, किंतु जनता ९ बजे सुबह से ७ बजे जाम तक बहीं बैठी रही। दो सप्ताह के भीतर ६०० विद्यार्थी गिरफ्तार हुए। ६ अगस्त से लेकर आधे अक्तूबर तक मजदूर बीच-बीच में हड़ताल करते रहे।

१७ विभिन्न कारखानों के ३२६०० मजदूर दो सप्ताह हड़ताल पर रहे।
भद्रवती आइरन वर्क्स के ४५०० मजदूरों में से ३००० मजदूरों और मैसूर
पेपर मिल के ११०० मजदूरों में से ४०० मजदूर एक महीने की हड़ताल पर
रहे। जिलों में तारों का काटना जारी रहा। मैसूर-बंगलोर रेलवे की और
जनता की पूरी निगाह रही। श्रीरंगपट्टम में एक मालगाड़ी पटरी से गिरा दी
गई, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। बंगलोर-हुबली, बंगलोर-मैसूर और बंगलोरगुटकल लाइनों की पटरियां हटा दी गई। १५ दिन तक गुटकल लाइन पर रात
को रेलों का आना-जाना बन्द रहा। उपरोक्त अन्य दो लाइनों पर एक महीने
तक रेलगाड़ी ठप रही। देवानगर-बनाकर, होतालकर, हीसहुर्ग, आजूर और
सातापुर रेलवे स्टेशन जला दिये गए। १५ दिन तक मजदूर और विद्यार्थी
बिना टिकट सफर करते रहे। खतरे की जंजीर खींचकर ट्रेन रोक ली जाती थी।
एक हफ्ते तक फौज को दूघ और तरकारियां नहीं मिल सकीं। इसके बाद
इन गाडियों के साथ सैनिक चलने लगे।

जनता की भीड़, जिसम अधिकांश विद्यार्थी होते थे, रेलों को रोक कर उनपर अधिकार कर लेती थी। रेलवे कमंचारियों को खावी की टोपियां दी जाती थीं जिसे वे लोग पहनते थे। विद्यार्थी खुद गार्ड बन जाते थे। इन गाड़ियों पर फंड फहराते थे। पांचवें दिन पुलिस इस ट्रेन पर चढ़ गई और विद्यार्थियों को बुरी तरह पीटा और उनके पास जो कुछ था, छीन लिया और उनको नंगा करके अगले स्टेशन पर उतार विया। विद्यार्थियों ने इसका उत्तर बनामवर स्टेशन को जला कर दिया। बार डिब्बे और बुकिंग आफ़िस जला दिये गए। तार काट दिये गए। पुलिस ने गोलियां चलाई जिसके फलस्वरूप चार मरे और बहुत से वायल हुए। सभाएं करने की मनाई कर दी गई, किंतु जनता ने इसको न माना और शहीदों को इज्जत के साथ उठाकर ले गई। मयाकोंदा गांव की जनता ने एक पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। पुलिस वालों को खद्दर पहनाया। गांव इतनी देर तक स्वतंत्र रहा जब तक कि बाहुर

से मदद नहीं आई। बाहर की पुलिस ने झाकर जनता को बुरी तरह कुचला।
एक मील तक रेलवे की पटरी उखाड़ दी गई और रेलवे का पुल तोड़
दिया गया, टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काट दियेगए। हुलेलकर, अञ्जामपुर और हुसदुर्गापुर की रेलें एक सप्ताह तक बन्द रहीं। बंगलोर और हरिहर,
चित्तल दुर्ग व जगलू के बीच के तार कई फर्लाग की दूरी तक काट दिये गए।
चित्तल दुर्ग, तातुलकान्से, तुरवानर पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय फंडा महीनों तक
फहराता रहा। कई गिरफ्तारियों के बाद जब फंडा हटा भी तो विद्यायियों ने
इकट्टे होकर अपने इलाकों और गांव के अस्पताल पर फंडा फहराया। गवर्गमेंट इमारतों पर फंडे फहराये गए। जुलूस और सभाएं की गईं। सड़कों पर
और दिवारों पर नारे लिख दिये गए।

मैसूर सब-जेल में अर्घ रात्रि के समय राजनैतिक बिल्वयों पर लाठी-पार्ज किया गया। ५०० के कराब बन्दी घायल हुए। एक विद्यार्थी उसी स्थान पर मर गया। गधुगिरी में ताड़ के पेट काट दिये गए और ताड़ी की दूकानें जला दी गई। बोघादपुर एक स्वतंत्र गांव घोषित कर दिया गया। वहां पटेल का लड़का नेता चुना गया। सरकारी अधिकारी उस मांव की और बढ़े, पर पटेल के लड़के ने उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया। वे लीट गये और दूसरी रिजर्व ताकत छेकर आये। पटेल का लड़का पुलिस अधिकारियों के हाथ न लगा।

तिपतुर एक रेखवे स्टेशन वं व्यापारिक केन्द्र है। वहां की जनता ने गोदामों में थाग लगा दी जिससे एक लाख से अधिक का नुकसान हुआ। रिजर्व पुलिस ने गोली चलाई, जिससे तीन व्यक्ति मरे थीर बहुत से लोग घायल हुए। १५ आदमी गिरफ्तार हुए। तुमजुर में सरकारी आजाओं का उल्लंघन कर जुलूस निकाले गए ग्रीर सभाएं की गईं। गोरीबिन्दुनीर में ताड़ के पेड़ काटे गए ग्रीर ताड़ी की दूकानें जला दी गईं। टेलीग्राफ के तार काट दिये गए। १५ दिन बाद १५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए, किन्तु पुलिस को उन्हें ले जाने का साधन न मिला, क्योंकि जनता ने श्रपनी बैलगाड़ियां देने से इन्कार कर दिया। चिका मगलुर तारी केन में चन्दन के गोदाम में आग लगा दी गई। ३० गिरभतारियां की गई।

मिलों में हड़तालें जारी थीं ही, कोलार की सोने की खानों में मजदूरों ने मंहगाई की मांग को लेकर हड़ताल कर दी। बंगलोर के चार कपड़े की मीलों के १३००० मजदूरों ने हड़ताल जारी रक्खी। थोड़ी-बहुत हड़तालें और जगह भी चलती रहीं। सब मिल कर १४००० विद्यार्थियों और ४००० मजदूरों ने इन हड्नालों में गाग लिया।

हसन तथा पड़ोस के जिलों की जनता ने करवन्दी ग्रान्दोलन शुक्त कर दिया। शैन्डी ग्रथवा हफ्तेवार बाजार लगते हैं, इनमें लोगों ने चुंगी तथा होस देने से इन्कार कर दिया।

इस करवन्दी ग्रान्दोलन की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं:--

- १. दूकानदारों तथा ग्राहकों ने कर देने से इन्कार कर दिया।
- ठेकेदारों ने अपने ठेके बन्द कर दिये और गवर्नमेंट से अपनी जमान नलों की मांग की।
- ३. जहां के ठेकेवारों ने सहयोग करने से इन्कार किया, जनता ने या ता उस बाजार पर पिकेटिंग किया या उन स्थानों पर इकट्टा हो गए जहां ठेकेवार को कर छेने का कोई श्रधिकार न था।
- ४. पुलिस ने कही-कहीं जनता को जबरदस्ती शैन्डी की जगहों पर ले जाना चाहा श्रीर गिरफ्तारियां भी की, किंतु जनता इन बन्दियों को जाने नहीं देती थी ग्रीर छुड़ा लेती थी।
- प्र. एक जगह पर तो जबरदस्ती बाजार लगवाने के लिए फीज धाई पर गांववालों ने फीज के रहते हुए खाजार लगाने से इन्कार कर दिया।

यह सत्याग्रह कई जिलों में अनेक स्थानों पर चला और हजारों भाद-मियों ने इसमे हिस्सा लिया।

श्रामतौर पर श्रर्थरात्रि मे बहुत-से घरों तथा छापेखानों की तलाक्षी ली गई। स्थानीय दैनिक पत्रों के सम्पादकों पर भारत-रक्षा-कानून की घाराएं लगाई गई।

हसन जिले में तो किराये के गुन्डे गांववालों के घरों में घुस गये, माल लूट लिया, स्त्रियों तथा मर्दों को मारा-पीटा तथा ग्रन्धाधुन्ध तरीके से गिरफ्ता-रियां की गर्ड।

मैसूर धाइरन वर्स के ४ द तथा मैसूर पेपर मिल के २४ मजदूरों को निकाल विया गया। इनमें के कुछ तो अभी जेल में ही थे। राज्य में कुल २००० गिरफ्तारियां की गईं। १६० व्यक्ति गोलियों के लिकार हुए तथा सैकड़ों ही घायल हुए।१० रेडियो तथा चार टेलीफोन जब्त कर लिये गए। गवर्नमेंट की ओर से भी कई व्यक्ति चायल हुए। १६ अगस्त की एक सवार मारा गया। शिमोगा जिले के इसुर नामक स्थान पर २५ सितम्बर को एक मामलतदार तथा एक दारोगा मार डाले गए। ११ अगस्त को बंगलोर शहर के डी० एस० पी० तथा पुलिस और फौज ले ३० व्यक्ति चायल हुए।

बंगलोर जिले के दो गाँवों और शिमोगा जिले के दो गांवों पर पांच-पांच सौ अर्थात् कुल दो हजार रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया।

मैसूर में बन्दियों को अदालत से बाहर निकाला गया। इन बन्दियों को खाना नहीं दिया गया था। इस कारण इन लोगों ने मांग की कि जब तक खाना नहीं दिया जायेगा, तब तक जेल में नहीं धुसेंगे। रिजर्व पुलिस को बुलवाकर जबरदस्ती इन्हें जेल के भीतर दाखिल किया गया। रात के १२ बजे रिजर्व पुलिस जेल में थाई ग्रौर बन्दियों को बुरी तरह पीटा गया। कोई दवा का प्रबन्ध नहीं था। दूसरे दिन २२ व्यक्ति अस्पताल में भरती किये गए। कैलूर शंकरप्पा नामक एक हाई स्कूल के विद्यार्थी के मुंह से खून निकल आया श्रौर वह दो दिन बाद गर गया। डाक्टर ने कहा कि जसको निमोनिया हो गया था, पर वास्तविकना यह थी कि उसकी पसली की हड्डी टूटगई थी। गैर-सरकारी-जेल निरीक्षकों को जेल में जाने की इजाजत न थी।

चिकमंगलोर में बहुत-सी तकलीफों के कारण बन्दियों ने श्रपनी-श्रपनी कोठरियों में जाने से इन्कार कर दिया। रिजर्व पुलिस थाई और उसने लाठी-चार्ज किया। बहुत से बन्दी सस्त घायल हुए।

प्रभुदेव नामक मजदूर नेता जो हिरासत में थे, निकल भागे। इनकी गिरफ्तारी के लिए सरकार ने इनाम का एलान किया। मैसूर की हिरासत से रामराव तथा हसन से बौराइया फरार हो गए।

यदामा नामक ३० वर्ष की स्त्री को यस्त्रक्तपुर रेलवे क्रासिंग के पास तीन हिन्दुस्तानी सिपाही उठा ले गये और उसके साथ घृणित व्यवहार किया। वह विक्टोरिया श्रस्पताल में तासरे दिन मर गई। दो अंग्रेज श्रफसर एक बाग में एक युवती को श्रपमानित करने की गरज से घुस श्राये। वरप्पा गोडा नाम की वृद्धा स्त्री ने इसका विरोध किया, श्रतः उसे मारा गया और वह ५ नवस्बर, ४२ को मर गई।

हिन्दुस्तानी अफसरों के लिए रिजर्व सीटों पर यूरोपियन श्रफसर श्राकर बैठ गए, जिसके कारण श्रापस में फनाड़ा हो गया। एक हिन्दुस्तानी सिपाही ने रिवाल्वर निकाल कर एक यूरोपियन श्रफसर को मार डाला श्रीर कुछ घायल हुए। बाकी यूरोपियन श्रफसर भाग निकले।

हसन जिले के वारिगुर गांव की जनता नजदीक के एक जंगल में एक हजार दो सौ जानवरों को लेकर चराने गई। जंगलात विभाग की श्रोर से लगाये गए हाल के पौघों को नुकसान पहुंचाया गया। रिजर्व पुलिस श्राई और उसने लोगों को तितर-बितर किया। लड़ाई के लिए फंड इकट्टा करने को जो तमाको हो रहे थे, उनपर ७ नवम्बर १९४२ को नीचे लिखे स्थानों पर बम फॅके गए:—

 मैसूर रायल शो। २. मैनिलेकार निपाल। ३. मिलिटरी— कैन्टिन, बंगलोर कन्टोनमेंट।

श्री केशवन तथा श्री कुसुम नामक दो कालेज के प्रोफेसरों ने स्तीफा दे दिया। श्री एम० एच० शाह इवजीक्यूटिव ग्राफिसर तथा हिन्दुस्तान एयर केपट् कम्पनी के इंजीनियर श्री मोदी, शिमोगा जिले के १० पटेलों, ग्रसेम्बली के कई मेम्बरों, ए० श्रार० पी० श्रीर राष्ट्रीय युद्ध मोर्चे के कई सदस्यों ने भी स्तीफे दिये।

श्री एच० भार० गुरुवर्दी, श्री ए० जी० रामचन्द्र राव, श्री के० सुवा-राव ग्रांवि व्यक्तियों ने भ्रपनी सनदें वापस कर दीं भ्रीर अदालत में जाना बन्द कर दिया।

#### अन्य रियासतें

भारत में ६०० से ऊपर रियासतें हैं। इनमें से यदि हम छोटी-छोटी रियासतों को छोड़ भी दें तो भी ४०-५० रियासतें ऐसी बच जायंगी, जिनका राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्त्व हैं। इतनी रियासतों में से केवल १०-५ का ही वर्णंन देखकर शायद पाठकों के मन में यह प्रश्न पैदा होने लगा होगा कि क्या भारत की बाकी रियासतों ने देश की आजादी की इस लड़ाई में कुछ भाग नहीं लिया। इसके समाधान के लिए हमारा यह निवेदन हैं कि जिन रियासतों का वर्णंन ऊपर नहीं हुआ है, वहाँ की जनता ने भी आन्दोलन में काफी त्याग एवं शौर्य का परिचय दिया है; किन्तु बहुत चेष्टा करने पर भी हमें उन स्थानों की मुकम्मिल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो सकी। प्रतएवं इच्छा होते हुए भी हम जनका वर्णंन इस पुस्तक में नहीं दे सके हैं। सामग्री-संग्रह का प्रयत्न अभी जारी है। श्राशा है, श्राले संस्करण में इस कभी की पूर्ति की जा सकेगी।

# युद्ध और मुख्य राजनीतिक दल

कांग्रेस:—युद्ध प्रारम्भ होने से पहले ही कांग्रेस ने फासिस्ट-विरोधी नीति अपना रखी थी। इटली ढारा श्रवीसीनिया पर आक्रमण तथा हिटलर द्वारा श्रास्ट्रिया को हथियाने आदि कांडों का कांग्रेस ने निन्दा का थी श्रीर ब्रिटिश साम्राज्यशाही को पहले से चेतावनी दे रखी थी कि भारत के लोग किसी साम्राज्यशाही युद्ध में साथ न देंगे। जब ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हिटलर श्रीर मुसोलिनी के इर्द-गिर्द मंडरा रहे थे और इन फासिस्ट तानाशाहों की चापलूसी कर रहे थे, कांग्रेसी नेतृत्व उस समय भी उतना ही फासिस्ट विरोधी था जितना कि युद्ध काल में। जब यूरोपीय युद्ध प्रारम्भ हुन्ना, तो कांग्रेस के सामने तीन रास्ते थे।

- युद्ध में बिना किसी अगर मगर के ब्रिटिश सरकार का साथ देना।
   ऐसा करना कांग्रेस की पूर्व घोषणाओं और नीति के विरुद्ध होता।
- २. यदि सम्भव हो तो फासिस्ट देशों को सैनिक सहायता प्राप्त करने की चेष्टा करना और इस प्रकार प्रांग्रेजों के दुश्मनों से सहायता प्राप्त करने की नीति बरतना।

ऐसा करना आत्म-हत्या के समान और अपने सारे पुराने आदशों को तिसांजिल देना होता।

३. युद्ध के ग्रसली रूप को जानने का ग्रयस्न करना ग्रीर उस समय तक युद्ध की गतिविधि को देखते रहना जब तक कि उसका ग्रसली रूप मालूम न हो जाय । युद्ध का भारतीय ग्राकांक्षाश्रों की प्राप्ति के लिए उपयोग करना, साथ ही दुनिया भर के दबे-पिसे लोगों का साम्राज्यशाही के विरुद्ध संगठित मोर्चा बनाना और इस तरह सफलतापूर्वक इस युद्ध को भारतीय ग्राजादी के युद्ध में बदलना ।

कांग्रेस ने तीसरे रास्ते को श्रपनाया। प्रारम्भ में उसने बिटिश सरकार से उसके युद्ध-ध्येय को मालूम किया और ठीक उत्तर न मिलने पर कुछ करने की नीति को ग्रपनाया। प्रारम्भ म गान्धीजी ने नागरिक स्वतन्त्रता ग्रथित् ग्रपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने के हक की मांग की ग्रीर इस प्रकार दुनिया के सामने युद्ध के ग्रसनी रूप को रखने का प्रयत्न किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के रास्ते को ग्रपनाया ग्रीर उसके द्वारा देश में चेतना, युद्ध के प्रति ग्रपनी वास्तिवक स्थित जानने की उत्सुकता ग्रीर हर नागरिक में ग्रपने हक का प्राप्त करने की इच्छा पैदा की। कांग्रेस हाई कमांड का प्रारम्भ से ही यह विश्वास रहा कि युद्ध लम्बा चलने वाला है। ग्रतः उसके लिए ग्रावश्यक था कि वह इस लम्बे काल में एक-सी नीति बरते जिससे एक ग्रोर देश को शक्ति भी क्षीण न हो तथा दूसरी ग्रीर देश में नई स्फूर्ति, जीवन व उत्साह पैदा हो। व्यक्तिगत प्रत्याग्रह का प्रारम्भ में कितने ही लोगों ने मखौल उड़ाई, पर किसी भी बड़े व शक्तिशाली ग्रान्दोलन के लिए यह ग्राधार-शिला थी।

जापान की बढ़ती हुई विजय तथा अंग्रेजी शस्त्रों की हार श्रीर आये दिन बढ़ती हुई कठिनाइयों के कारण हिन्दस्तानी कुछ करने के लिए व्याकुल हो उठे। और समय ग्राया जब कांग्रेस नेतृत्व के सामने दो ही रास्ते थे। एक तो यह कि निष्क्रिय होकर देश को युद्ध की लपटों में भूलसते हुए देखना और ग्रंग्रेज-विरोधी भावना के कारण भारतीयों को जापानियों के सामने ग्रप्रत्यक्ष रूप से श्रात्म-समर्पण करने देना श्रीर इस तरह फासिस्ट ताकतों की विजय कराना। दूसरा रास्ता यह था कि देश के अन्दर फैली हई बेचैनी, परेशानी व नफरत की शक्ति को कियात्मक व रचनात्मक ढंग से संगठित कर साम्राज्य-शाही और फासिस्टशाही दोनों के विरुद्ध जुटा देना और इस प्रकार दुनिया के करोड़ों लोगों की तरह अपने देश के लोगों में भी श्रपनी आजादी के लिए मर-मिटने बिलिदान करने की व्यापक शक्ति पैदा करना ग्रीर ग्रपने देश को युद्ध की तबाही से बचाने के लिए ऐसी नीति बरतना, जिसके कारण एक ग्रोर जापानी देश पर हमलान कर सक्तें ग्रीर दूसरी ग्रोर इस हमले का मुकाबला करने के लिए हिन्दुस्तानियों में नास्तविक शक्ति पैदा हो जाय। इस प्रकार कांग्रेस ने दूसरे मार्ग को अपनाकर अंग्रेजों से भारतीयों को वास्त-विक शक्ति सींपने अर्थात केंद्र में राष्ट्रीय सरकार कायम करने की मांग की श्रीर उन्हें बताया कि बिना वास्तविक [सत्ता के उनके प्रति भारतीयों के कीध, नफरत व उत्तेजना को हमदर्दी, मूहब्बत ग्रीर सहानुभूति में नहीं बदला आ सकता । लड़ाई में मदद करने के लिए जनता में गहरा मेल और संगठन होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि वह किस चीज के लिए लड़ रही है, किस ग्रादर्श के लिए सब कठिनाइयां भुगत रही है। बिटिश नौकरशाही को, जिसे ग्रपनी सैनिक शिंकत पर पूर्ण विश्वास था और जा वास्तव में साम्राज्य-शाही ग्रादर्शों के मुताबिक जापानियों के श्रधिक नजदीक थी, यह कभी भी स्वीकार नथा कि वह स्वयं अपने हाथों भारतीय आकांक्षाओं की पूर्ति करे। इसके विपरीत उसे यह मंज्र था कि भले ही दूसरी शिंकत उससे सत्ता छीन छ। ग्रतः उसने कांग्रेस की मांग व बातों को गलत समभा और ग्रपनी निश्चित योजनानुसार सैनिक-वल द्वारा किसी भी श्रान्दोलन का दबाने की नीति को ग्रपनाया। ऐसी स्थिति में संघर्ष ग्रवस्थमभावी था और वह हुआ भी।

सहिलम लीग-भारतीय राजनीति मे ग्राज मिस्टर जिन्ना ग्रीर उनकी मुस्लिम लीग एक पहेली घौर न सुलफने वाले प्रश्न वन गए हैं। उनकी नीति व व्यह-रचना के विरुद्ध श्रनेक प्रकार की तीक्ष्ण समालोचनाएं होती हैं। शिक्षित मुसलमानों का एक बहुत बड़ा समुदाय मिस्टर जिन्ना की राजनीतिक सफलता पर, जो उन्होंने इस युद्ध-काल में प्राप्त की है, बड़ा गर्व करता है श्रीए उन्हें एक वडा दूरदर्शी कृशलराजनीतिज्ञ श्रीर मुस्लिम हितकारी नेता मानता है। मसलमानों का विश्वास है कि मुस्लिम लीग नं जो शक्ति व सम्मान पाया है और भारतीय राजनीति में उसे जो महत्वपूर्ण स्थिति मिली है उस सबका श्रोय पिस्टर जिन्ना की नीति-निपूणता को ही है। उनके विचार से पिठ जिन्ना एक ध्रुरुधर राजनीतिज्ञ है जिन्होंने मुस्लिम जाति को बिना किसी कुर्बानी व त्याग के एक शक्तिशाली जमात के रूप में संगठित कर दिया है और उन्हें एक नया नारा देकर उच्च ध्येय की ग्रोर जटा दिया है। इन लोगों के विश्वास के मुताबिक मि० जिन्ना ने कांग्रेस श्रीर ब्रिटिश राजनीतिज्ञों दोनों ही को वाफी मात दी है। ठीक इसके विरुद्ध ऐसे लोग भी हैं जो मिस्टर जिल्ला को देशब्रोही तक कहने से नहीं हिचकते । उनका विश्वास है कि मि० जिल्ला की नीति के कारण भारतीय आजादी का प्रश्न खटाई में पड़ा है। मि॰ जिन्ता की नीति एवं कार्यों से मस्लिम जाति की अपेक्षा ब्रिटिश साम्राज्य-शाही को कहीं ग्रधिक लाभ पहुंचा है, अतः यह लोग राष में ग्राकर उन्हें ब्रिटिश एजेन्ट तक कह बैठते हैं। इस प्रकार की दो विरोधी आलोचनाओं के बीच हम वास्तविकता की तभी समभ सकते हैं जब मि० जिल्ला की नीति. व्यृह-रचना तथा विचार-धारा को जानने का प्रयत्न करें। तभी हमारे लिए यह मासान हो जायगा कि भारतीय राजनीति में आमतीर पर भीर यद्ध-काल में खास तौर पर मि० जिल्ला ने किस प्रकार की नाति को बरता है, उनका क्या ध्येय है और उसे प्राप्त करने के उनके कीन-से साधन है। इसमें कोई वो राय नहीं हैं कि मिस्टर जिन्ना शिवत-संत्रुलन की कला के प्रकांड पंडित और दूरदर्शी राजनीतिक नेता हैं, जिनका नेतृत्व बड़ी तेजी से फला-फुला है। मिस्टर जिन्ना मेरे निकट कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, बल्कि विशेष स्थितियों के परिणाम हैं। जिस प्रकार यूरोप में हिटलर और मुसोलिनी पैदा हए उसी प्रकार भारतीय रंगमंच पर मि० जिल्ला पैदा हुए हैं। यूरोप में बिटिश. फ़ांसासी व रूसी संघर्ष के कारण हिटलर ने शक्ति पाई। उसने इस संघर्ष का फायदा उठाया और एक नई युद्ध-कला को भ्राविष्कार किया। जर्मन जनता ने हिटलर को देवता के समान समका श्रीर उसका स्वागत किया। हिटलर ने बिना युद्ध श्रीर बलिदान के एक विशाल जर्मन साम्राज्य बनाने की बात जर्मनों को बताई, उन्हें जाति-द्रेष का नारा दिया ग्रीर अपने विरोधियों के प्रति नई नीति बरती। उसका कहना था कि अपने विरोधियों को यह कभी मत बताक्षो कि तुम क्या 'चाहते हो। उनके मस्तिष्क पर प्रचार व शक्ति-प्रदर्शन द्वारा बराबर वार करते रहो। उनके श्रापसी झगड़ों से पूरा फायदा उठाक्रो और जब कभी वह तुम्हारे पास समभौते के लिए बायं तो उनको दोषी ठहराते हुए उनते कही कि तुम यह भी नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं। जब वह तुम्हारी थोड़ी-सी बात मानने को तैयार हों तो तिरस्कार से उनकी सुलह-कारी नीति को ठुकराते हुए अपनी मांग बढ़ाते जाओ। एक ओर सलह का दरवाजा खोले रखो. पर जब वह दरवाजे के नज़दीक आयं तो दरवाजा बन्द कर उनकी मानसिक शक्ति को क्षीण करते रहो और जनता में अपनी शक्ति बढाते रहो । इस प्रकार हर छोटी-मोटी जीत को एक विशाल रूप देकर अपने ग्रनुयायियों पर श्रपने नेतृत्व का सिक्का जमाते रहो। इसी नीति को बड़ी सफलता के साथ भारतीय राजनीति में मिस्टर जिन्ना ने बरता श्रीर उनके नेतृत्व का जन्म धीर विकास उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार कि यरोपीय रंगमंच पर हिटलर का हुन्ना। एक दूरदर्शी नेता की तरह मि० जिल्ला ने समभ लिया कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही कभी भी राजी-खुशी भारतीयों को शक्ति न देगी। उमझता हुआ राष्ट्रीयवाद, जो कांग्रेस के नेतृत्व में संगठित है. आजादी पाने के लिए बेकरार हो रहा है । अतः इन दोनों के संघर्ष से फायदा उठाकर प्रपनी शक्ति का विकास किया जा सकेगा। उन्होंने सोचा कि एक शक्ति को दूसरी शक्ति का कमजोर करने के लिए नई शक्ति पर निर्भर रहना होगा। इस विश्वास व विचार-धारा से प्रेरित होकर मि० जिल्ला ने भारतीय मुसलमानों के प्रश्न को ग्रान्दोलन का रूप दिया ग्रीर जाति-द्वेष का इंजेम्झन लगाकर मुस्लिम जनता को नफरत, घुणा व द्वेष के आधार पर हिन्दुओं के विषद्ध संगठित किया। उन्होंने मुस्लिम जनता को एक नया घ्येय व नारा दिया भीर समक्षाया कि इस ध्येय की प्राप्ति के रास्ते में हिन्दू बाधक हैं और यही हिन्दू कांग्रेस में शामिल हैं। अत: कांग्रेस हिन्दुओं की जमात है और ऐसी जमात मुस्लिम-आकांक्षाओं की दुश्मन है।

इस प्रकार ब्रिटिश साझाज्यशाही श्रीर हिन्दू कांग्रेस हमें दोनों ही से लड़ना है। यह तो उन्होंने कहा मुस्लिम जनता से; पर वास्तव में उनका स्थिति-विश्लेषण यह था कि कांग्रेस भौर नौकरशाही के बीच होने वाले संघर्ष के कारण वह अपना ध्येय बिना किसी बिलदान, त्याग तथा संघर्ष के ही प्राप्त कर सकेंगे। श्रंग्रेजों से उन्होंने कहा कि 'कांग्रेस केवल इसलिए सफल नहीं हो सकती कि मुसलमान उसमें शामिल नहीं हैं, और यदि मुस्लिम-श्राकांक्षाओं की पूर्ति न की गई और उनकी पाकिस्तान की मांग को न माना गया तो वह भी विरोध में शामिल हो सकत हैं। इसिलए अंग्रेजों के फायदे में यही है कि वह पाकिस्तान की मांग को मान लें।' कांग्रेस से उन्होंने कहा कि 'भारत को धाजादी तभी मिल सकती है जब कांग्रेस और लीग मिल जायं भौर मिलकर श्रंप्रेजों पर जोर डालें ग्रीर लीग कांग्रेस से तभी मिल सकती है जब कि कांग्रेस उनके पाकिस्तान के ध्येय को मान छ। 'इस प्रकार दोनों ही के सामने उन्होंने अपनी पाकिस्तान की मांग को रखा। ब्रिटिश नौकरशाही ने कांग्रेस की मांग और शक्ति का प्रतिकार करने के लिए उनकी चापलुसी करने और उनकी शक्ति को बढाने की नीति बरती। कांग्रेस ने भ्रपने को सच्ची राष्ट्रवादी संस्था साबित करने तथा बिटिश साम्राज्यशाही की पुरानी 'श्रापस में लड़ाने और हुक्मत करने की नीति का प्रतिकार करने के लिए मुस्लिम लीग के प्रति दोस्ती ग्रीर मेल-मिलाप की नीति ग्रपनाई। दुर्भाग्य से मि० जिन्ना ने इन नीतियों को, जिनका ब्रिटिश साम्राज्यशाही ग्रीर कांग्रेस हाई कमांड ने ग्रपने-ग्रपने हित में ग्रन्सरण किया था, दोनों की कमजोरी समक्ता श्रीर ग्रपने को शक्तिशाली समभा। किन्तु यह उनकी बड़ी भारी भूल थी।

किसी भी जाति के संगठन एवं शक्ति का पता इस बात से चलता है कि उसके नेता ने अपने अनुयायियों के अन्दर कितनी त्याग धीर बिलदान की शक्ति पैदा की है और अपने संगठन को श्रीक्रमण श्रीर बचाव दोनों ही प्रकार की लड़ाई के लिए सुदृढ़ बना लिया है। युद्ध-काल में मुस्लिम लीग को जो कूट-नीतिक सफलताएं हुई उसके कारण मुस्लिम जनता चौंधिया गई श्रीर उसने इसे अपने नेता की व्यूह-रचना तथा नीति-निपुणता का परिणाम समभा। इस प्रकार नेता का भावी तारतम्य बिगढ़ गया। यह निश्चित है कि मुस्लिम लीग

को भविष्य में काफी कड्वे अनुभव होंगे ग्रीर ग्रसफलताओं का सामना करना पड़ेगा । युद्ध-काल में मिस्टर जिन्ना ने दोहरी नीति बरती । मुस्लिम जनता के जिटिश-विरोधी श्रीर युद्ध-विरोधी भावों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक घोर कांग्रेस के पीछे चलने की नीति को अपनाया और दूसरी ओर ब्रिटिश साम्राज्यशाही से छोट-मोटे लाभ पाने का प्रयत्न किया। एक धोर उन्होंने कांग्रेस की भांति तय किया कि मुस्लिम लीग युद्ध-प्रयास में मदद न देगी। दूसरी श्रोर श्रासाम, सीमाप्रान्त, बंगाल, श्रादि मुस्लिम प्रान्तों में ब्रिटिश नौकर-शाही की सहायता से अपने पंत्रिमंडल कायम कराये स्रीर इस प्रकार ब्रिटिश-साम्राज्यशाही को यद्ध में मदद दी। साथ ही उन्होंने इस काल में कांग्रेस की शक्ति को क्षीण करने तथा मसलमानों में हिन्दुसों के प्रति विरुद्ध भाव जाग्रत करने की नीति अपनाई। कांग्रेस ने सन् १९४२ में जब खुले विद्रोह की चर्चा की तो बिटिश नौकरशाही पर अपना प्रभाव डालने के लिए मि० जिन्ना ने गृह-युद्ध के खतरे की धमकी देकर अपनी जमात श्रीर जाति के लिए अंग्रेज श्रधि-कारियों से सुविधाजनक स्थिति प्राप्त करने की चेष्टा की। उन्होंने यह संकेत भी किया कि केवल उनकी नीति के कारण ही कांग्रेस खुले विद्रोह में सफल नहीं हो सकेगी, इसलिए श्रंग्रेजों को चाहिए कि वह उनके साथ समभौता कर लें और भारतीय राज्य-सत्ता उनके हाथ में सींप दें। युद्ध-काल में मिस्टर जिन्ना की नीति यही रही कि वे कांग्रेस ग्रीर जिटिश साम्राज्यशाही के बढ़ते हुए संघर्ष से श्रधिक-से-श्रधिक लाभ उठाएं। इस नीति में वह सफल भी हुए, पर युद्ध के पश्चात् समय पलटा, दूनिया की राजनीति बदली और पुराने विचार व तरीके निकम्मे दीख पड़े। ब्रिटिश नौकरशाही स्वयं अपने परस्पर विरोधी कारणों से ट्टने लगी ग्रीर उसका ग्राधिक और सामाजिक ढांचा ग्रस्त-व्यस्त होने लगा। ब्रिटेन की जनता में स्वयं साम्राज्यवाद विरोधी विचार जोर पक-डने लगे श्रीर एक नई नीति व नए समाज की कल्पना की जाने लगी। लेबर गवर्नभेन्ट शक्ति में ब्राई और मिस्टर जिन्ना के अंग्रेज नित्र मिस्टर एमरी और मिस्टर चिंत पस्त हुए। पर मिस्टर जिन्ना ने इन सब घटनाओं से कुछ न सीखा। उन्हें ग्रपने पुराने साथियों श्रीर विश्वासीं पर गर्व था और बदलती हई हाखत में भी वह धपने उन्हीं पुराने पासों से खेलना चाहते थे। समय आया कि ब्रिटिश-सरकार ने भ्रपने माथिक व राजनीतिक हित में भारतीय आकांक्षाओं के साथ सुलह शौर समभीते की नीति बरतना प्रारम्भ किया श्रीर कांग्रेस नेतृत्व से समभौता करने के लिए हाथ बढ़ाया। मिस्टर जिन्ना के लिए यह सब असहनीय था। उन्हें कभी भी ऐसी आजा न थी कि ऐसा भी ही

सकता है। इस बदलती हुई स्थिति के लिए उन्होंने ग्रपने मस्तिष्क में कोई गुंजाइश नही छोड़ रखी थी। ब्रिटिश केबिनेट मिशन वहां श्राया। मिस्टर जिल्ला ने श्रपनी पुरानी नीति के मुताबिक पुराने ही तरीके अपनाये और पुराने ही पाँसे खेले। वे नहीं समक्त सके कि प्रव ब्रिटिश साम्राज्यशाही के हित में यह नहीं है कि वह भारतीय राष्ट्रवाद से संघर्ष करे। उनकी ग्राधार-शिला टट चकी थी। अब उस पर कायम रहना मर्खता थी। दिल्ली और ज्ञिमला में ये राजनीतिक दाव-पेच होते रहे और अन्त में १०० वर्ष के ब्रिटिश शासन के बाद मिस्टर जिल्ला को पता चला कि ग्रंग्रेज लोग भूठ भी बोल सकते हैं। श्रपनी पूर्व ट्रेनिंग के श्रनुसार उन्होंने गुरीने तथा धमकी देने श्रादि की नीति बरती, पर जमीन उनके नीचे में निकल चकी थी। ब्रिटिश सरकार की उनकी शक्ति का ज्ञान था। कांग्रेस भी उनकी बाबत काफी जान चुकी थी। क्षोभ व कोध से उत्तेजित मिस्टर जिन्ना ने 'गृह-युद्ध' ग्रीर 'सीधे संघर्ष' इत्यादि के नारे बलन्द किए। पर जर्मनी श्रीर जापान को हराने वाली ब्रिटिश-साम्राज्यशाही तथा काँग्रेस पर इन धमिकयों का क्या असर हो सकता था? इन दोनों ने एक दूसरे को पहचाना श्रीर दोनों ने मिलकर मिस्टर जिन्ना को पहचाना। इन मिस्टर जिन्ना न कई घोषणाएं कीं जो एक दूसरे से बिलकूल उलटी थीं। द्वेष भीर घणा की गर्जना करने वाले मिस्टर जिन्ना शांति, सुलह व श्रहिसात्मक म्रान्दोलन की चर्चा करने लगे। ग्रस्थायी सरकार में जाने के प्रस्ताव को तिर-स्कार पूर्वक ठुकराने वाले श्रीर हिन्दू मुस्लिम समान प्रतिनिधित्व पर एक इंच भी न मुकने वाले मिस्टर जिन्ना ग्राज बिना किसी शर्त के केवल वाइसराय की शुभ प्रेरणा के ग्राधार पर श्रस्थायी सरकार में शरीक हो गए। यह युग श्रव मिस्टर जिन्ना के जवील का युग है जब कि उन्हें यह अनुभव करना होगा कि बिलदान, त्याग, खून, भीर म्राँसु के दौर में न गुजरने वाली जमात को कठोर बास्तविकता के सामने इसी प्रकार भुकना होता है।

कांग्रेस समाजवादी पार्टी—सन् १६३४ में कांग्रेस के ग्रन्दर इस पार्टी का जन्म हुया। यह एक उम्र, प्रगतिशील वामपक्षी कांग्रेस-जनों की पार्टी है। उनका विश्वास है कि समाज की रचना समाजवादी उसूलों के ग्रावार पर होनी चाहिए और राष्ट्रीय ग्रान्दोलन की गृति-विधि को उग्र बनाने के लिए ग्रावश्यकता पड़ने पर गुप्त, गुरिस्ला युद्ध और संगठित हिंसा को भी ग्रपनाया जा सकता है। यह लोग एक और राष्ट्रीय एकता के हितार्थ कांग्रेस हाई कमांड के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, पर साथ ही इनका गान्धीजी की ग्राहिसा की नीति एवं साधनों में पूर्णतः विश्वास नहीं है। समय पड़ने पर जो शस्त्र उपयोगी

हा, यह उसा का प्रयोग करने म विश्वास करते हैं। इन १२ सालों में इस पार्टी की शन्ति व सम्मान में काफी वृद्धि हुई है। जब युरोपीय युद्ध प्रारम्भ हुग्रा तो इस पार्टी का भी यही कहना या कि सामृहिक ग्रान्दोलन किया जाय। वह गान्धीजी द्वारा खुरू किये गए व्यक्तिगत सत्याग्रह से श्रधिक सन्तुष्ट न थी। सन् १६४२ में जब कांग्रेस ने वर्धा-प्रस्ताव पास किया तो इन लोगों ने उसका बड़ा स्वागत किया और गांधीजी द्वारा प्रयुक्त 'संग्रेजो भारत छोड़ो' व 'खुला विद्रोहं आदि शब्दों को इन लोगों ने क्रान्तिकारी रूप में जनता के सामने पेश किया। सन् १९४२ में जब ब्रिटिश नौकरशाही ने कांग्रेस पर प्रहार किया ग्रीर कांग्रेसी नेता चारों ग्रोर पकड़े जाने लगे तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताग्रों ने खुले विद्रोह के सिलसिले में अपनी नवीन नीति को अपनाया और नये साधनों का प्रयोग किया। इन्होंने गान्धी जी के प्राने वक्तव्यों तथा समय-समय पर दिये गए भाषणों को अपने दृष्टिकोण से पेश करके जनता की यह बताने की चेष्टा की कि गान्धीजी वास्तव में 'खुला विद्रोह' चाहते थे, श्रत: मौजूदा हासत में हमारे लिए आवश्यक है कि इस आन्दोलन की चिनगारी की किसी न-किसी रूप में जिन्दा रखें। गान्धीजी ने हर आदमी की आजाद कर दिया है श्रीर वह जिस तरह भी हो वह अपने प्रतिरोध की भावना का प्रदर्शन कर सकता है। अतः इन्होंने इस काल में गुप्त संगठन प्रारम्भ किया ग्रीर 'भ्राजाद हिंद दस्ते' बनाने के प्रयत्न किए । जहाँ सम्भव था वहां जनता का मोर्चा भी स्थापित किया गया । गुरिल्ला लड़ाई के सिद्धान्तों पर भी अमल करने के प्रयत्न किए, इस प्रकार सन् १९४२ के भ्रान्दोलन में सबसे पहले हमने देखा कि गांधीजी की सामृहिक व प्रत्यक्ष स्नान्दोलन की कला के विरुद्ध समाजवादी नेताओं ने स्नपने ही तरीकों का प्रयोग किया और इस प्रकार भारतीय राजनीति में एक नये नेतृत्व का प्रत्यक्ष रूप हमारे सामने भ्राया । जितने समाजवादी नेता श्रपने को पकड़-धकड़ से बचा सकते थे, उन्होंने श्रपने को बचाया ग्रीर गुप्त तरीकों से काम लिया। श्री जयप्रकाशनारायण जी के जेल से बाहर ग्राजाने पर इस गुप्त श्रान्दोखन में नई स्फूर्ति, शनित व जीवन धा गया । इस पार्टी के प्रमुख नेता श्रीजयप्रकाश-नारायण, श्री राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, वी० एस० डांडेकर और श्री मोहनलाल गौतम हैं। इनमें से श्रधिकतर धन्त समय तक अपने-धपने तरीकों से अपने-अपने सुबों में कार्य करते रहे। इनका प्रोग्राम नवयुवकों की विशेषकर भाकिषत करता है। इस तरह कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने सन् १६-४२ के आन्दोलन में काफी शक्ति प्राप्त की और प्रपने को एक नए नेतृत्व के रूप में संगठित कर लिया। इस विषय में हम अन्यत्र काफी प्रकाश डाल चुके हैं।

कम्बनिस्ट पार्टी-भारतीय राजनीति में कम्यनिस्ट पार्टी ने श्रवने लिए एक विशेष श्राकर्षण पैदा कर लिया है। कुछ श्रपनी नीति के कारण श्रीर कुछ एक निश्चित विचार-धारा के श्राधार पर संगठित होने के कारण यह एक बड़ी ससंगठित पार्टी है जिसमें बडे जोशीले, उत्साही, फिलासफी-उन्मादित तथा पढे-लिखे नवयुवक शामिल हैं। भारत में होने वाले राष्ट्रीय ग्रान्दोलन के प्रति इस पार्टी की सदा ही एक निराली नीति रही है और इस युद्ध के प्रति भी उसने जिस नीति को बरता है, उसके कारण इस पार्टी के प्रति सब दलों में भारी शंकाएं पैदा हो चली हैं और राष्ट्रीय सैनिकों और उसके बीच एक गहरी खाई भी पैदा हो गई है जिसे ग्रव किसी मन्तव्य द्वारा पाटा नहीं जा सकता। कम्यु-निस्ट पार्टी की नीति को हम तब तक ठीक नहीं समभ सकते जब तक कि हम यह न जान लें कि श्राखिर उसकी नीति की आधार-शिला क्या है। इस मीलिक बात का न जानने के कारण आज देश में इसके प्रति काफी रोख फैला हुआ है और स्वयं कम्युनिस्ट लोगों ने भी इस मौलिक बात को छिपाने का प्रयत्न किया है। बढते हए राष्ट्वाद के प्रभाव को देखकर इन्होंने अपने-आपको भारतीय चाष्ट्रीयता का एक अनिवार्य ग्रंग बनाने का प्रयत्न किया और इसी दृष्टि से वह कांग्रेस में घुसे ग्रौर उसके भीतर तमाम उग्र तथा उन्नतिशील शक्तियों का नेतृत्व ग्रहण करना चाहा, पर जो नीति इन्होंने यद्ध-काल में बरती उससे पता चलता है कि इनकी नीति-संचालन का राष्ट्रीय आकांक्षाओं व भारत में होने वाली घटनाग्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है, बिल्क उसका श्राधार सोवियत इस की वैदेशिक नीति ही है। यदि कम्युनिस्ट प्रारम्भ से इस सत्य को बताकर चलते धीर साफ तौर पर यह कहते कि उनके विश्वास के मुताबिक रूस उन्नतिशील विचारों का केन्द्र है भीर उस केन्द्र की हिफाजत करना तथा उसके स्राधार पर श्रपनी नीति का निर्माण करना हमारा परम कर्त्तव्य है तो ऐसी हालत में कम्य-निस्टों के प्रति कोई गललफहमी न होती, पर इस नग्न सत्य को उन्होंने भारतीय जनता से छिपाना चाहा और अपने को भारतीय राजनीति का एक श्रंग बताकर सारी राष्ट्रीय राजनीति तथा आन्दोलन की प्रगति को श्रपने ही श्राधार पर चलाने का प्रयत्न करना चाहा। इस दोहरी नीति का भंडा-फोड श्रावश्यक था।

सन् १६३९ में जब युद्ध प्रारम्भ हुआ और हिटलर ने दोनों मोचों पर न लड़ने के खयाल से सोवियत् रूस से फैसला कर लिया, तो हमारे इन कम्यु-निस्ट साथियों ने सारी दुनिया में इस युद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध करार दिया भौग ज़िटिश सरकार के विरुद्ध शीघ्र ही एक सामूहिक आंदोलन करने की सलाह दी। उस समय यह लोग कांग्रेस हाई कमांड का केवल इसलिए विरोध कर रहे थे कि वह साम्राज्यशाही से युद्ध न करके कुछ छोटा-मोटा फैसला करने की बात कर रहा था। इनके मुताबिक इस नीति का ग्रनुसरण करना देश के साथ विश्वासघात करना था। यही नहीं, फ्रांस के कम्युनिस्ट नेता मिस्टर थोरे उस समय जर्मन रेडियो से निरन्तर इस बात का प्रचार कर रहे थे कि फेंच जनता को इस साम्राज्यवादी युद्ध में ग्रपनी सरकार का साथ नहीं देना चाहिए श्रीर इस प्रकार वह जर्मनी की इस लड़ाई के जीतने में ग्रप्रत्यक्ष रूप से मदद दे रहे थे।

यकायक सन् १९४१ में जर्मनी ने जब रूस पर आक्रमण कर दिया तो सारी दुनिया के कम्युनिस्टों की नीति बदल गई श्लीर उनके विश्वास के मुताबिक इस युद्ध का रूप भी बदल गया। ग्रब यह यद्ध उनके लिए एक साम्राज्यवादी युद्ध नहीं था, बल्कि जनता की ग्राकांक्षाश्रों के केन्द्र सोवियत रूस पर होने वाला यह श्राक्रमण सारी जनता के ऊपर प्रहार था। ग्रतः इन्होंने उस युद्ध को श्रव जनता के युद्ध का रूप दिया। इस नीति के अनुसार भारतीय कम्युनिस्टों ने भी अपनी नीति बदली और इन्होंने ग्रब कांग्रेस हाई कमांड तथा कांग्रेस संगठन को भी इस नीति को ग्रपनाने की सलाह दी। इन दिनों भारत म बाह्य घट-नाएं इस नीति के बिलकुल प्रतिकृल थीं। ब्रिटिश सरकार के विषद्ध यहां गहरा ग्रसन्तोष फैल रहा था ग्रीर उसके प्रति विदेष इतना बढ़ गया था कि भारतीय जनता कम्युनिस्टों के कथन को केवल साम्राज्यवादी युद्ध का प्रचार समझती थी। कम्युनिस्टों का जन-युद्ध का नारा जनता की ग्राकांक्षाश्रों, इच्छाश्रों व मनीवृत्तियों के बिलकुल विपरीत था भीर इसलिए जब कोई इस युद्ध को जनता का यद बताने की चेष्टा करता था तो साधारण जनता में भी चिढ़ और झुंभ-लाहट पैवा होती थी। ठीक इसी समय कम्युनिस्टों ने लोगों के गले से यह कड्वी बात उतारनी चाही। स्वभावतः उसका परिणाम यही हुआ कि इनका सम्बन्ध जनता से ट्ट गया।

सन् १९४२ में काँग्रेस ने 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास किया तो कम्यु-निस्टों ने इसका विरोध किया । उन्होंने प्रपने को ध्रान्दोलन से अलग रखकर जहाँ तक सम्भव हथा इसका विरोध किया । उस समय कम्युनिस्टों का विद्या-धियों तथा मजदूरों पर काफी प्रभाव था । पर इन दोनों नगीं ने इनके नारों व तराकों की ग्रवहेलना करके भ्रान्दोलन में पूरा सहयोग दिया। कम्युनिस्टों की इस नीति ने सब लोगों को यह बात बता दी कि उनकी नीति का भ्राधार भारतीय ग्राकांक्षाएं तथा भारत मे होने वाली घटनाएं नहीं हैं। राष्ट्रवाद का नारा उनके लिए केवल एक साधन हैं, ध्येय नहीं ग्रीर इस प्रकार भारतीय जनता उनके नेतृत्व पर कभी भी भारतीय ग्राकाक्षात्रों की पूर्ति के लिए विश्वास नहीं कर सकती।

कम्युनिस्टों का अपना ही एक तर्क है। यह उसी के ढारा अपनी नीति निर्धारित करते हैं धौर उसे ग्रकाट्य समभते है। यदि कोई इससे सहमत नहीं हो पाता तो यह मान बैठते हैं कि उसमें उस तर्क को समफ्रने की शक्ति नहीं है। कभी-कभी उनकी मान्यता रोष का रूप भी धारण कर लेती है। सन १६४२ में जब इंन्होंने जनता के यद्ध का नारा लगाया तो साथ ही भारतीय राष्ट्रवाद के सामने एक नया नारा रखा; जो वास्तव में श्रंग्रेजों की नीति से म्राधिक मेल खाता था। इन्होंने हमें बताया कि भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होनी चाहिए। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना तब तक नहीं हो सकती जब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समभौता न हो। ग्रतः कम्युनिस्टों ने कहा कि हम दोनों में समभौता कराने की कोशिश करेंगे। यह ठीक उसी प्रकार का तर्क है जो ब्रिटिश नौकरशाही हमें १०० वर्षों से बता रही है। इस तर्क का समर्थन करते हुए हमारे इन कम्यनिस्ट साथियों ने इस बात की स्वीकार कर लिया कि अभी तक भारतीय समाज पुराने दिकयानुसी धार्मिक ग्राधार पर ही संगठित है, किन्तु वास्तव में उसे मानना मानसँवाद के नियमों की अव-हेलना करना है। कांग्रेस हाई कसांड श्रीर विशेष कर महात्मा गांधी जब हिन्दू-मुस्लिम एकता की बात करते थे तो कम्यनिस्ट उनके दिष्टकीण को दिकया-नुसी कहकर मखौल उड़ाते थे। सन् १६४२ में हिन्दुस्तान के कम्युनिस्ट वही सब बातें कह रहे थे जिनकी ग्रव तक वह कड़ी समालाचना करते थे। ग्रव उनमें ग्रीर नरमदल के लोगों के द्धिकोण में कोई फर्क न था। वह केवल राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की चर्चा करते थे भीर जब कांग्रेस उसके लिए लड़ाई का बिगल बजाना चाहती थी तो वह उस लड़ाई से स्वयं बचना चाहते थे और जनता को भी उससे अलग रखना चाहते थे। बात बास्तव में यह थी कि चुंकि उस समय इंग्लैण्ड और रूस में समभौता था, इसलिए वह रूस की वैदेशिक नीति के अनुसार ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का आन्दो-लन करना रूस के युद्ध-प्रयास के लिए घातक समफते थे। ध्रतः उन्होंने जनता को प्रभावित करने तथा ग्रच्छा तर्क ढुँढने के लिए जन-युद्ध का नारा उठाया जनता की अमड़ती हुई राष्ट्रीय भावनाओं को सन्तुष्ट करने के लिए राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का नारा भी लगाया। पर इसके लिए इन्होंने जिस साधन को बरता, उसका ध्येय की प्राप्ति से कोई लगाव न था।

हिन्द महासभा-भारतीय राजनीति में हिन्दू महासभा का कोई विशंष स्थान नहीं है। उसके अपने ही कारण है। फिर भी हिन्दू महासभा का सग-टन कायम है। युद्ध-काल मे इस पार्टी के नेताओं ने मुस्लिम लीग की तरह श्रवसरवादी नीति का ही श्रनुसरण किया। इन्होंने यद्यपि खले रूप में यद्ध में अग्रेजों का साथ देने की नीति को नहीं बरता, पर सरकारी नौकरियों मे मुमलमानों की बढ़ती हुई संख्या का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य-से अपना नाता बनाए र खने का प्रयत्न किया। एक श्रोर इसने कांग्रेस को हिन्दू-हित-विरोधी संस्था बताकर हिन्दू-जनता से सहानुभूति हासिल करने की नीति बरती और इस प्रकार प्राप्त की हुई शक्ति के श्राधार पर ब्रिटिश सरकार पर जोर डालकर सरकारी शासन में हिस्सा पाने की कोशिश की। उनका प्रभि-प्राय था कि ब्रिटिश-सरकार के हाथ में राज्य सत्ता है ग्रीर कांग्रेस, जिसमें म्ह्यत: हिन्द हैं, ब्रिटिश-सरकार से लड़ ही रही है अतः कांग्रेस की शक्ति का प्रतिकार करने के लिए ब्रिटिश-सरकार यह सिद्ध करना चाहेगी कि सारे हिन्दू कांग्रेस साथ नहीं हैं श्रीर इसे सिद्ध करने के लिए उसे किसी हिंदू संस्था की श्रवच्य श्रावश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में हम ब्रिटिश-सरकार से हिन्दुश्रों के नाम पर शासन से कुछ हिस्सा पा सकेंगे। श्रतः इनका कहना था कि वह श्रंग्रेजों को युद्ध-प्रयास में मदद देने को तैयार हैं, बशर्ते कि हुकूमत उन्हें शासन में साफी-दार बनाए। ब्रिटिश हकमत के लिए जहां एक श्रोर मुस्लिम-लीग की शक्ति को कांग्रेस के विरुद्ध प्रोत्साहित करना जरूरी था, वहाँ दूसरी श्रोर बढ़ती हुई मस्लिम शनित का प्रतिकार करने के लिए यह भी आवश्यक था कि वह हिन्दू महासभा की शक्ति को बिलकूल नजर अन्दाज न करे। युद्ध-काल में मुस्लिम-लीग और हिन्दू महासभा दोनों ने प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे का प्रतिकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को भदद दी और ब्रिटिश सरकार ने इस दोनों ही संस्थाओं का यथासमय भ्रन्छा लाभ उठाया ।

### परिशिष्ट

## = अगस्त १६४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पास किया प्रस्ताव

'अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कार्यसमिति के १४ जुलाई १६४२ के प्रस्ताव के विषयों पर, जो कार्य समिति द्वारा प्रस्तुत किये गए थे, श्रीर बाद की घटनाओं पर, जिनमें युद्ध की घटनायली, ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार वक्ताओं के भाषण और भारत तथा विदेशों में की गई भ्रालोचनाएं सम्मिलित हैं, अत्यंत सावधानी के साथ विचार किया है। श्रीखल भारतीय कांग्रेस कमेटी उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसका समर्थन करती है और उसकी राय है कि बाद की घटनाओं ने इसे और भी श्रीचित्य प्रदान कर दिया है और इस बात को स्पष्ट कर दिखाया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का तात्कालिक श्रंत भारत के लिए और मित्रराष्ट्रों के धादर्श की पूर्ति के लिए श्रत्यन्त आवश्यक है। इस शासन का स्थायित्य भारत की प्रतिष्ठा को घटाता और उसे दुर्बल बनाता है श्रीर अपनी रक्षा करने तथा विश्व-स्वातंत्र्य के श्रादर्श की पूर्ति में सहयोग देने की उसकी शक्ता में कमिक हास उत्पन्न करता है।

''श्रांखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कसी श्रीर चीनी मोर्चों पर स्थिति के बिगड़ने को निराज्ञा के साथ देखा है श्रीर वह रूसियों श्रीर चीनियों की उस वीरता की भूरि-भूरि प्रशंसा करती है जो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में प्रविधित की है। जो लोग स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न कर रहे हैं श्रीर आक्रमण के शिकार हुए व्यक्तियों से सहानुभूति रखते हैं उन सबको नित्य बढ़ता जाने वाला खतरा उस नीति की परीक्षा करने के लिए बाध्य करता है जिसका मित्र-राष्ट्रों ने शभी तक श्रवलम्बन किया है श्रीर जिसके कारण बारम्बार भीषण श्रसफलताएं हुई हैं। ऐसे उद्देश्यों श्रीर प्रणालियों पर श्राष्ट्र बने रहने से अस-फलता सफलता में परिणत नहीं की जा सकती, क्योंकि पिछले अनुभव से प्रकट हा चुका है कि श्रसफलता इन नीतियों में निहित है। ये नीतियां स्वतंत्रता पर

इतनी आधारित नहीं की गई है, जितना कि आधीन और औपनिवेशिक देशों पर आधिपत्य बनाए रखने और साम्राज्यवादी परम्पराओं तथा प्रणालियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के प्रयत्नों पर। साम्राज्य को अधिकार में रखना शासन-मत्ता की शिवत बढ़ाने के बजाय एक भार और शाप वन गया है। आधुनिक साम्राज्यवाद की सर्वोत्कृष्ट कीड़ा-भूमि भारत इस प्रश्न की कसीटी बन गया है, नयोंकि भारत की स्वतंत्रता से ही ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रों की परीक्षा होगी और एशिया तथा अफ्रीका की जातियों में आशा और उत्साह भर जायगा।

"इस प्रकार इस देश में जिटिश शासन के ग्रंत होने की ग्रतीव ग्रीर तत्काल ही ग्रावश्यकता है। इसी के ऊपर युद्ध का भविष्य ग्रीर स्वतंत्रता तथा प्रजातंत्र की सफलता निर्भर है। स्वतंत्र भारत ग्रपने समस्त विशाल सावनों को स्वतंत्रता के पक्ष में ग्रीर नाजीवाद, फ़ासिस्टवाद ग्रीर साम्राज्यवाद के विषद्ध लगाकर इस सफलता को सुनिश्चित कर देगा। इससे केवल युद्ध की स्थित पर ही प्रवल प्रभाव नहीं पड़ेगा वरन् समस्त पराधीन ग्रीर पीड़ित मानव-समाज भी मित्रराष्ट्रों के पक्ष में हो जायगा ग्रीर भारत जिन राष्ट्रों का मित्र होगा उनके हाथ में विश्व की नैतिक ग्रार ग्रात्मिक नेतृत्व भी ग्रा जायगा। बंधनों में जकड़ा हुग्रा भारत जिटिश साम्राज्यवाद का मूर्तिमान स्वरूप बना रहेगा ग्रीर साम्राज्यवाद का कलंक समस्त मित्रराष्ट्रों के सीभाग्य को दूषित करता रहेगा।

"इसिलए श्राज के खतरे को देखते हुए भारत को स्वतंत्र कर देने ग्रौर बिटिश श्राधिपत्य को समाप्त कर देने की ग्रावश्यकता है। भविष्य के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञाशों ग्रौर गारंटियों से वर्लंमान परिस्थिति में सुधार नहीं हो सकता ग्रीर न उसका मुकाबला किया जासकता है। इनसे जन-समुदाय के मस्तिष्क पर वह मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ सकता जिसकी श्राज श्रावश्यकता है। केवल स्वतंत्रता की दीप्ति से ही करोड़ों व्यक्तियों का वह बल ग्रौर उत्साह प्राप्त किया जा सकता है जो तत्काल ही युद्ध के रूप को बदल देगा।

"इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे आग्रह के साथ भारत से ब्रिटिश शासन को हटा छेने की मांग को दुहराती है। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हो जाने पर एक अस्थायीं सरकार स्थापित कर दी जायगी और स्वतंत्र भारत मित्रराष्ट्रों का मित्र बन जायगा और स्वातंत्र्य-संग्राम के सम्मिलित प्रयत्न की परीक्षाओं और दु:ख-सुख में हाथ बंटायेगा। अस्थायी सरकार देश के मुख्य दलों और वर्गों के सहयोग से ही बनाई जा सकती है। इस प्रकार यह एक मिली-जुली सरकार होगी जिसमें भारतीयों के समस्त महत्त्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व

होगा। उसका प्रथम कर्तं व्य धपनी समस्त सगस्त्र तथा अहिसात्मक शक्तियों हारा मित्रराष्ट्रों से मिलकर भारत की रक्षा करना, ग्रांकमण का विरोध करना, ग्रांर खेतों, कारखानों तथा ग्रन्थ स्थानों के काम करने वाले उन श्रमजीवियों का कत्याण ग्रांर उनित करना होगा जो निरुवय ही समस्त शक्ति ग्रांर ग्रधिकार के वास्तिवक पात्र हैं। ग्रस्थायी सरकार एक विधान-निर्मातृ परिषद् की योजना बनायेगी ग्रीर यह परिषद् भारत सरकार के लिए एक ऐसा विधान तैयार करेगी जो जनता के समस्त वर्गों को स्वीकार होगा। कांग्रेस के मत से यह विधान संघ विध्यक होना चाहिए जिसके ग्रन्तर्गत संघ में सम्मिलत होने वाले प्रांतों को शामन के ग्रधिकतर ग्रधिकार प्राप्त होंगे। अविधिष्ट ग्रधिकार भी इन प्रांतों को ग्राप्त होंगे। भारत ग्रीर मित्रराष्ट्रों के भावी सम्बन्ध इन समस्त स्वतंत्र देशों के प्रतिनिधियों हारा निष्चित कर दिये जाएंगे जो ग्रप्ते पारस्परिक लाभ तथा ग्राक्रमण का प्रतिरोध करने के सामान्य कार्य में सहयोग देने के लिए परस्पर वार्तालाप करेंगे। स्वतंत्रता भारत को ग्रपनी जनता की सम्मिलत इच्छा ग्रीर शक्त के बल पर आक्रमण का कारगर ढंग से विरोध करने में समर्थ बना देगी।

'भारत की स्वतंत्रता विदेशी आधिपत्य से अन्य एशियाई राष्ट्रों की मृित का प्रतीक और प्रारंभ होगी। गर्मा, मलाया, हिन्द-चीन, डच द्वीप समूह, ईरान, ग्रीर ईराक को भी पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यह स्पष्ट रूप से समभ लेना चाहिए। वह स्पष्ट रूप से समभ लेना चाहिए कि इस समय जापानी नियंत्रण में जो देश हैं उन्हें बाद को किसी श्रीपनिवेशिक सत्ता के श्रधीन नहीं रखा जायगा।

"इस संकट काल में यद्यपि ग्रिसिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को प्रधानतः भारत की स्वाधीनता ग्रीर रक्षा से सम्बन्ध रखना चाहिए तथापि कमेटी का मत है कि संसार की मावी शान्ति, सुरक्षा, श्रीर व्यवस्थित उन्नति के लिए स्वतंत्र राष्ट्रों का एक विश्वसंध बनाने की ग्रावश्यकता है। ग्रन्य किसी बात को ग्राधार बनाकर ग्राधृनिक संसार की समस्याएं नहीं सुलभाई जा सकती। इस प्रकार के विश्व-संघ से उसमें सम्मिलत होने वाले राष्ट्रों की स्वतन्त्रता एक राष्ट्र द्वारा वूसरे राष्ट्र पर आक्रमण ग्रीर शोषण को रोकना, राष्ट्रीय ग्रन्थसंख्यकों का सरक्षण, पिछड़े हुए समस्त क्षेत्रों ग्रीर लोगों की उन्नति ग्रीर सबके सामान्य हित के लिए विश्व-साधनों का एकत्रीकरण किया जाना निश्चित हो जायगा। इस प्रकार का विश्व-संघ स्थापित हो जाने पर समस्त देशों ग्रीन:शस्त्रीकरण ही सकेगा, राष्ट्रीय सेनाओं, नीसेनाओं ग्रीर वायु-सेनाओं की कोई ग्रावश्यकता नहीं रहेगी ग्रीर विश्व-संघ-रक्षक सेना विश्व में शांति रखेगी

श्रीर आक्रमण को रोकेगी।

"स्वतन्त्र भारत ऐसे विश्व-संघ में प्रसन्तता पूर्वक सम्मिलित होगा श्रौर श्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं सुलभ्काने में श्रन्य देशों के साथ समान श्रधिकार पर सह-योग देगा।

"ऐसे संघ का द्वार उसके भ्राधारभूत सिद्धांतों का पालन करने वाले समस्त राष्ट्रों के लिए खुला रहना चाहिए। युद्ध के कारण यह संघ भ्रारम्भ में केवल मित्र राष्ट्रों तक ही सीमित रहेगा। यदि यह कार्य भ्रभी प्रारम्भ कर दिया जाय तो युद्ध पर, धुरी राष्ट्रों की जनता पर भ्रीर आगामी शांति पर इसका बहुत जोरदार प्रभाव पड़ेगा।

'परंतु कमेटी खेदपूर्वक ग्रनुभव करती है कि युद्ध की दु:खद ग्रीर व्याकृल कर देने वाली शिक्षाएं प्राप्त कर लेने के पण्चात् और विश्व पर संकट के बादलों के घिरे होने पर भी कुछ ही देशों की सरकारें विश्व-संघ बनाने की ग्रोर कदम चठाने को तैयार हैं। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया ग्रीर विदेशी पत्रों की भ्रमपूर्ण ग्रालोचनाओं से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय स्वतंत्रता की स्पष्ट मांग का भी विरोध किया जा रहा है, यद्यपि यह वर्तमान खतरे का सामना करने भीर भ्रपनी रक्षा तथा इस भ्रावश्यक घड़ी में चीन भीर रूस की सहायता कर सकने के लिए की गई है। चीन और रूस स्वतंत्रता की बड़ी मूल्यवान् निधि हैं और उसकी रक्षा होनी चोहिए, इसलिए कमेटी इस बात के लिए बड़ी उत्सुक है कि उसमें किसी प्रकार की वावा न पड़े श्रीर मित्रराष्ट्रों की रक्षा करने की शक्ति में कोई विद्न न होने पावे। परन्तु भारत और इन राष्ट्रों के लिए खतरा नित्य बढ़ता ही जा रहा है। ग्रीर इस समय विदेशी शासन-प्रणाली के भागे सिर भकाने से भारत का पतन होता जा रहा है भीर स्वयं आत्म-रक्षा करते तथा भाकमण का विरोध करने की उसकी शक्ति घटती जा रही है। इस वका मे न तो नित्य बढ़ते जाने वाले खतरे का कोई प्रतिकार ही किया जा सकता है और न मित्रराष्ट्रों की जनता की कोई सेवा ही की जा सकती है। कार्य समिति ने ज़िटेन ग्रीर मित्रराष्ट्रों से जो सच्ची ग्रपील की थी उसका श्रभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। बहुत से विदेशी क्षेत्रों में की गई ग्रालोचनाओं से प्रकट होगया है कि गारत ग्रीर विरुव की ग्रावश्यकताग्रों के विषय में प्रज्ञानता फीली हुई है। कभी-कभी तो आधिपत्य बनाये रखने की भावना और जातिगत ऊंच-नीच का प्रतीक वह विरोध भी दिखाया गया है जिसे अपनी शक्ति और अपने उद्देश्य के ग्रीचित्य का ज्ञान रखने वाली कोई भी अभिमानी जाति सहन नहीं कर सकती।

"इस अन्तिम क्षण में विश्व-स्वातंत्र्य का ध्यान रखते हुए ग्रांखल भारतोय कांग्रेस कमेटी फिर ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रों से अपील करना चाहती है। परन्तु वह यह भी अनुभव करती है कि उसे ग्रव राष्ट्र को एक ऐसी साम्राज्यवादी और शासन-प्रिय सरकार के विश्व अपनी इच्छा प्रदिश्ति करने से रोकने का काई ग्राधकार नहीं है जो उस पर ग्राधिपत्य जमाती है और जो उसे अपने तथा मानव-समाज के हित का ध्यान रखते हुए काम करने से रोकती है। इसिलए कमेटी भारत के स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के ग्रविच्छेद ग्राधकार का समर्थन करने के उद्देश्य से ग्राहिसात्मक प्रणाली से ग्रीर ग्राधक-से-ग्राधक विस्तृत परिणाम पर एक विशाल संग्राम चालू करने की स्वीकृति देने का निश्चय करती है, जिससे देश गत २२ वर्षों के शांतिपूर्ण संग्राम में संचित का गई समस्त ग्रहिसात्मक शक्त का प्रयोग कर सके। यह संग्राम निश्चय ही गांधीजी के नेतृत्व में होगा और कमेटी उनसे नेतृत्व करती है।

"कमेटी भारतीयों से उन खतरों और कठिनाइयों का, जो उन पर आयंगे, साहस और दृढ़तापूर्व कि सामना करने तथा गांधी जी के नेतृत्व में एक बने रहकर भारतीय स्वतन्त्रता के अनुशासित सैनिकों के समान उनके निर्देशों का पालन करने की अपील करती है। उन्हें यह अवस्य याद रखना चाहिए कि श्रिहिसा इस श्रान्दोलन का ग्राधार है। ऐसा समय आ सकता है जब निर्देश देना अथवा निर्देशों का हमारी जनता तक पहुंचना सम्भव न होगा और जब कांग्रेस सिमितयां काम नहीं कर सकेंगी। ऐसा होने पर इस ब्रान्दोलन में भाग छेने वाले प्रत्येक नर-नारी को सामान्य निर्देशों की सीमा में रहते हुए अपने श्राप काम करना चाहिए। स्वतंत्रता की कामना और उसके लिए प्रयत्न करने वाले प्रत्येक भारतीय को स्वयं अपना पथ-प्रदर्शक बनकर उस कठिन यार्ग पर श्रग्नसर होते जाना चाहिए जहां विश्राम का कोई स्थान नहीं है और जो श्रंत मे भारत की स्वसंत्रता श्रीर मुक्ति पर जाकर समाप्त होता है।

"श्रंत में यह बताना है कि यद्यपि श्राखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वतन्त्र भारत की भावी सरकार के विषय में श्रपना विचार प्रकट कर दिया है, तथापि कमेटी समस्त सम्बद्ध लोगों के लिए यह बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहती है कि विशाल संग्राम श्रारम्भ करके वह कांग्रेस के लिए कोई सत्ता प्राप्त करने की इच्छक नहीं है। सत्ता जब मिलेगी तो उस पर समस्त भार-तीयों का श्रीधकार होगा।"

## निर्देशिका

इससे आगे उन प्रान्तों के नक्शे दिये जा रहे हैं, जिनमे अगस्त-विद्रोह जोरदार रूप में रहा। हमारा इरादा तो यह था कि नक्शे पुस्तक के प्रदर हर प्रांत का विवरण शुरू होने से पहले दिये जाते। पर कोशिश करने पर भी यह समय पर तैयार नहीं हा पाये। इस कारण इनको यहां देना पड़ रहा है। इनका ऋम वहीं रखा गया है जो पुस्तक में प्रांतों का है। नक्शों में



निशान वाले वह स्थान है जहां श्रांदोलन साधारण श्रवस्था मे रहा। पंजाब प्रांत में श्रादोलन विलकुल नही हुया इस कारण वहा ग्रंग्रेजी भड़ा लगा दिया गया है।



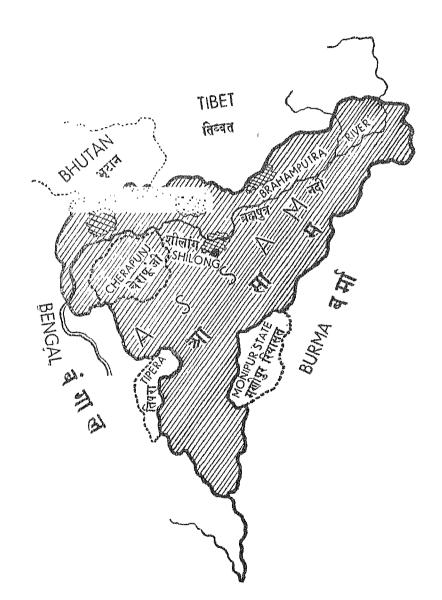



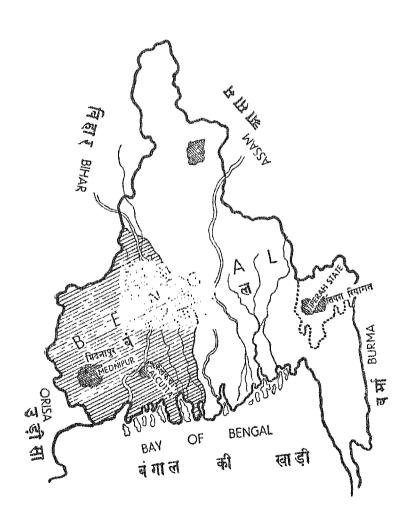

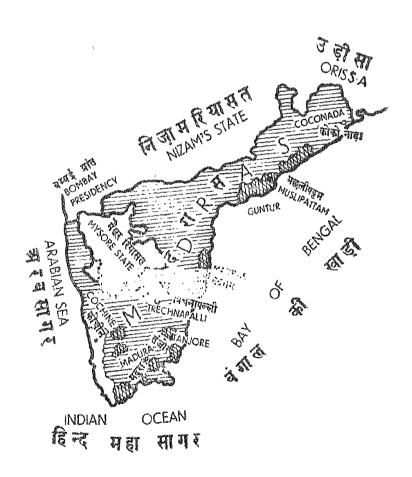

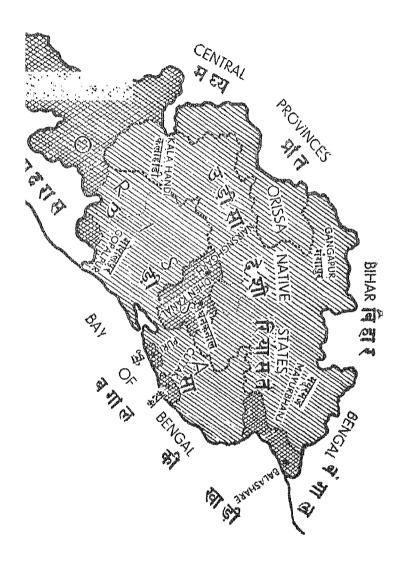

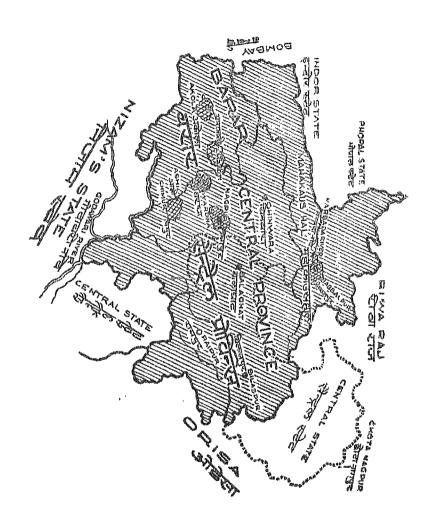

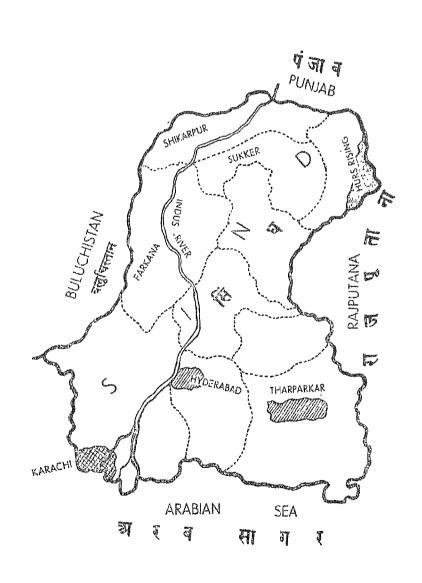

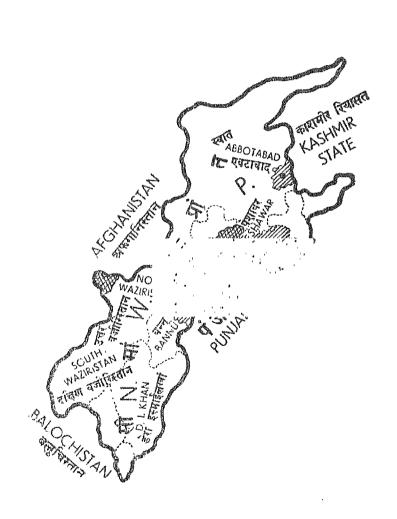

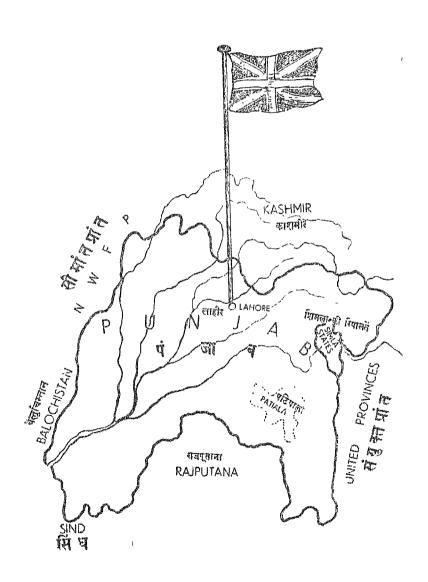